### The New Testament

#### IN HINDI

धर्मपुस्तकका अन्तभाग।

ग्रर्थात्

मत्ती औ मार्क औ लूक औ योहनरचित

प्रमु यीशु खीष्टका सुसमाचार।

श्रीर

प्रेरितेंकी क्रियाओंका बृत्तान्त।

श्रीर

ध्रमोपदेश और भविष्यद्वाक्यकी पत्रियां।

जो

यूनानी भाषासे हिन्दीमें किये गये हैं।

BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY (NORTH INDIA AUXILIARY)
ALLAHABAD

1919

# सूचीपच । —:०:—

|                                           |      |          | -        |
|-------------------------------------------|------|----------|----------|
|                                           | पञ्च | संख्या । | वृष्ट् । |
| मत्ती रचित सुसमाचार                       |      | २८       | 9        |
| मार्के रचित सुसमाचार                      |      | 98       | 99       |
| लूक रचित सुसमाचार                         |      | 28.      | 998      |
| बोहन रचित सुसमाचार                        |      | 23       | 989      |
| धेरितें की क्रियात्रोंका वृत्तान्त        |      | २८       | 280      |
| रोमियांको पावल प्रेरितकी पत्री            |      | 98       | 335      |
| करिन्थियोंको पावल प्रेरितकी पहिली पत्री   |      | 38       | 382      |
| करिन्थियोंको पावल प्रेरितकी दसरी पत्री    |      | 93       | 300      |
| गळातियोंको पावळ प्रेरितकी पत्री           |      | Ę        | 289      |
| इफिसियोंको पावल प्रेरितकी पत्री           |      | . Ę      | 800      |
| फिलिपीयोंको पावल प्रेरितकी पन्नी          |      | 8        | 830      |
| कलस्सीयोंको पावल प्रेरितकी पत्री          |      | 8        | 858      |
| थिसलानिकियांका पावल प्रेरितकी पहिली पत्री |      | *        | 835      |
| थिसलीनिकियोंकी पावल प्रेरितकी इसरी पन्नी  |      | 3        | 832      |
| तिमाथियको पावल प्रेरितकी पहिली पत्री      |      | Ę        | ४४२      |
| तिमोथियको पावल प्रेरितकी दुसरी पन्नी      |      | 8        | 843      |
| ्र तीतसकी पावल ब्रेरितकी पत्री            |      | 3        | 840      |
| फिलीमोनको पावल प्रेरितकी पत्री            |      | 9.       | 863      |
| इबियोंको (पाबल प्रेरितकी) पन्नी           |      | 33       | 883      |
| याकृब प्रेरितकी पन्नी                     |      | *        | 8=4      |
| पितर प्रेरितकी पहिली पत्री                |      | *        | 883      |
| पितर प्रेरितकी दूसरी पत्री                |      | 3        | 408      |
| बोहन प्रेरितकी पहिली पत्री                | •••  | *        | 200      |
| योहन प्रेरितकी दूसरी पत्री                | ***  | 3        | 294      |
| योहन प्रेरितकी तीसरी पत्री                |      | 9        | 438      |
| बिहृदाकी पत्री                            |      | 9        | 490      |
| थाहनका प्रकाशित बाक्य                     |      | 22       | 420      |
|                                           |      | -1       |          |

12879

## मत्ती राचित सुसमाचार।

#### ---:----[ यीशु स्त्रीष्ट की वंशावलि । ]

इब्राहीसके सन्तान दाऊदके सन्तान यीशु खीष्टकी बंशा-विल । इब्राहीमका पुत्र इसहाक इसहाकका पुत्र याकृव याकृवके पुत्र यिहृदा और उसके भाई हुए। तामरसे यिहृदाके पुत्र पेरस और जेरह हुए पेरस का पुत्र हिस्त्रोन हिस्त्रोनका पुत्र ग्रराम । ग्रराम का पुत्र अम्मीनादव अम्मीनादबका पुत्र नहशोन नहशोनका पुत्र सङ्-मोन । राहबसे सलमोन का पुत्र बोग्रस हुन्ना रूतसे बोग्रसका पुत्रे श्रोबेद हुआ श्रोबेदका पुत्र यिशी । यिशीका पुत्र दाऊद राजा ऊरि-याहकी बिधवासे दाऊद राजाका पुत्र सुलेमान हुआ। सुलेमानका पुत्र रिहबुत्राम रिहबुत्रामका पुत्र अबियाह अबियाहका पुत्र श्रासा । श्रासाका पुत्र यिहोशाफट यिहेशशाफटका पुत्र यिहोरम यिहोरमका सन्तान उजियाह । उजियाहका पुत्र योथम योथमका पुत्र त्राहस श्राहसका पुत्र हिजिकयाह । हिजिकयाहका पुत्र मनस्सी यनस्सीका १० पुत्र श्रामान श्रामानका पुत्र याशियाह । बाबुल नगरका जानेके ११ समयमें योशियाहके सन्तान यिखनियाह श्रीर उसके भाई हुए। बाबुलको जानेके पीछे यिखनियाहका पुत्र शलतियेल शलतियेलका १२ पुत्र जिरुबाबुल । जिरुबाबुलका पुत्र श्रबीहृद श्रबीहृदका पुत्र इलिया- १३ कीम इलियाकीमका पुत्र श्रसोर । श्रसोरका पुत्र सादोक सादोकका १४ पुत्र त्राखीम त्राखीमका पुत्र इलीहूद । इलीहूदका पुत्र इलियाजर १४ इलियाजरका पुत्र मत्तान मत्तानका पुत्र याकव । याकवका पुत्र १६ यूसफ जो मरियमका स्वामी था जिससे यीशु जो स्वीष्ट कहावता है उत्पन्न हुआ। सो सब पीढ़ियां इबाहीयसे दाऊदलें। चौदह पीढ़ी १७ श्रीर दाऊदसे बाबुलको जानेलों चौदह पीढ़ी श्रीर बाबुलको जानेके समयसे खीष्टलों चौदह पीढ़ी थीं।

#### [ यीशुका जन्म । ]

याशु खीष्टका जन्म इस रीतिसे हुआ • उसकी माता मरियमकी १८ यूसफसे मंगनी हुई थी पर उनके एकहे होनेके पहिले वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मासे गर्भवती है। तब उसके स्वामी यूसफने १६

जो धर्मी मनुष्य था श्रीर उसपर प्रगट में कलंक लगाने नहीं चाहता
र॰ था उसे चुपके से त्यागने की इच्छा किई। जब वह इन बातोंकी
चिन्ता करता था देखे। परमेश्वरके एक दूतने स्वप्नमें उसे दर्शन
दे कहा हे दाऊद के सन्तान यूसफ तू अपनी खी मिरयमको अपने
यहां लानेसे मत उर क्योंकि उस की जो गर्भ रहा है सो पवित्र
र श्वात्मासे है। वह पुत्र जनेगी श्रीर तू उसका नाम थीश रखना
र क्योंकि वह अपने लोगोंको उनके पापोंसे बचावेगा। यह सब इस
लिये हुश्रा कि जो बचन परमेश्वरने भविष्यहक्ता के द्वारासे कहा
र श्वा सो पूरा होवे के देखे। कुवारी गर्भवती होगी श्रीर पुत्र जनेगी
श्रीर वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे जिसका अर्थ यह है ईश्वर
र इमारे संग। तब यूसफ ने नींद से उठके जैसा परमेश्वरके दूतने उसे
श्राज्ञा दिई थी वैसा किया श्रीर अपनी खीको श्रपने यहां लाया।
र परन्तु जबलों वह श्रपना पहिलौटा पुत्र न जनी तबलों उसको न
जाना श्रीर उसने उसका नाम यीश रखा।

[ ज्यातिषियांका यीशुक्ती भेंट करना।]

हेराेद राजाके दिनांमें जब थिहदिया देशके बैतलहम नगरमें 💙 यीशुका जन्म हुत्रा तब देखो पूर्व्यसे कितने ज्योतिषी यिरुशालीम २ नगरमें श्राये • श्रीर बोले यिहूदियोंका राजा जिसका जन्म हुश्रा है कहां है क्योंकि हमने पूर्वमें उसका तारा देखा है श्रीर उसकी ३ प्रणाम करने श्राये हैं। यह सुनके हेरोद राजा श्रीर उसके साथ ४ सारे यिरूशलीसके निवासी घबरा गये। श्रीर उसने लोगोंके सब प्रधान याजकों और अध्यापकोंको एकट्टे कर उनसे पूछा स्नीष्ट कहां ४ जन्मेगा । उन्हों ने उससे कहा यिहूदियाके बैतलहम नगरमें क्योंकि ६ भविष्यद्वकाके द्वारा यूं लिखा गया है कि हे यिद्वदा देशके बैतलहम तू किसी रीतिसे यिहूदाकी राजधानियोंमें सबसे छोटी नहीं है क्योंकि तुक्तमेंसे एक अधिपति निकलेगा जो मेरे इस्नायेली ७ लोगका चरवाहा होगा । तब हेरोदने ज्योतिषियोंको चुक्केसे बुळाके प उन्हें यत्नसे पूछा कि तारा किस समय दिखाई दिया। श्रीर उसने यह कहके उन्हें बैतलहम भेजा कि जाके उस बालक के विषयमें यलसे बूभी श्रीर जब उसे पावा तब मुभे सन्देश देशा कि मैं भी ह जाके उसकी प्रणाम करूं। वे राजा की सुनके चले गये और देखी जो तारा उन्होंने पूर्व्वमें देखा था सो उनके आगे आगे चला यहांलों कि जहां बालक था उस स्थानके ऊपर पहुंचके ठहर गया। वे उस तारेको देखके अत्यन्त आनन्दित हुए। और घर १०,११ में पहुंचके उन्होंने वालकको उसकी माता मरियमके संग देखा और दण्डवत कर उसे प्रणाम किया और अपनी सम्पत्ति खोलके उसकी सोना और लोबान और गन्धरस भेंट चढ़ाई। और स्वममें ईश्वरसे १२ यह आज्ञा पाके कि हेरोदके पास मत फिर जाओ वे दूसरे मार्गसे अपने देशको चले गये।

[ युसफका बालक श्रीर उसकी भाताकी लेकर मिसरकी भागना।

उनके जानेके पीछे देखो परमेश्वरके एक दूतने स्वममें यूसफको १३ दर्शन दे कहा उठ वालक श्रीर उसकी माताको लेके मिसर देशको भाग जा श्रीर जबलों में तुमे न कहूं तबलों वहीं रह क्योंकि हेरे। द नाश करने के लिये बालकको ढूंढेगा। वह उठ रातही को बालक १४ श्रीर उसकी माताको लेके मिसरको चला गया श्रीर हेरोदके १४ मरनेलों वहीं रहा कि जो बचन परमेश्वरने भविष्यहक्ताके द्वारासे कहा था कि मैंने श्रपने पुत्रको मिसरमेंसे बुलाया सो पूरा होवे।

जब हेरे।दने देखा कि ज्योतिषियोंने मुक्तसे ठट्टा किया है तब १६ ग्रित क्रोधित हुग्रा श्रीर लोगोंको भेजके जिस समयको उसने ज्योतिषियोंसे यतसे पूजा था उस समयके श्रनुसार बैतलहममें श्रीर उसके सारे सिवानेंगोंके सब बालकोंको जो दो बरसके श्रीर दो बरसले छे।टे थे मरवा डाला। तब जो बचन यिरमियाह भविष्य- १७ इक्ताने कहा था सो पूरा हुग्रा कि रामा नगरमें एक शब्द श्रथांत १८ हाहाकार श्रीर रोना श्रीर बड़ा बिलाप सुना गया राहेल श्रपने बालकोंके लिये रोती थी श्रीर शान्त होने न चाहती थी क्योंकि वे नहीं हैं।

#### [ उनका निसरसे लीटना ग्रीर नासरतमें बसना । ]

हेरोदके मरनेके पीछे देखो परमेश्वरके एक दूतने मिसरमें यूसफ १६ को स्वममें दर्शन दे कहा । उठ वाठक और उसकी माताको लेके २० इस्नायेळ देशको जा क्योंकि जो लोग बाठकका प्राण लेने चाहते थे सो मर गये हैं। तब वह उठ बाठक और उसकी माताको लेके २९ इस्नायेळ देशमें आया। परन्तु जब उसने सुना कि अर्थिळाव अपने २२

चछावंगा ।

। होई । भूष मिन विद्या मिन के की एक प्राप्त मिन के सिक्षा कि कि विद्या कि विद् र और नासरत नाम एक नगरम आके बास किया कि जा बचन . गुरा सांनामभी केजिला काम गलाह भारत मान गाह । उन् निनाह रेडाव्के स्थानमे विद्वतियाका राजा हुआ है तब बहा मिनीस

[ काल्ड किंगड़िक समितिक न्याह

हमास सार देशक रहतेहार उस पास निकल आप मोर अपने किहिन नड़छ प्राप्ट काष्ट्रीडूछी प्राप्त प्राप्ट कमिलाएअछी छत। एष ४ वसड़ेका पहुका बंधा था और उसका भोजन हिड़ियां और बन सभु भेडीक किसर प्राप्ट गाथ विसार कंडल किस का विस्ता था हो । इस ध प्रकारता है कि प्रमण्यरका पन्य बनाश्र उसके हातमार्ग सिधे मिछायाह मानिष्यहुक्ता कामिकी ।इक निक्तहास हाथाहिकी इ क्योंक स्वगंका शाया निकट आया है। यह वही है जिसके विषयमें रिक पालाहरूप की ाग्छ निड्रक गृष्टि : ग्रम्छ निर्म एडपट में 🏸 द इतिक काफ्री हुर्भ काल । ए। इर्म । मानिया कार्य मिन्ही मह

। एकी ामफितिएक में मह मिन्ड्र कनास किंगिए नेपार

ई िक्से हैं हिन्से भूसीको उस आगार कि । इस्ते वह अपना सारा खिलहान शुद्ध करेगा और अपने पहुंदे। खन्में १९ और आगसे वपतिसमा हेगा। उसका सूप उसके हाथमें हैं और मित्राप्त हिम इस्त इह डिम कार्क किनाउट रिक्री किस में इ जिस्सीए कडीए छेम्स छि इ छि। इस कि कि कि १ । जाता है । में ने तुम्हें परचात्ताक किये जरु में हो में । है । छात है अच्छा फल नहीं फलता है सी कारा जाता और आगमें दाला ९० और अब भी कुरहाड़ में हिल्ही जड़फ उपहर हो। है इसिल में में हि एक्स एक क्ष्में साहन्स मेरी क्ष्मीहाष्ट्र संस्था मेड उद्भार हे की इं 15ड़क छम्छ में कीफि है मिड़ाष्ट्र 15मी ।प्रामड़ की 19क तम 15न्छी उप सनम नेपर नेपर गर्छ। किराउ रुत्प ३ न तुरह आनेवाल क्रोधले भागनेका किताया है। पश्चात्ताक केम्प निमकी एड़े कांगांछ इ । इक समद इत । छड़े नाष्ट्र निम्ह । समिनी - जब उसने बहुते रे प्रियोधिय हो हो हो हो हो हो हो हो हो है

x

इस निर्म हसी होतिस सब धम्मेको पूरा करना हम नाहिये वि ५१ निष्ठ । भी थी है। विकास निर्मा निरम् किया कि अब ऐसा हो। कि सुमें आपके हाथसे वपतिसमा लेना अवश्य है और क्या आप थर ।। एक नेक अर केड के हम महाम हन्मे । । । । अर अरोह केन्डिक तब वीशु वेह्नस वपतिसमा लेनेका उस पास गाहीलस १३ ा गम्हताम बर्गातस्या ।

। इ हिस्स होए सि ०१ सिस्टी के हुए एये। 15म कर की देह गिगकायकाए कर किई गृष्टि । कि नाइ क्षा क्षा के अवस् के अवस् के अवस्था है।। कप्रहाई नेप्तर प्रक्रि क्षित कुछ किए किए किए किए प्रक्रि क्षित इसने होता विश्वा विभिन्न समितिसमा लेक तुरस्त जरुस १६

#### । गर्मायुक्त पर्वाचा ।

। इंकी 1नि किसर 1स नित्रु पिन्न किन गाँड । इन्हें किसर ११ निमार्गिष कि । एक कि कि कि छ छ के मुख्ति एक माग्रस कि प्रथा निमार प्रहरिमप्र ह की है । छाछी की फिक रह पह नातीं है । इक मुक्त प्रणास करे तो में यह सब तुक्त हेका।। तब जीशुने उससे १० भीए उनका विभव दिखाये • और उससे कहा जो। तू दंडवत कर म्या, विभ कितारम कि अप के वार के अप के कि निमानीय क्ष्में । कि तम त्रिक्षे परीचा मत कर । कि श्रामिन 12 है । छाछ। कि क्रिया । हेक सिम्ह निध्यति । कि डाई क्रिप्रक्र सिहों इतिकी आजा हैगा और वे तुर्फे हाथी हाथ उठा लगे न ही कि तेरे ज्पनेका नीचे गिरा क्योंकि लिखा है कि वह तरे विषयम अपन कि इह क्षित्र है है कि उन्ने भिष्ट गृष्टि , एकी उन्न प्राप्टरक केम्ड्नीम काल के समान स्थाप विश्व कार्य के मार्थिक r की परन्तु हर एक वात से जो हैं अवस्क सुखसे निकलती है बन जाव । उसने उत्तर दिया कि बिखा है मनुष्य केवरु रोशिस 8 शाहिता में हैं इंग्रेस हैं है कि में महा है है। कि में महा है महियां साम सह नेगड़नेज़ का वा वा वा वा वा करने होंगे का का साम ú अरसा भिथुको जंगलमें ले गया कि योतानसे उसकी भार मालीस हिंदे जाय । वह चालीस हिन भार चालीस रात è

#### ्टंटन्टम हेन राहि । एउट एड्डिट ।हि । एउट मिट्टे स्टिंग । गण्डिहि [। ।। ।। अधि हों । ।। ।। ।।

की 111रें नेडक ड्रम् प्रांक्ष नेजक एड्रम्स छिए सिम्मेस सेट १९ । की 111रें नेडक ड्रम् प्रांक्ष नेजक एड्रम्स सेट १९ । किएसि । ड्रि 11मां उक्ती एटाए तकांक्स कीरिक एक पासाथम 20 नेप्रांक्ष तर्कार्यहास र्ड मुड्ड किन्सी प्रमुक्त कर्मिस केठिविधा। किम्मेस केम्स्स प्रांक्ष ड्रि 11मा ड्रम्स केम्स्स अध्यास अध्यास अध्यास अध्यास केम्स्स अध्यास केम्स्स केम्स केम्स्स केम्स केम्स्स केम्स केम्स

किया स्टिस स्टिस क्षेत्र के स्टिस क्षेत्र के स्टिस के स्

ि है निकि छन्छ , भन्नाछ निहार्यक क्षां के प्र पहें हैं।

१ उसे तिक उसे हिंद से साम आसे । कीए वह अपना मुंह वीय भीड़की देखके पन्नतपर चढ़ गया और जब वह बेठा

विविद्ध उन्हें उपदेश देन दर्गा।

ा लाम और त्योतिक दृशन्तम गिष्योका बसान । इसी रीविस सताया। हि गिष्ट मिम्ह कि किंक्षिक इफकीम मह मिंड्रेन्ह . गिष्टिाप छत्र कहें। आनिहत और अहलादित होओ क्योंकि तुम स्वगं में बहुत १२ ताक छिट्ट किमकर वस इरकी मड़क पृड् तिछा कर्म महि दातम तुम ही जब मनुष्य मेरे लिये तुम्हारी निन्हा कर और तुम्हें १९ एन्छ । है किडिन्स प्रणाप्त क्यांक है निर्म भारत प्राप्त ०१ किसम्भ क्षि है एन्छ । किश्वक मान्नि क्रिक्ट है क्लीएन ई इ है स्योक के हैं व्यवस्का देखते। धन्य हे मा मेर करवें ह द्यावन्त है क्योंकि उनपर द्या किहं जायगी। धन्य वे जिनके ट कि कि फन्छ । फिलार फिकी सकु कि की फिक है जिएक प्रकि छिप्त क्मिप्छ कि क प्राधिक है हिक्सिक कि कि कि कि कि कि ५.४ कि के कार । किंग हनीए हे की कि है है है के कार कि है कि धन्य ने जी मनमें दीन हैं क्योंकि स्वराका राज्य उन्होंका हैं।

वासी, पिताका गुणानुवाद कर । -रिक्त राइन्ह केछड़ किसिक किस राइन्ह र की किसी एड केसर ३१ मिष्ट क्रिंग्डिस प्राक्प छाइस् हिस्है। ई छिर हीरिट ई मिर्घ कि किमिस इह मिस है किए मुख्य है किए हैं कि कि कि %१ क्राह किक्मिंह गिकि ग्रस् । 15कम हिम पहा । 19 है 1918 जानेक वाग्य हैं। तुस जगतक प्रकाश हो. जो नगर् पहाइपर १४ क्री मिहिए कांक्युत्म ग्राप्ट नाह क्रेक प्रदाह क्रहक डिन किमाक काय तो वह किससे लोगा किया जायगा. वह तबस किसी तुस युश्ची के लीया है। प्रत्मु यदि लीयाका स्वाद विगह १३

न । हाकाह किक्त की है । एउक एम सिमी में कीफिन । है । ए। ए किन्द्रिक 1र्प हुन्प्र डिन किन्द्रिक प्रकि में हु ।शाह किन्द्रिक प्रकि मत सममि कि में ब्यवस्था अथवा भविष्यहक्ताओको पुस्तक १७

। मिस्मि ह निक्र । एक प्रमान काम् का कि विष्ट में कि है। क्मिन कहता हूँ यदि तुम्हारा धर्म अध्याक्ष्में होए हूँ किइक मिम्ह में। ।।।।हाड़क ।इह सफरार के एक इह चाक्राभी गृहि रेक म्हाप ०१ इन्ह हैकि कि क्रिप्र गर्काइक ।उन्हें स्थित मध्या क्रिक इह निक्रमी द्विमिन क्लिंगिर प्रस्थि कि परि किक्य भिमेशिए। हिश् नीर नह हैकि कि फिलिएहैं। तिकड़ दिन भुट्ट कि कि है कि कृ । हाथ हा म क्य भाष्म का वाल म हा हा है है है है है है है है

प्राप्ट निह । हा एक का हिंसीएं हैं की है । छार हों ही की लिंग इंदिना हाथ तुम्हे उक्त लिखाने में उसे कारक के व वर्षा ३० होने और तेरा सक्छ श्रारीर नरकमें न डाला जाय। और जो एगन ग्रष्ट क्य कि मिंगिस्ट रिंत की है । छाप किडी रिंत की फिन है करें कछाकना सर कि नारुक्ता प्रकाठ कि छा। है ३५ कुइण्छा से होष्ट करे वह अपने मानम उससे ब्याभियार कर चुका प्रपक्षि फिकी ड्रेकि कि की है 15ड़क समित में हुन्प्र 1 प्रक 5म न न नमामीअपृप की ाष्ट्राधा । इक छोगिकि कि गाष की है । नमु नमुह ७ ९ । गिर्मा न नेड्र है । इह ने ते वे ते वे वे हैं है है कि हैं कि है । की है । तहक हम सिक्त में । यात । छाड़ मेडपुरिहें हे ग्रेष्ट में में दे के प्सा न हो कि सुहड़े तुम्म न्यायीकी सीप और न्यायी तुम्म व्यादेकी इक् मारुपी एक समुद्र है सिंगम माने केंद्रेड्स नेम ह , जनक ५१ १ १ पहिले अपने माईसे मिरुाप कर तब शाक अपना चढ़ावा चढ़ा। है तो अपना चढ़ावा वहां बेहीके सामने क्रोड़क चला जा. कुछ गांस विहा समर्था करें कि की एक माहक मान में तही आप कुछ ९३ आगके दंड के वेगय होगा। हो यदि तु अपना चढ़ावा बेदीपर किकार भि भूष है की इक ड्रांक कि गृहि गारि गार्ड प्रमि केड्ड मामम किछिहाफ्न कि छन्त है की इक छ है। म निष्ट है कि कि गृष्टि गा। है छाम के उड़े में नाष्ट्र ग्राह्मी कि कर घिक प्रगाकष्ट छेड़ाभ र्रिपाट द्वांक रिए की द्वे 153क सिम्ह मिं हुन्प्र । गणड़ रुपार्थ केड्ड ९९ नरिहिसा मत कर श्रीर जो कोई नरिहिसा कर सी विचार स्थानम की 118 11911 1ड़क छोगिक कीगांह की ई गिन मिम १९

तेश सक्छ शरीर नरक में न डाहा जाय ।

यह भी कहा गया कि जो कोई श्रपनी खीको त्यागे सो उसको ३९ त्यागपत्र देवे । परन्तु मैं तुमले कहता हूं कि जो कोई ब्यभिचारको ३२ छे। इ श्रीर किसी हेतुसे श्रपनी खीको त्यागे सो उससे व्यभिचार करवाता है श्रीर जो कोई उस त्यागी हुई से बिवाह करें सा परखी-गमन करता है।

फिर तुमने सुना है कि श्रागे के लोगोंसे कहा गया था कि ३३ भूठी किरिया मत खा परन्तु परमेश्वर के लिये श्रपनी क्रियाश्रोंको पूरी कर । परन्तु में तुमसे कहता हूं कोई किरिया मत खाश्रो न ३४ स्वर्गकी क्योंकि वह ईश्वरका सिंहासन है. न धरतीकी क्योंकि ३४ वह उसके चरणोंकी पीढ़ी है न यिख्शलीमकी क्योंकि वह महाराजाका नगर है। श्रपने सिरकी भी किरिया मत खा क्योंकि ३६ तू एक बालको उजला श्रधवा काला नहीं कर सकता है। परन्तु ३७ तुम्हारी बातचीत हां हां नहीं नहीं होवे जो कुछ इनसे श्रधिक है सो उस दुष्टसे होता है।

तुमने सुना है कि कहा गया था कि श्रांखके बदले श्रांख श्रीर ३८ दांत के बदले दांत । पर मैं तुमसे कहता हूं अरेका सामना मत ३६ करे परन्तु जो कोई तेरे दहिने गालपर थपेड़ा मारे उसकी श्रीर दूसरा भी फेर दे। जो तुमपर नालिश करके तेरा श्रंगा लेने ४० चाहे उसकी दें।हर भी लेने दे। जो कोई तुमें श्राध केश बेगारी ४१ ले जाय उसके संग कोश भर चला जा। जो तुमसे मांगे उसको दे ४२

श्रीर जी तुक्तसे ऋण लेने चाहे उससे मुंह मत मोड़।

तुमने सुना है कि कहा गया था कि अपने पड़ोसीको प्यार ४३ कर श्रीर अपने वेरीसे बैर कर । परन्तु में तुमसे कहता हूं कि ४४ अपने वेरीसे बैर कर । परन्तु में तुमसे कहता हूं कि ४४ अपने वेरियोंको प्यार करों को नुम्हें स्नाप देवें उनको आशीस देशों जो तुमसे बेर कर उनसे भटाई करो श्रीर जो तुम्हारा अपमान करें श्रीर तुम्हें सतावें उनके टिये प्रार्थना करों जिस्तें तुम ४४ अपने स्वर्गवासी पिताके सन्तान होश्रो क्योंकि वह बुरे श्री भवे लोगोंपर अपना सूर्य्य उदय करता है श्रीर धिममेंयों श्रीर अधिममेंयों पर मेंह बरसाता है। जो तुम उनसे प्रेम करते हैं तो क्या फट पाश्रोगे क्या कर उगाहनेहारे भी ऐसा नहीं करते हैं। श्रीर जो तुम केवल अपने भाइयों को नम-४७

स्कार करें। तो कौनसा बड़ा काम करते हें। क्या कर उगाहनेहारे ४८ भी ऐसा नहीं करते हैं। सो जैसा तुम्हारा स्वर्गवासी पिता सिद्ध है तैसे तुम भी सिद्ध होग्रो।

[ दान देने क्रीर प्रार्थना क्रीर उपवास करनेका उपदेश। ]

सचेत रहे। कि तुम मनुष्योंको दिखानेके लिये उनके आगे अपने धर्म्मके कार्य्य न करे। नहीं तो अपने स्वर्गवासी पितासे कुछ फल न पाओगो।

र इसलिये जब तू दान करे तब अपने आगे तुरही मत बजवा जैसा कपटी लोग सभाके घरों श्रीर मार्गोंमें करते हैं कि मनुष्य उनकी बड़ाई करें • मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना फल पा चुके ३ हैं। परन्तु जब तू दान करे तब तेरा दहिना हाथ जो कुछ करे

४ सो तेरा बायां हाथ न जाने . कि तेरा दान गुप्तमें होय श्रीर तेरा पिता जो गुप्तमें देखता है श्रापही तुम्ने प्रगटमें फल देगा ।

र जब तू प्रार्थना करे तब कपिटयोंके समान मत हो क्योंकि मनुष्पांको दिखानेके लिये सभाके घरोंमें श्रीर सड़कोंके कोनोंमें खड़े होके प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है में तुमसे सच द कहता हूं वे श्रपना फल पा खुके हैं। परन्तु जब तू प्रार्थना करे

तब अपनी कोठरीमें जा श्रीर द्वार मून्दके श्रपने पितासे जो गुसमें है प्रार्थना कर श्रीर तेरा पिता जो गुसमें देखता है तुसे प्रगटमें ७ फल देगा। प्रार्थना कर्रनेमें देवपुजकों की नाई बहुत व्यर्थ बातें

मत बोला करो क्योंकि वे समक्षते हैं कि हमारे बहुत बोलनेसे म हमारी सुनी जायगी । सो तुम उनके समान मत होत्रो क्योंकि

द हमारा सुना जायगा । सा तुम उनक समान मत हात्रा क्याक तुम्हारे मांगुनेके पहिले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या क्या

श्रावश्यक है। तुम इस रीतिसे प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गवासी
 पिता तेरा नाम पिवत्र किया जाय . तेरा राज्य श्रावे तेरी इच्छा

११ जैसे स्वर्गमें वैसे पृथिवीपर पूरी होय . हमारी दिनभरकी रोटी

१२ श्राज हमें दे. श्रीर जैसे हम श्रपने ऋणियोंकी समा करते हैं तैसे १३ हमारे ऋणोंकी समा कर . श्रीर हमें परीचामें मत डाळ परन्तु

दुष्टसे बचा [क्योंकि राज्य श्रीर पराक्रम श्रीर महिमा सदा तेरे हैं . श्रामीनी।

१४ जो तुम मनुष्णेंके श्रपराध चमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता

नुस्हें भी सुमा करेगा। परन्तु जो तुम सनुष्णोक अपराध समा न १४ हो ती तुम्हारा पिताभी तुम्हारे अपराध समा न करेगा।

ा तुरुश । पुरुष मानव अपराय जन्मा व करा । सह सम एक सुराय निया करा के स्वापन अपराय कि स्वापन अपराय भिष्टि के अपने सुंह सबीत करते हैं कि सन्त्याको अपने स्वापन

कि प्राप्त के अपने कुछ नायान करता है। के समुद्राका अपनास के का अपनास के के अपने कि के अपनास के के अपने कि के स के में उस उस के प्रमुक्त के अपने कि के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के कि कि के स्वाप्त के स्वाप

। गाउँ उत्रम सिराम्य सिर्मा इस्रोक्ष १५ रिक्ष स्थार स्थाय श्रीक स्थाय १६० स्थाय स्थाय हो।

है। एड्रेफ क्षा की की की की की की की कि एड्रिस है। है। इहा कि एड्रिस है कि कि कि कि है। इहा कि कि कि कि कि कि

। हैं निएट ग्रेंड नेंड धर्म प्रीट विहा ग्रीट हैं के हागड़ी है। क प्रीट 05 है। क । होकि न विह्य फिक्स धर्म क्षेत्र में फिल्स किया है। कि हो के कि कि हो के कि हो के कि हो के कि है। कि हो। कि कि हो। कि हो।

१९० शाख ह ह्याल भार तहा आया होता तथा है। या वरा सम्बद्ध हो वा वरा स्था है। वा वरा सम्बद्ध को हो हो हो। वा स्था हो। वा स्था होता हो। वा स्था है। वा स्

ित हुर ए वह मार्गिय ने हें मार्गिय हुर क्षिति हैं। हिस्स होग कि मार्गिय ने हैं मार्गिय हुर हिस्स हिस्स हिस्स होग मार्गिय हैं।

रिक्ष ष्ट्रिपट, स्वर्षक्र प्रकृषि छिकिशाया द्रस्य- त्रिम्य एट्टा प्रस्थात [ । स्रोप्तिक क्षिष्ट्रिपट ड्रिएक छित्नाबुट्टे विश्विष्ट वर्ष क्षित्रप्र

फ़िह फिर्री केम्डी क्य एड . 11 फेक 15 की डिमास फर्जी की स्मिन

एक्की है प्राह्मी । प्राप्तमुं की रिक हम प्राह्मी किंग्सिंग किंग्सिंग कि प्राह्मी को किंग्सिंग किंग्सी प्राप्त किंग्सिंग किंग्सिंग किंग्सिंग किंग्सींग किंग्सींग किंग्सींग किंग्सींग किंग्सींग किंग्सींग किंग्सींग किंग्सींग किंगसींग किंगसी

इक्ताओंके पुरस्कका सार है। श्रधिक करके तुम्हारा स्वर्गवासी पिता उन्होंको जो उससे मांगते हैं उत्तम बस्तु देगा। जो कुछ तुम चाहते हें। कि मनुष्य तुमसे करें तुमभी उनसे वैसाही करो क्योंकि यही ब्यवस्था श्रो भविष्य-इसके लिये खोला जायगा । तुममेंसे कौन मनुष्य है कि यदि इसका पुत्र इससे रोटी मांगे तो इसका पत्थर देगा। श्रीर जो वह सकुली मांगे तो क्या वह उसको सांप देगा । सो यदि तुम बुरे हो के श्रपने छड़कोंको श्रुच्छे दान देने जानते हे। तो कितना 0

28 التاء الثالم

सकेत फाटकसे प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और ग्रांचिकर है वह मार्ग जो विनाशको पहुंचाता है और बहुत हैं जो उससे पैठते हैं। वह फाटक कैसा सकेत और वह मार्ग कैसा भर्म पैठते हैं। वह फाटक कैसा सकेत और वह मार्ग कैसा भर्म पैठते हैं। वह फाटक कैसा सकेत और वह मार्ग कैसा भर्म सकरा है जो जी विवाको पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। भूठे भविष्यद्वक्ताओंसे चौकस रही जो भेड़ोंके भेषमें तुम्हारे श्रेष पास आते हैं परन्तु अन्तरमें खुटेक हुंड़ार हैं। तुम उनके फटोंसे १६ उन्हें पहचोनोगे. क्या मनुष्य कांटोंके पैड़से दाख अथवा जंट-कटारेसे गूटर तोइते हैं। इसी रीतिसे हर एक अच्छा पेड़ अच्छा १६ कटारेसे गूटर तोइते हैं। इसी रीतिसे हर एक अच्छा पेड़ अच्छा १६ कटारेसे गूटर तोइते हैं। इसी रीतिसे हर एक अच्छा पेड़ अच्छा पेड़ अच्छा पेड़ अच्छा पेड़ अच्छा फट महीं फटता है और निकम्मा पेड़ अच्छा फट नहीं फटता है १६ को जो जो पेड़ अच्छा फट नहीं फटता है १६ सी काटा जाता श्रीर श्रागमें डाला जाता है। सो तुम उनके फलोंसे उन्हें पहचानीगे। U, O ų 26 مد

हर एक जो सुभस्ते हैं प्रभु हैं प्रभु कहता है स्वर्गके राज्यमें प्रवेश नहीं करेगा परन्तु वहीं जो मेरे स्वर्गवासी पिताकी इच्छा पर चलता है। उस दिनमें बहुतेरे सुभस्ते कहेंगे हैं प्रभु है प्रभु क्या हमने श्रापके नामसे भविष्यद्वाक्य नहीं कहा श्रोर श्रापके नामसे भूत नहीं निकाले और आपके नामसे बहुत आश्रय्ये कमी नहीं لار سار 11 11 ال صد

किये। तब मैं उनसे खोलके कहूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना हे कुकर्म्म करनेहारो सुक्तसे हुर होत्रो । इसिंबिये जो कोई मेरी यह बात सुनके उन्हें पालन करे मैं उसकी उपमा एक बुद्धिमान मनुष्यसे देउंगा जिसने अपना वर पत्थरपर बनाया। श्रीर मेंह बरसा श्री बाढ़ श्राई श्री श्रांधी AU Ju N W

चली श्री उस घरपर लगी पर वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव २६ पत्थरपर डाली गई थी। परन्तु जो कोई मेरी यह बातें सुनके उन्हें पालन न करे उसकी उपमा एक निबृद्धि मनुष्यसे दिई २७ जायगी जिसने श्रपना घर बालूपर बनाया। श्रीर मेंह बरसा श्री बाढ़ श्राई श्री श्रांधी चली श्रीर उस घरपर लगी श्रीर वह

गिरा और उसका बड़ा पतन हुआ।
२८ जब यीश यह बातें कह चुका तब लोग उसके उपदेशसे अचंभित
२१ हुए। क्योंकि उसने अध्यापकेंकी रीतिसे नहीं परन्त अधिकारीकी

रीतिसे उन्हें उपदेश दिया।

#### [ यीशुका एक कोड़ीकी चंगा करना।]

जब यीश उस पब्बंतसे उतरा तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो र लिई। श्रीर देखे। एक केाड़ीने श्रा उसके। प्रणाम कर कहा दे हे प्रभु जो श्राप चाहें तो भुभे शुद्ध कर सकते हैं। यीशुने हाथ बढ़ा उसे छूके कहा मैं तो चाहता हूं शुद्ध हो जा श्रीर उसका के केाढ़ तुरन्त शुद्ध हो गया। तब यीशुने उससे कहा देख किसीसे मत कह परन्तु जा श्रपने तई याजकको दिखा श्रीर जो चढ़ावा भूसाने ठहराया उसे लोगों पर साची होनेके लिये चढ़ा।

#### [ योशुका अपनाहुमको शतपतिकी बिनती सुनकर उसके दासकी चंगा करना । ]

भ जब यीशुने कफर्नांहुममें प्रवेश किया तब एक शतपितने उस ६ पास त्रा उससे बिनती किई कि हे प्रभु मेरा सेवक घरमें ७ त्राईंग रोगसे त्रित पिड़ित पड़ा है। यीशुने उससे कहा मैं त्राके ८ उसे चंगा करूंगा। शतपितने उत्तर दिया कि हे प्रभु मैं इस पेगय नहीं कि त्राप मेरे घरमें त्रावें पर बचन मात्र भी कहिये तो मेरा ६ सेवक चंगा हो जायगा। क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं त्रीर योद्धा मेरे बशमें हैं त्रीर मैं एकको कहता हूं जा तो वह जाता है त्रीर दूसरेको त्रा तो वह त्राता है त्रीर त्रपने दासको यह कर ५० तो वह करता है। यह सुनके यीशुने त्रचंभा किया त्रीर जो लोग उसके पिछेसे त्राते थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएली लोगोंमें भी ऐसा बड़ा बिश्वास नहीं पाया

केरे । परन्तु राज्य के सन्तान बाहर के अंधकार में उन्ते जायेंगे १ १ श्राके हवाहीम और इसहाक और याकुबके साथ स्वर्गके राज्यमें ११ भिमाक्षीप गृष्टि इन्यू गिकि रिन्ड्रेड की है 15ड़क मिमहि में गृष्टि । ई

तक्त नेता तून किया है किया है नेताही कि है। इसका नहां राना झें। दांत पीसना होगा। तब श्रियुने शतपतिस कहा १३

स्वक उसी बड़ी चंगा है। गया ।

#### ा मन्त्रक प्रम्म तिस्को सास्को सभा करना ।

४१ गृष्टि हेड्ड डि्म किस्रास किसर कार मंग्रट करतिमी नेष्ट्रिक

। तीर करने उनके विकास किया करने अपी । उन्से पीड़ित देखा । उसने उसका हाथ बुश्रा श्रीर उन्से उसकी १४

संभको लोग बहुतसे भूतश्रस्तीको उस पास रुपे शह

मि पुरा होने । उसने हमारी दुबलताश्रोका प्रह्म किया और निर्मेह इसिन इस ०१ की ाथ ाणा ।इक मात्र इंप्रें मार्थ हो हो हो । एकी उसने बचन हीसे भूतिका निकाला और सब रामियों को चगा

#### ्राज्य होनेन विषय योगुका वपदेच ।

विश्व अपने आसपास बड़ी भीड़ देखके उस पार जानेकी १८

05 ।इक भिम्र नेपुरी । गार्कें किये केगा है । है। है। एक ।इस 3१ डिस अप है। इस सम्मान आ उससे कहा है । है ।

हुन्ए ई ऐसा कांकिशिए क एराकार ग्राँड होम किंपिहीमानि

अपने स्तकांका गाइने है। इड़ किंकिम्स प्रिष्ट कि 1ई हिपि ईस है। इक सिस्ट म्युष्टि। किसिड़ि हसार कारमे कहा ह प्रमु सुभ में पहिले जाक अपने निराहने

#### । गम्जन क्षांधिका श्राप्त नरमा ।

४९ मिरिइङ ज्ञान की देर राकिछड़ी इंग्र मित्रमुस छिड़ गृष्टि । किनी जब वह नाव पर चढ़ा तब उसके शिष्य उसके पीछे हो २३

आके उसे जगाके कहा हे प्रभु हमें बचाइये हम नष्ट होते हैं। उर जाती थी परन्तु वह साता था। तब उसके मिण्योन उस पास २४

३५ नेसर वत । इं किस् किस विभावित क्या दर्त हो । उस सम इ

याह्य ।

ग्राप्टि । 1ष्टा 15 । इति । एक ग्राप्टि । उत्तरमुस ग्राप्टि ग्राप्टि करुट ७९ ग्राप्टि ग्राप्टि की है फिल्म । एके इप्र कि कि क्रम्क । फ्रांक्ट का कि क । ई निहास । साप्ट किस्पट कि

। हैं िनाम गड़ाष्ट किसड़ भि इसुस

ि। फिर्म एक मार्ग तकार आहे किए अप किए हिल्ला पाप चना कर ।

ा इन्हों संप्राफ निएह कार प्राप्त एक के क्र प्रमात स्थित भिरा भिरम पृष्ठ हुए प्रमाध किर्ताग्रें क्या मार्च किंक् १ इस ने उनके भिर्मा क्ष्म कर के के के भिर्म किंक का मार्च किंक किंक निक्त किंक किंग है कि एकी मार्च पाप १६ कि सन्न सन्न । किंक्च किंक्च इस किंक किंम किंम किंक किंक किंक मार्च किंक मार्च किंक किंक । किंक्च के किंक्च किंक्च है किंक । की किंक्च के किंक्च किंक्च है किंक्च । की किंक्च के किंक्च किं उठके श्रपने घर की चला गया। लोगोंने यह देखके श्रचंभा किया है। श्रीर ईश्वरकी स्तुति किई जिसने मनुष्येंकी ऐसा श्रधिकार दिया।

[ यीशुका मक्तीको बुलाना और पापियोंकी संग भीजन करना।

वहांसे श्रागे बढ़के यीशुने एक मनुष्यकी कर उगाहनेके स्थानमें है बैठे देखा जिसका नाम मत्ती था श्रीर उससे कहा मेरे पीछे था. तब वह उठके उसके पीछे हो लिया । जब यीशु घरमें भोजनपर १० बैठा तब देखों बहुत कर उगाहनेहारे श्रीर पापी लीग ग्रा उसके श्रीर उसके शिष्योंके संग बैठ गये । यह देखके फरीशियोंने उसके १९ शिष्यों के कहा तुम्हारा गुरू कर उगाहनेहारों श्रीर पापियोंके संग क्यों खाता है । श्रीशुने यह सुनके उनसे कहा निरेगियोंकी वैद्यका १२ प्रयोजन नहीं है परन्तु रोगियोंको । तुस जाके इसका श्रर्थ सीखो १३ कि में दयाको चाहता हूं बिलदानको नहीं क्योंकि में धर्मिने वेंको नहीं परन्तु पापियोंको पश्चात्तापके लिये ब्रह्मने श्राया हं ।

उपवास करनेकी विधि।

तब बोहनके शिष्योंने उस पास श्रा कहा हम लोग श्रीर १४ फरीशी लोग क्यों बार बार उपवास करते हैं परन्तु श्रापके शिष्य उपवास नहीं करते। यीशुने उनसे कहा जबलों दूलहा सखाश्रोंके १४ संग रहे तबलों क्या वे शोक कर सकते हैं परन्तु वे दिन श्रावेंगे जिनमें दूलहा उनसे श्रटण किया जायगा तब वे उपवास करेंगे। कोई मनुष्य कोरे कपड़ेका टुकड़ा पुराने बख्यमें नहीं टगाता है १६ क्योंकि वह टुकड़ा बख्यसे कुछ श्रीर भी फाड़ लेता है श्रीर उसका फटा बढ़ जाता है। श्रीर लोग नया दाख रस पुराने कुप्पोंमें नहीं १७ भरते नहीं तो कुप्प फट जाते हैं श्रीर दाख रस बह जाता है श्रीर कुष्पे नष्ट होते हैं. परन्तु नया दाखरस नये कुप्पोंमें भरते हैं श्रीर हैं।नांकी रचा होती है।

[ सक कन्याको जिलाना ब्रीर एक स्लीको चमा करना। ]

यीशु उनसे यह बातें कहताही था कि देखो एक अध्यक्तने १८ आके उसको प्रशामकर कहा मेरी बेटी श्रभी मर गई है परन्तु श्राप श्राके अपना हाथ उसपर रिवये तो वह जीयेगी। तब यीशु १६ उठके अपने शिष्यों समेत उसके पीछे हो लिया।

२० ग्रीर देखो एक स्त्रीने जिसका बारह बरससे लोहू बहता था २१ पीछेसे श्रा उसके बस्त्रके श्रांचलको छूश्रा । क्योंकि उसने श्रपने मनमं कहा यदि मैं केवल उसके बस्त्रको छूश्रों तो चंगी हो २२ जाउंगी । यीशुने पीछे फिरके उसे देखके कहा हे पुत्री ढाढ़स कर तेरे बिश्वासने तुमें चंगा किया है . सो वह स्त्री उसी बड़ीसे

चंगी हुई।

२३ वीशुने उस श्रध्यक्तके घरपर पहुंचके बजनिमेंको श्रीर बहुत
२४ लोगों की धूम मचाते देखा श्रीर उनसे कहा श्रलग जाश्री कन्या
मरी नहीं पर सोती है. श्रीर वे उसका उपहास करने लगे।

२४ परन्तु जब लोग बाहर किमे गमे तब उसने भीतर जा कन्याका
२६ हाथ पकड़ा श्रीर वह उठी। यह कीर्ति उस सारे देशमें फैल गई।

[ बीजुका दो ग्रंथीको नेत्र खीलना ग्रीर सक भूतग्रस्त ग्रेनेकी चंगा करना । ]

२७ जब यीशु वहांसे आगे बढ़ा तब दो अंधे पुकारते और यह कहते हुए उसके पीछे हो लिये कि हे दाऊदके सन्तान हमपर २८ द्या कीजिये। जब वह घरमें पहुंचा तब वे अंधे उस पास आये और यीशुने उनसे कहा क्या तुम बिश्वास करते हो कि मैं यह २६ काम कर सकता हूं. वे उससे बोले हां प्रभु। तब उसने उनकी

३० श्रांलें छूके कहा तुम्हारे बिश्वासके समान तुमको होवे । इसपर उनकी श्रांलें खुळ गई श्रोर योशुने उन्हें चिताके कहा देखे। कोई

 इसको न जाने । तौभी उन्होंने बाहर जाके उस सारे देशमें उसकी कीर्त्ति फैलाई ।

३२ जब वे बाहर जाते थे देखो लोग एक भूतप्रस्त गृंगे मनुष्यके।
३३ थीश्च पास लागे। जब भूत निकाला गया तब गृंगा बोलने लगा श्रीर लोगोंने श्रवंभा कर कहा इस्रायेलमें ऐसा कभी न देखा
३४ गया। परन्तु फरीशियोंने कहा वह भूतोंके प्रधानकी सहायतासे

भूतोंको निकालता है।

िकटनी श्रीर बनिहारोंका दृष्टान्त ।]

३४ तब यीशु सब नगरों श्रीर गांवोंमें उनकी सभाशोंमें उपदेश करता हुशा श्रीर राज्यका सुसमाचार प्रचार करता हुश्रा श्रीर लोगोंमें हर एक रोग श्रीर हर एक न्याधिको चंगा करता हुश्रा

३६ प्रमन्ड क्सिट हा किंद्र किंगिक ठड्ड नेसर छट। एकी 17मी ग्रांह उजुश्र होता किंद्रिय किंगिका में किंद्रिय होए एड्ड एड्ड फिटक 13क सिंगियों किंप हमें छठ। १ थे पुड्ड किंगे सिंगिका में सिंगिक किंपिडक फिलासेड्ड । ईंड्रिय ग्राइमीट उन्में में किंपिडिक किंगिडिक में किंद्रिय किंपिडिक किंपिडिक सिंग्हें

। तिगई छाएं मंड्रस एड्ड किएई के छित्र हा सहस संहस है। हि १९ किमान एड मेरूडी का कहा है। एडक एम समा में। छि। इ इति अथवा उस निर्मा कुट किलकित है। कि अपने पाहिली भूक क्स नेस न हो हो हो हो है। इस रेक म एडिस ड्रेस है। इस है। १९ शिक्ष । जिल्हा क्ली साम शहरत जासक । शहर ह काम होत प्राची तुरहारा कल्पाण उसपर पहुंचे परन्तु की वह भाग इ १,९८ प्रज्ञ इन कि । क्षिके मीम्राव्ह किसर पृक्ष किस प्रकार । हिर डिफ़ किसर किसर किस्की न सिडिस फिस्स राष्ट्र है छगई १९ मिक मिरुट निम्ह जिस प्रदेश मह मिहांग क्षिष्ट ग्राम फिकी छही । है स्पार्ध के नस्ति निपष्ट गड़नीक कींग्रिक कि डिरिश न नेपूर तमने संतमेत पाया है खतमत देशा। अपने पहुक्तम न सोना . काकनी किंत्रिक प्रशास्त्र विकास मुक्ति है । किंक्शिक किस गाम किमिनित । है गया उकति घटार किमिन की दिक क ग्राम्य भुद्ध हो महास साथ वात्रा । मिर्म हुई देश किराउन क रुधासड़ हुन्छ। रिष्टे सम ममान भिकी क्षिमी। स्मीह 1 श्रीर जिहुदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया। इन बारहुएका 4 पुत्र बाहब और जिन्बई में शहह कहावता है. शिमोन कानानी 8 किहेत्मछार । गाइनिहागर फ़्र किम ग्राप्ट ।माथ . इंमछिर गृष्टि 3 मिलिती . महाकि है। भारत महिल क्षा महिल महिल . महनी छ द्वाप किछड मुक्टि है किछाइक फ्रिमी कि लामिष्टी छिड़ीए हैं कि मान कांत्रिय इराष्ट । रक गान किथाछ कए रह राष्ट्रि गार कु इन्छ काछन्न छाए निपष्ट किर्फिश इग्राप्ट निपष्ट निश्चपिर भड़ गृष्टि काकिनी इन्छ की १एनी भाकछीएर भगित्र ऋषुष्ट ० ह

१६ देखे। में तुम्हें भेड़ेंकि समान हुंड़ारोंके बीचमें भेजता हूं सो १० सांपोंकी नाई बुद्धिमान द्यार कपातोंकी नाई सूधे होत्रो । परन्तु मनुष्यांसे चौकस रहा क्योंकि वे तुम्हें पंचायतींसे सीपेंगे आर १८ अपनी सभात्रोंमें तुम्हें कोड़े मारेंगे । तुम मेरे लिये अध्यक्षां श्रीर राजाश्रोंके श्रागे उनपर श्रीर श्रन्यदेशियांपर सान्ती हानंके १६ लिये पहुंचाये जाखागे। परन्तु जब वे तुम्हें सोंपें तब किस रीतिसे ग्रथवा क्या कहोगे इसकी चिन्ता मत करें। क्योंकि जो कुछ २० तुमको कहना होगा सा उसी घड़ी तुम्हें दिया जायगा। बालने-हारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिताका श्रात्मा तुममें बोलता २१ है। भाई भाईको श्रोर पिता पुत्रको बध किये जानेकी सींपेंगे श्रीर लड्के माता पिताके बिरुद्ध उठके उन्हें घात करवावेंगे। २२ मेरे नामके कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे पर जो अन्तलों २३ स्थिर रहे सोई त्राण पावेगा । जब वे तुम्हें एक नगरमें सतावें तब दसरेमें भाग जात्रों • में तुमसे सत्य कहता हूं तुम इस्रायेलके सब नगरोंमें नहीं फिर चुकागे कि उतनेमें मनुष्यका पुत्र आवेगा। २४,२४ शिष्य गुरुसे बड़ा नहीं है और न दास अपने स्वामीसे। यही बहुत है कि शिष्य अपने गुरुके तुल्य श्रीर दास अपने स्वामीके तुल्य होवे - जो उन्होंने घरके स्वामीका नाम बालजिबूल रखा है तो वे कितना अधिक करके उसके घरवालेंका वैसा नाम २६ रखेंगे । सा तुम उनसे मृत उरा क्योंकि कुछ छिपा नहीं है जो प्रगट न किया जायगा श्रीर न कुछ गुप्त है जो जाना न जायगा। २७ जो में तुमसे श्रंधियारेमें कहता हूं उसे उजियालेमें कही श्रीर जो २८ तुम कानेंग्में सुनते हो उसे कोठों परसे प्रचार करे। उनसे मत डरें। जो शरीरको मार डालते हैं पर श्रात्माको मार डालने नहीं सकते हैं परनतु उसीसे उरो जो श्रात्मा श्रीर शरीर दोने की २६ नरकमें नाश कर सकता है। क्या एक पैसेमें दो गीरैया नहीं विकतीं तौभी तुम्हारे पिता बिना उनमेंसे एक भी भूमिपर नहीं ३०,३१ गिरेगी। तुम्हारे सिरके बाल भी सब गिने हुए हैं। इस ३२ लिये मत उरा तुम बहुत गौरैयात्रोंसे अधिक मोलके हो। जो कोई मनुष्यों के आगे मुक्ते मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग-३३ बासी पिताके आगे सान लेऊंगा । परन्तु जो कोई मनुष्योंके

G

श्रागे मुक्तसे मुकरे उससे में भी श्रपने स्वर्गवासी पिताके श्रागे सुकरूंगा । मत समको कि मैं पृथिवीपर मिलाप करवानेको ३४ श्राया हूं में मिलाप करवानेका नहीं परन्तु खड्ग चलवानेका श्राया हूँ। में मनुष्यको उसके पितासे श्रीर बेटीको उसकी मांसे ३४ श्रीर पतोहको उसकी साससे ग्रलग करने श्राया हूं। मनुष्यके ३६ घरहीके लोग उसके बैरी होंगे। जो माता अथवा पिताको मुकसे ३७ अधिक प्रेम करता है सो मेरे बेाग्य नहीं और जो पुत्र अथवा पुत्री की मुमसे अधिक प्रेम करता है सी मेरे वेग्य नहीं। श्रीर ३८ जो अपना कृश लेके मेरे पीछे नहीं आता है सो मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्रांण पावे सो उसे खोवेगा और जो मेरे लिये अपना ३६ प्राण खोवे सो उसे पावेगा। जो तुम्हें प्रहण करता है सो सुमे ४० अहण करता है और जो सुक्षे ग्रहण करता है सो मेरे भेजने-हारेकी प्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ताके नामसे भविष्यद्वका- ४१ को ग्रहण करे सो भविष्यहक्ताका फल पावेगा श्रीर जो धरमींके नामसे धर्मीकी ब्रहण करे सी धर्मीका फल पावेगा । जो कोई ४२ इन छोटोंमेंसे एकको शिष्यके नामसे केवल एक कटोरा ठंढा पानी पिलावे में तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीतिसे अपना फल न खोबेगा ।

#### योशुका याष्ट्रनके शिष्योंको उतार देना।

जब यीशु त्रपने बारह शिष्योंको श्राज्ञा दे चुका तब उनके नगरोंमें शिक्षा और उपदेश करनेको वहांसे चला। योहनने बन्दीगृहमें लीष्टके कार्यों का समाचार सुनके श्रपने शिष्योंमेंसे दो जनांको उससे यह कहनेको भेजा कि जो श्राने-वाला था सो क्या श्रापही हैं श्रथवा हम दूसरेकी बाट जोहें। यीशुने उन्हें उत्तर दिया कि जो कुल तुम सुनते श्रोर देखते हो सो जाके योहनसे कहो कि श्रंधे देखते हैं श्रीर लंगड़े चलते हैं कोड़ी शुद्ध किये जाते हैं श्रीर बहिरे सुनते हैं स्तक जिलाये जाते हैं श्रीर कंगावोंको सुसमाचार सुनाया जाता है श्रीर जो कोई मेरे विषयमें ठोकर न खावे सो धन्य है।

जब वे चले जाते थे तब यीशु योहनके विषयमें लोगोंसे कहने

0 हुआ है परन्तु जो स्वर्गके राज्यमें अति खोटा है सो उससे बड़ा है। पोहन बपतिसमा देनेहारेके दिनोंसे अबलों स्वर्गके राज्यके लिये बरियाई किई जाती है और बरियार लोग उसे खेलेते हैं। क्योंकि योहनलों सारे भविष्यद्वक्ताओंने और ब्यवस्थान भविष्यद्वार्यों कहीं। और जो तुम इस बातको ग्रहण करोगे हां में तुमसे कहता हूं एक मनुष्यको जो भविष्यद्वक्तासे भी अधिक है। क्योंकि यह वही है जिसके विषयमें लिखा है कि देख में अपने हतको तरे आगे तरा मंजता हूं जो तरे आगे तरा पन्य बनावेगा। में तुमसे सच कहता हूं कि जो खियोंसे जन्मे हैं उन्मेंसे बोहन वपूरिसमा देनेहारसे वड़ा कोई गगट नहीं त्या तुम जंगत्यमें क्या देखनेको निकले क्या पवनसे हित्ते हुए नरकटका। फिर तुम क्या देखनेको निकले क्या सूक्ष्म बस्च पहिने हुए मनुष्यको वेखो जो सूक्ष्म बस्च पहिनते हैं सो राजाश्रोंके बरोमें हैं। फिर तुम क्या देखनेको निकले क्या भविष्यहक्ताको . तो जाने। कि एलियाह जो श्रानेवाला था सा यही है। जिसका सुननेके कान हैं। सो सुने।

१६ में इस समयके लोगोंकी उपमा किससे देउंगा. वे बालकेंके
१७ समान हैं जो बाजारेंमें बैठके अपने संगियोंको पुकारते. श्रीर
कहते हैं हमने तुम्हारे लिये बांसली बजाई और तुम न नाचे
हमने तुम्हारे लिये बिलाप किया और तुमने छाती न पीटी।
१६ त्योंकि मोहन न खाता न पीता श्राया और वे कहते हैं उसे भूत
१६ त्या है। मनुष्यका पुत्र खाता और पीता श्राया है और वे
कहते हैं देखों पेट और मद्यप मनुष्य कर उगाहनेहारों श्रीर गया हैं। पापियोंका मित्र परेन्तु ज्ञान ऋपने सन्तानेांसे निदेशि ठहराया

# िउन नगरोंकी युरी द्या जिन्होंने पश्चाताप नहीं विद्या ।

किये गये उल्ह्ला देने लगा क्योंकि उन्होंने पश्चात्ताप नहीं किया। हायु तू कोराजीन , हायु तू बेतसेदा , जो आश्चर्य कम्मी हाय ् कोराजीन . हाय ् बेंतर्सेटा . जो श्राक्षस्य कम्में तुम्होंमें किये गये हैं सो यदि सोर श्रीर सीदीनमें किये जाते तो तब वह उन नगरोंको जिन्होंमें उसके ऋधिक आश्रयं कम्मे

केडिं में हो। गृष्टि केन्डीप 515 ६ की तिंड ति । मही हुड़ 9 एं मिन्डी केंग्राम्डी की डूं 15ड़क सिम्हु में हुन्ग्य। तिष्क पामाक्ष्य 1 तिगई घर्मार्थ तेड्डाम 1एड़ किनाइति गृष्टि गुम्से सिम्डिट ग्रिड्डम् 9 एं छिकान हु हैं प्रधा एकी छिटं छिए हा पि महिन्य है गृष्टि ई ध्रा फेकी मिम्सु मिम्से घड़िक्षाह कि । पाष्ट्राम एकी छिन्। 8 हम्प्रेप। 15ड़ेग्र एन्ड खिलाह इट ति तिष्ट किसी मिमाईस् डीए वि किमाईस्र छिए हो मिन्डी केंग्र हो छिड़े । 15ड़क छिम्हु में किमाईस्र छिए हो पिन्हें केंग्र हो छिड़े होए हो छिड़े

१५ सिर समयम अधिन कहा है किस स्ता और प्रियंस प्रें के के इंस्तर स्वा और स्पर सम अस्त के के इंस्तर स्वा इंस्तर के इंस्तर स्वा इंस्तर स्वा इंस्तर के इंस्तर के

25 सार रेस रड़े कि छेम्साह अक्ष कि क्ष सहस्रोग कि विरिद्ध का हु 35 और क्षिम अम्ब नेयह क्षिया । मेरी सुश्चा क्ष्म के के के कि हैं में कि सि एक सुरु मुहे हैं निहे मिनम अक्षिय में की कि हो सि के कि में कि कि में कि सि के कि सि के कि सि के कि सि के कि सि 19 कि सि के कि सि के

। ई क्राफ़ कराई

#### ्यागुका विश्वास के दिसका यम् होसा।

प्राप्त मिए का है मिंहिके नहीं कमा स्थि सिक मिए का कि मिंहिके नहीं के मार्थ हैं कि सम्पर्स के मिंहिके नहीं के मिंहिस के स्वार्ध के मुद्द के स्वार्थ के मिंहिस के स्वार्थ के मिंहिस के स्वार्थ के सिक्त के मिंहिस के सिक्त के सिक्त के मिंहिस के मिंहिस के सिक्त के मिंहिस के सिक्त के मिंहिस के सिक्त के मिंहिस के सिक्त के सिक्त

क्या तुमने ब्यवस्थामें नहीं पढ़ा है कि मन्दिर में याजक लोग विश्रामके दिनोंमें विश्रामवारकी विधिको लंघन करते हैं श्रीर ६ निर्दोष हैं । परन्तु मैं तुमसे कहता हूं कि यहां एक हैं जो ७ मन्दिरसे भी बड़ा है । जो तुम इसका श्रर्थ जानते कि मैं दयाकी चाहता हूं बिलदानको नहीं तो तुम निर्देषिको दोषी न ठहराते । मनुष्यका पुत्र विश्रामवारका भी प्रभु है ।

#### [ उसका सूखे हाथवालेकी चंगा करना । ]

१० वहांसे जाके वह उनकी सभाके घरमें श्राया। श्रीर देखी एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था श्रीर उन्होंने उसपर दोष लगानेके लिये उससे पूछा क्या विश्रामके दिनोंमें चंगा करना १९ उचित है। उसने उनसे कहा तुममेंसे कौन मनुष्य होगा कि उसका एक भेड़ हो श्रीर जी वह विश्रामके दिन गढ़ेमें गिरे तो उसे पकड़के १२ न निकालेगा । फिर मनुष्य भेड़से कितना बड़ा है. इसलिये १३ विश्रामके दिनोंमें भलाई करना उचित है । तब उसने उस

मनुष्यसे कहा अपना हाथ बढ़ा . उसने उसकी बढ़ाया और वह

फिर दूसरे हाथकी नाई भला चंगा हो गया।

१४ तब फरीशियोंने बाहर जाके यीशु के बिरुद्ध श्रापसमें बिचार १४ किया इसलिये कि उसे नाश करें। यह जानके थीशु वहांसे चला गया श्रीर बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिई श्रीर उसने उन १६ सभीको चंगा किया - श्रीर उन्हें दृढ़ श्राज्ञा दिई कि सुभे अगट १७ मत करें। कि जो बचन यिशयाह भविष्यद्वक्तासे कहा गया था १८ सो पूरा होवे - कि देखों मेरा सेबक जिसे मैंने चुना है श्रीर मेरा श्रिय जिससे मेरा मन श्रीत प्रसन्न है . में श्रपना श्रात्मा उसपर

१६ रखूंगा श्रीर वह श्रन्यदेशियोंको सत्य ब्यवस्था बतावेगा । वह न भगड़ेगा न धूम मचावेगा न सड़कोंमें कोई उसका शब्द सुनेगा ।

२० वह जबलों सत्य व्यवस्थाको प्रबल न करे तब लों कुचले हुए न्रकटको न तोड़ेगा और धृथां देनेहारी बत्तीको न बुक्तावेगा।

२१ और अन्यदेशी लोग उसके नामपर आशा रखेंगे।

#### [ फरीशियों के अपवादका खंडन । ]

२२ तब लोग एक भूतप्रस्त श्रंधे और गूंगे मनुष्यकी उस पास लाबे

श्रीर उसने उसे चंगा किया यहां हों कि वह जो श्रम्धा श्री गूंगा था देखने श्री बोलने लगा। इसपर सब लोग बिस्मित होके बोले २३ यह क्या दाऊदका सन्तान है। परन्तु फरीशियोंने यह सुनके कहा २४ यह तो बालजिब्ल नाम भूतोंके प्रधानकी सहायता बिना भूतोंको नहीं निकालता है। यीशुने उनके मनकी बातें जानके उनसे कहा २४ जिस जिस राज्यमें फूट पड़ी है वह राज्य उजड़ जाता है श्रीर कोई नगर श्रथवा घराना जिसमें फूट पड़ी है नहीं ठहरेगा । श्रीर यदि २६ शैतान शैतानको निकालता है तो उसमें फूट पड़ी है फिर उसका राज्य क्योंकर ठहरेगा । श्रीर जो में बालजिब्लकी सहायतासे २७ भूतोंकी निकालता हूं तो तुम्हारे सन्तान किसकी सहायतासे निकालते हैं . इसलिये वे तुम्हारे न्याय करनेहारे होंगे । परन्तु २८ जो में ईश्वरके श्रात्माकी सहायतासे भूतोंकी निकालता हूं तो निस्सन्देह ईश्वरका राज्य तुम्हारे पास पहुँच चुका है। यदि बल- २६ वन्तको कोई पहिले न बांधे तो क्योंकर उस बलवन्तके घरमें पैटके उसकी सामग्री लूट सके. परन्तु उसे वांधके उसके घरका लूटेगा। जो मेरे संग नहीं है सो मेरे बिरुद्ध है श्रीर जी मेरे संग नहीं ३० बटेरिता सी विधराता है । इसलिये में तुससे कहता हूं कि सब ३९ प्रकारका पाप और निन्दा मनुष्योंके लिये चमा किया जायगा परन्तु पवित्र आत्माकी निन्दा मनुष्योंके लिये नहीं चमा किई जायगी। जो कोई मनुष्यके पुत्र के बिरोधमें बात कहे वह उसके ३२ लिये चमा किई जायगी परन्तु जो कोई पवित्र श्रात्माके बिरोधमें कुछ कहे वह उसके लिये न इस लोक में न परलेकिमें चमा किया जायगा ।

#### [पेड ग्रीर उसके फलका दृष्टान्त ।]

यदि पेड़को अच्छा कहो तो उसके फलको भी अच्छा कहो ३३ अथवा पेड़को निकम्मा कहो तो उसके फलको भी निकम्मा कहो क्योंकि फलहीसे पेड़ पहिचाना जाता है। हे सांगेंके बंश तुम बुरे ३४ होके अच्छी बातें क्योंकर कह सकते हो क्योंकि जो मनमें भरा है उसीको मुंह बोलता है। भला मनुष्य मनके भले भंडारसे ३४ भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडारसे बुरी बातें

अपनी बातींसे निक्षेप अथवा अपनी बातींसे होति हराया कु कीएक । फिर्ड 19 कि विकास कुए एड सिम्ही क्राप्तकी इंक एड् हा भिन्छ कि कि एक सम्बन्ध की हूं 15इक समर में 1 है 15इत इन्

[ मनम्म इन्हा कर छुट्टि क्रिकेशिक प्रार्क क्रिका हिन्

नी रहे कि पहां दक है को सुलेमानसे भी बड़ा है। क्यांकि वह सेवासायका ज्ञान स्वनंका याथिक अन्तत् आहे तिनाइड िया समय कार्या के किन्द्र हैं हैं हैं हैं हैं । कुराम्ही तीणाए किए हो है। है। इंग्रह कि स्प्रमूप कि है कुए ९४ हिम कि है शिक्ष किया समास किया समास हिन्द क्रीएक मिहाएड्ड मिर्ड इन्ड 1ई इक्र मिर्फ क्रीमिर्फ क्रम्म सड्ड मिन्ही कंग्राम्ही गाकि शिक्तिने । गाउँ मिन्ही कंग्रियोपु छाउ लिनि है ४ रात सञ्जवीके पेटमें था उसी रीतिस मनुष्यका पुत्र तीन दिन और नित गृष्टि मही निति सम्पूर सिति सिर्मा । इन्ही ।कात्म इ ०४ कोई खिन्ह उनका नहीं दिया जायगा केवल यूनस भविष्य-हुन समयक दृष्ट आहे गिममीम ग्रीह उठ् कम्म मह की 11फ़्री एक इन्ह इंन्ह मिरह 1 हैं तिहार मिर्फ़्र इन्ही कुए सिपाह 3 इ मड़ मुर हे । इसपर किसे अध्यापको और परीशियोंने कहा है गुर हम

गष्ट्र किश्मी किम्ब्रहम सह गृष्टि है निरक छाइ देव करमें रुत्तीर ह प्राप्ट है । जार के एसे किए अर्थ है । 8६ उस सुना म्हाइं। बुहारा सुथरा पाता है। तब वह जाके अपनेसे काष्ट्र प्राष्ट्र गाम्हार प्रमी 1ठकनी छोड़र मुप्त नेपष्ट में की ई ानहरू हुन हा । ई ग़ाप डिम पर गानुसी ग़रूड़े साक्ष्मी 88 भारत सुखे स्वास स्वरूप मिरुक मान है वह सुखे स्वाम है है

। ग्रिम्ड भिरुष् गहरू किर्मिन बुर् किम्पन सह र है किर्म कि लिखिनी

विशेश मेर से मेरी मेर अपना कुहरब उहराता है।

उससे कहा होषिये आपकी माता और आपके भाई बाहर खड़े भिक्ने वत । हि नेहाम निर्धाव मिल्रम पृद्ध देख प्रदाब द्वाम क्रमच ७४ अह । जाम किसर किंद्र की । अ जिल्ला मार होंगि हिस अह हुए आपसे बोलने चाहते हैं। उसने कहनेहारेको उत्तर दिया कि ४८ मेरी माता कीन है श्रीर मेरे भाई कीन हैं। श्रीर अपने शिष्योंकी ४६ श्रीर अपना हाथ बढ़ाके उसने कहा देखें। मेरी माता श्रीर मेरे भाई। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गवासी पिताकी इच्छापर चले ४० वहीं मेरा भाई श्रीर बहिन श्रीर माता है।

[बीड बेनिहारेका दृष्टाना श्रीर उसका अर्थ।

9 उस दिन यीश घरसे निकलके समुद्रके तीरपर बैटा।
र श्रीर ऐसी बड़ी भीड़ उस पास एकट्टी हुई कि वह नावपर २ चड़के बैटा श्रीर सब लोग तीर पर खड़े रहे। तब उसने उनसे ३ दृष्टान्तोंमें बहुतसी बातें कहीं कि देखे। एक वोनेहारा बीज बोनेके। निकला। बोनेमें कितने बीज मार्गकी श्रीर गिरे श्रीर पंछियोंने ४ श्राके उन्हें चुग लिया। कितने पत्थरेली भूमिपर गिरे जहां उनके। ४ बहुत मिट्टी न मिली श्रीर बहुत मिट्टी न मिलनेसे वे बेग उगे। परन्तु सूर्य्य उदय होनेपर वे अलस गये श्रीर कांटोंने बढ़के उनके। ७ एक्तु सूर्य उदय होनेपर वे अलस गये श्रीर कांटोंने बढ़के उनके। ७ दवा डाला। परन्तु कितने श्रच्छी भूमिपर गिरे श्रीर फल फले म कोई सौ गुणे कोई साठ गुणे कोई तीस गुणे। जिसके। सुननेके १ कान हों सो सुने।

तव शिष्पोंने उस पास आ उससे कहा आप उनसे दृष्टान्तों १० क्यों बोलते हैं। उसने उनको उत्तर दिया कि तुमको स्वर्गके राज्यके ११ भेद जाननेका अधिकार दिया गया है परन्तु उनको नहीं दिया गया है। क्योंकि जो कोई रखता है उसको और दिया जायगा १२ और उसको बहुत होगा परन्तु जो कोई नहीं रखता है उससे जो कुछ उसके पास है सो भी ले लिया जायगा। इसलिये में उनसे १३ दृष्टान्तों में बोलता हूं क्योंकि वे देखते हुए नहीं देखते हैं और सुनते हुए नहीं सुनते और न वूसते हैं। और यिशेयाहकी यह १४ भविष्यद्वाणी उनमें पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनागे परन्तु नहीं वृक्षोगे और देखते हुए देखोगे पर तुम्हें न सूमेगा। क्योंकि १४ इन लेगोंका मन मोटा हो गया है और वे कानोंसे ऊंचा सुनते हैं और अपने नेम्न मेद लिये हैं ऐसा न हो कि वे कभी नेमोंसे

नुसन नाहा पर न देखा और जो तुम सुनते हो उसको सुनने नाहा निधिममीय गृष्टि क्षित्र इस्प्रेमीय रेन्ड्रिक क्रिम्स १ई निर्म् इस् क्रि की हूं 155क इस छमत में कीफिर । हैं हिस्सु ह की लाक राइस्त ए? ग्राह इं हे हो है की है । यह सम्बद्ध सम्बद्ध है के स्व मिं गृष्टि जार प्रमी गृष्टि समाम छिन्छ गृष्टि निष्ट मिलिक गृष्टि छेड़े

। इ १५६८ मेर्ग सि इंकि किए उस्त इंकि किए सि देंकि गृष्टि है 155 रुत्र कि इह भूमिप्र बावा गया सा वही है जो बचन सुनके बुभता है और छिन्छ एवि समित्ती प्र । इ । ति छत्र छत्। इह ग्राप्ट ई विशव इं इ मनता है पर इस संसारको विन्ता और धनको साथा बननका न्ट जिसमें बीज कांडोंक बीचमें बाधा गामा सा वही है जो बचन कार्या क्या अथवा उपदेव होनेपर तुरन्त कोकर स्वाता है। कम्म मार्थ है 16433 र्ड विश्वार वह मिन्न है विश्व है है वही है जो बचनको सुनके तुरन्त आनन्द्रसे प्रहण क्रिता है। है और दीवा गया। जिसमें बीज पखरेंनी भूमिपर दोषा गया से। किंगिय कि में में हैं कि इप . ई । ति निह साप उर्ट इन सुनके नहीं ब्रमता है उसके मनमें जो कुछ बाया गया था सी नद्भा वस बीनेहार्क द्यान्तका अर्थ सुना। जी कोई राज्यका बचन वर्ध से से ।।

#### ि महायुद्धे समिता हुशान्त ।

में मिष्टमस् क़िरिक गृष्टि ष्टिई विक्र गर्स क्या किंगिई जििक्टिक ० ट्र । फिल्क इाम्रफ भिर द्वार एकं किन्छ मिन्नेडिक नाइ किल्ह की ाई E विन भी हम नाह वनका बरोर के । उसने कहा हो हो हो है ३*५* छिन्ह किए। इ. हेम्ह हैं है। है । है । है । है । है । है एड ब्रोश. फिर नंगली दाने उसमें कहाँसे आप । उसने उनसे कहा उससे कहा हे खामी क्या शापने अपने खेतसे अच्छा बीज न ए तब जावी दोने भी दिखाई दिये । इसपर गृहस्थके दासीन आ रिष्ठ लाट श्राह किक्नी प्रकुष्ट वस । एषा । उन्न कांव स्वीव शिष्टांस ३९ मिलिक केंद्रीर कार प्रेह । वसका बस कार मार्क कार करा अपन क्य 1475 किस्लार कींग्छ की एड़ी हनायुत्र ११३५ हुन्छ मिस्ट ४५

कान हो सा सेन।

केडी क्हीजह कार्डड नाइ जिगमें किया गाडूक मिराडेनडाक । 19 155कए मिल्ड रेम किया हिना गाडीड है। कि

#### [। छनाबुडु क्लिमिछ प्राहि निक्न क्षेप्र]

४६ पननी पृष्टि डिक मिंगिरिज सिंगिनाष्ट्र निष्ट्री की वास उठ १६ ।इक मिक्ताइफ्फ्सिम सम्बन्ध कि । इक न व्हक्ष किम्स सिंग्नाड्ड किनाम नाम पिर्डेश के प्रमास सिंग्नाड्ड सिंकी । १६ विस्तित सिंग्नीय किस्ता स्थास सिंग्नाड्ड सिंग्नी ।

#### ्विहुव दानेक दृष्टान्तका अये ।

इह संक्षित्र क्षित्र क्षित्र

[। तनायुद्ध किलामाजुम प्रार्क्ष सिताम लासनाय प्रार्क्ष मध सुरू]

भिनी ई नामम केन्ध्र पृष्ट धापकी मिनके एटा। तकीक्ष्म मुनी 88 प्रभाव कंड्रन्नाप्त कंस्प्रेट ड्रांट ग्राप्ट शिम मिनको किनी । ई प्रभाव कंप्रिक अमि किनि स्ट कंप्येट इस्ट हिस अभिनेत्र कंप्येट अपि १९०० विक्रिया हिस्स हिस्स हिस्स किनी स्टिस्स क्ष्येट केर्प्य प्रभाव विक्रिया किन्ति क्ष्येट हिस्स किनी स्टिस्स किनी स्टिस्स क्ष्येट केर्प्य क्ष्येट विक्रिया किन्ति क्ष्येट किन्ति केर्प्य किना किन्ति क्ष्येट किन्ति केर्प्य किनी किन्ति किन

कार वह पार पिताम तक वह क्ष के मार पारा पारा कि हैं हैं शक्त कि कि के कि कि कि कि । I किया ।

्र कीचमेंसे अलग करेंगे. और उन्हें आगके केडमें डालग जहां होता थीं होते पीसना होगा। समर्थ करा समान जह सब बात समस्ता ने उससे

रिस्त के प्रिक्त करा के स्वास्त के स्वास के स्वास्त के स्वास्त के स्वास्त के स्वास्त के स्वास्त के स्वास के स्वास्त के स्वास्त के स्वास्त के स्वास्त के स्वास्त के स्वास के स्

#### [ 1 माई समाम प्रह्म होति हेयई नेपछ उज्रह्मी

किमाहरकीर किन्छ दिस मिह महि । ई तिई दिन म्हाम्नी नर

। फिली डिंह नेमक फिलाइ त्रहुक ग्राप्त

मेहागुरेन्छ प्राप्त वाया हो सेह कड़का किन्हा का कार बन्होगुड़ ž कि किम्लीकी द्वाप नेमह नेहारेंड कींग्रन । ई निर्ड उागर मिल देनहार है वह स्तक्षिय की वहा है इस लिये आश्वर के निस् अस समयमें नेबाहिक राजा हरें। होहने ब्राह्म किस्सा है है सिस्सा अपने सेबकोसे कहा वह तो वेहिस ब्राह्म है है 5 ् । हिन्तु तिन द्राध्यक्ष । महाताम क्षाप्त ।

राह्य था। क्योंक मेह की एवं एक हिस्स है। या कि हुस खीका एखना

इरादके जन्म दिनकी सभामें हरेगिहवा की पुत्रीने सभामें नाचकर प्रकारि उरा क्योंक वे उस भविष्यद्वका जानते थे। पर्तत

मछाथ हुई जाली महासम्बद्धा है है है। अरु किगाम निमष्ट इह । गार्क्ड़ कि मि गिम है इन्हे गर्ट की गणकी =ग्राक्तीगर्छ काछ । एग्रीकी निम्म किछाभड़ । । एकी लग्नए । क्छा ।

. ०१ प्राप्ट । ईकी गद्राप्ट किन्हें नेपट ग्रप्त कींगड़नेड मंग्रे नेपाट सुमें दीजिये। तब राजा उदास हुआ परन्तु उस किरियाके और ह

िम था अस्त केल केल किया हिया गया और वह उसको अपनी उसने भेजकर बन्दीगृहम योहनका सिर करवाया । श्रार उसका १९

। 1इक प्राचासम ।कसद्र सिधुिक काह्र ग्राह्म । हा।। दृ । किष्रकि किएट कार निष्णिति कार हो। है। कि छाप की

#### ान्त्रत मह मिल्लार इंदि क्षिक्ष मन्द्र मान्या है ।

४१ प्रमुक्त अर्थि । क्षेत्र । क्षेत्र अर्थि । क्ष्मि । क्ष्मि । हिंही । रमानमें एकतिमें गया श्रीर लोग यह सुनक नगरीमेंसे पेंदेल उसके जब थीशुने यह सुना तब नावपर चड़क वहांसे किसी जंगली १३

भा ति हुए । इक । अपने भिष्यों ने से पास आ कहा वह ने १ १ । फिकी गिष्ट किंगिशिंगि किन्छ ५क फ़ि

इह फ़िल्ड नेपुरि । विके जाम नकार किने निगर काफ मिलिनोक व की भितिक । इनि किर्मित है है। ति वह । इन प्रक्रि है नाश्च किर्म

38, 28 किंगिरिक किस कि । स्थित साथ भी पहें किस विस्ता है है है । ई किहम दि गृष्टि डिर्ड ह्यांग रुहक सार राम इंद्रिय दिक सिस्ट कहा उन्हें जानका प्रयोजन नहीं तुम उन्हें खानेको देशो। उन्होंने १७

वासपर बैठनेकी श्राज्ञा दिई श्रीर उन पांच रेटियों श्रीर दे। मञ्जलियोंकी ले स्वर्गकी श्रीर देखके धन्यवाद किया श्रीर रेटियां २० तोड़के शिष्योंकी दिई श्रीर शिष्योंने लोगोंकी दिई । सी सब लाके तृप्त हुए श्रीर जी दुकड़े बच रहे उन्होंने उनकी बारह टेकिरी २१ भरी उटाई । जिन्होंने खाया सी खियों श्रीर बालकोंकी छोड़ पांच सहस्र पुरुषोंके श्रटकल थे।

#### [ योगुका समुद्रपर चलना ] २२ तब योग्रुने तुरन्त श्रपने शिष्योंको दढ़ श्राज्ञा दिई कि जबलें।

में लोगोंकी बिदा करूं तुम नावपर चढ़के मेरे श्रागे उस पार

२३ जाओ । वह लोगोंको बिदा कर प्रार्थना करनेको एकान्तमें २४ पर्व्यंत पर चढ़ गया और सांभको वहां अकेला था। उस समय नाव समुद्रके बीचमं लहरोंसे उछल रही थी क्योंकि बयार सन्मु- १४ खकी थी। रातके चौथे पहरमें यीष्ठ समुद्रपर चलते हुए उनके १६ पास गया। शिष्य लोग उस की समुद्रपर चलते देखके घवरा २७ गये और बोले यह प्रेत है और उरके मारे चिछाये। यीष्ठ तुरन्त उनसे बात करने लगा और कहा ढाढ़स बांधो में हूं उरो मत। १८ तब पितरने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु यदि आपही हैं तो २६ मुभे अपने पास जलपर आनेकी आज्ञा दीजिये। उसने कहा आ तब पितर नावपरसे उत्तरके यीष्ठ पास जानेको जलपर चलने ३० लगा। परन्तु बयारको प्रचंड देखके वह उर गया और जब डूबने ३० लगा तब चिछाके बोला हे प्रभु मुभे बचाइये। यीष्ठुने तुरन्त हाथ बढ़ाके उसको थांम लिया और उससे कहा हे अल्पबिध्वासी

३४, ३४ वे पार उतरके गिनेसरत देशमें पहुंचे । श्रीर वहांके लोगोंने यीशुको चीन्हके श्रासपास के सारे देशमें कहला भेजा ३६ श्रीर सब रोगियोंको उस पास लाये . श्रीर उससे बिन्ती किई

३२ क्यों सन्देह किया । जब वे नावपर चढ़े तब बयार थम गई। ३३ इसपर जो लोग नावपर थे सो श्राके यीशु की प्रशाम करके बोले

सचमुच ग्राप ईश्वरके पुत्र हैं।

कि वे केवल उस के बख्तके आंचलको हुवे और जितनोने छूत्रा सब चंगे किये गये। [ प्राचीनोंकी ब्यवहारींकी कारण ईश्वरकी बालाकी उठा न देना । ]

तब यिरूशलीमके कितने अध्यापकों श्रीर फरीशियोंने १ दीश पास था कहा। श्रापके शिष्य लोग क्यों प्राचीनेंकि ब्यवहार लंघन करते हैं क्योंकि जब वे रोटी खाते तब श्रपने हाथ नहीं धोते हैं। उसने उनकी उत्तर दिया कि तुम भी क्यों श्रपने 3 ब्यवहारोंके कारण ईरवरकी श्राज्ञाकी लंघन करते हो । क्योंकि ईरवरने श्राज्ञा किई कि श्रपने माता पिताका श्रादर कर श्रीर जो कोई माता श्रथवा पिताकी निन्दा करे सा मार डाला जाय। परन्तु तुम कहते हो यदि कोई श्रपने माता श्रथवा पितासे कहे कि जो कुछ तुमको सुमसे लाभ होता सा संकल्प किया गया है तो उसकी अपनी माता अथवा अपने पिताका आदर करनेका श्रीर कुछ प्रयोजन नहीं । सो तुमने श्रपने व्यवहारोंके कारण ईश्वरकी श्राज्ञाको उठा दिया है । हे कपटिया विशेषाहन तुम्हारे विषयमें यह भविष्यद्वाणी अच्छी कही . कि ये लोग अपने मुंहसे मेरे निकट श्राते हैं श्रीर होटोंसे मेरा श्रादर करते हैं परन्तु उनका मन सुअसे दूर रहता है। पर वे वृथा मेरी उपासना करते हैं 8 क्योंकि मनुष्यांकी प्राज्ञात्रोंका धम्मीपदेश ठहराके सिखाते हैं।

श्रीर उसने तोगोंको श्रपने पास बुलाके उनसे कहा सुने। श्रीर १० बूस्तो। जो मुंहमें समाता है सो मनुष्यको श्रपवित्र नहीं करता ११ है परन्तु जो मुंहसे निकलता है सोई मनुष्यको श्रपवित्र करता है। तब उसके शिष्योंने श्रा उससे कहा क्या श्राप जानते हैं कि १२ फरीशियोंने यह बचन सुनके टोकर खाई। उसने उत्तर दिया कि १३ हर एक गां जो मेरे स्वर्गीय पिताने नहीं लगाया है उखाड़ा जायगा। उनको रहने दो. वे श्रंथोंके श्रंथे श्रगुवे हैं श्रीर श्रंथा १४ यदि श्रंथेको मार्ग बतावे तो दोनों गढ़ेमें गिर पड़ेंगे। तब पितरने १४ उसको उत्तर दिया कि इस दृष्टान्तका श्रर्थ हमें समक्ताइये। र्याश्चने कहा तुम भी क्या श्रवलों निर्वुद्धि हो। क्या तुम १६,१७ श्रवलों नहीं बूकते हो कि जो कुछ मुंहमें समाता सो पेटमें जाता है श्रीर संडासमें फेंका जाता है। परन्तु जो कुछ मुंहसे निकलता १८ श्रेप मनसे बाहर श्राता है श्रीर वही मनुष्यको श्रपवित्र करता है से मनसे बाहर श्राता है श्रीर वही मनुष्यको श्रपवित्र करता है। वयोंकि मनसे नाना भातिकी कुचिनता नरहिंसा परस्वीगमन १६

हाशोंसे भाजन करना मनुष्यको अपनित्र नहीं करता है। भिष्ट नहीं हुन्प्रम है किएक हिमाय विकास कि है डिम ०९ । है किलकिन किनिये के अध्य है महि किम किस मिर्क मार्क्सिक

[1 फिरम एवं क्षेत्र कि कि कि कि फिरम क्षेत्र का कार्याक

कि शिमि है कि हो है । इस है । इस हो सिक्सी । इस हो हो है की 1एडी उत्तर किस है हो। इस हो है हो। किस उद् कि फिमीछ केम्ह अस्तु कि कि कि प्रियं के का निक्ति । है डिक खिल्ह मिक्स मिक्स मिक्स कि छि। दि कि कि कि की 1फ़िन प्रमुस ने किसी के प्राकृत भिक्त के अर भाग्रे किसीके पास नहीं भेता गया हूं। तब कीने था उसके। प्रणाम में शृक्ष रह रहेम हुई द्रीक कि निषट करुधाछड़ की एड़ी फ़्र निम्ह । है निमक्ष कीं किंप रामह इह कींफ़ किरीक 15ही ४९ क्सिड़ उसके उसके किम्बी स्पार आ उससे बिनती कर कहा इसका इस मेरी बेरी भूतमे आति पीड़ित हैं। पर्त्तु उसने उसको कुछ उत्तर प्रसारिक एक उससे काइन इन्हाइ स्पर है ।इक समर काइन इक छक्नी निक्रि मिनक कुण कि मिनिन्नी नह छिड़ गृष्टि ९९ । 1छा मांनाइमी कनाईमि गृष्टि ग्री करूकनी में रेडह स्थाउ १ ९

विशेषका वार सहस सनुख्याका याहे माना स माना । । इंड्र गिम् में इंडि फिर डिक किसर ग्रिंड भाई

ाम हेत हैं पिछा है से अंदे हैं है 551ê tir की 195 f livis se की isizu. 18की १ g ग्राफ इन्ह नेप्तर ग्रीह छाइ प्रग्रीणप्र कप्तर इन्ह ग्रीह द्वाह लाहों अंधों गुंगों हुंडों और बहुत से अंशे कि में में में रिं केंद्र सह होते होते । यह वह से स्वर्ध भारे हेंद्र इह भागु वहांसे जाक गाली किस समुद्रके निकट आप श्री

भीगम की 15 न हूं 15ड़ाम हैं न करने 1हड़ी कि मार्ग कि नह में गृष्टि हैं हिंत कि नीछ छह माए के नह गृष्टि ई इंग्र एमं रेम हे नही नि हे कीएंफ है किए एए प्रांगिर नड़ केस । इक कारत हिल्लाका स्पार विश्व हिल्ला है है है । हेकी तीक्त किम्हर के रुधासह क्रक

स्राया ।

इड़ संडाग्ह मड़ संड ।इक सिम्ह निर्णया कम्म । शार उठ छ० । कम्च मुठ्ठ । कंइमि डिंग्र निम्ह मड़ की गिर्म्मी । डार्ग्ड निम्ह मिंड्य १९ निंड्य : हैं फिडींग्र निम्मी साप ग्राइम् । इक सिम्म निष्ट्रीप्ट । फ्र १९ किंग्रिक निम्म छ। । फिलोइम । डार्ग्ड मिहिंग्ड ग्रीह नाम । इक १९ ग्रीह । कंछिंग्डांग्र नाम मह निम्म ग्रीह । ईड़ी ग्राम्च किर्म्ड ग्राम्मी १९ ग्रीह । कंछिंग्डां निम्म ग्रीह । इंग्रि केमाम प्रम्थ किंग्ड किंग्रिक्चिश्चम १९ किंग्रिक गृह सुद्ध काष्ट्र स्था । इंग्रिक्चिम प्रमा क्रिंग्ड । किंग्ड क्रिक्च । १८ मिंग्ड गृह सुद्ध कार्य । स्था क्रिंग्ड मिंग्ड क्रिक्ट स्था । स्था क्रिक्ट मिंग्ड क्रिक्ट हिंग्ड क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट । क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रि

[ । ग्रमाभन हिमामक कांद्रकोड्स माहे विद्यातिक विविद्या निषय विव्या

अ किसड़ा मांग मह गृष्टि डि मिमड़ डिम फिमड मह एम। एक। रड़ मिह फिनेकार मिनकी गृष्टि डि मिनक एप्रमाम डिम डिगर मांग ०१ मिनकी गृष्टि डिगरे मांग किसड़ेम ग्राप्ट मह म गृष्टि। डिगर ११ -ग्रिल किसड़ मिंग की डि मिमड़ डिम फिम मह। शिउट मिमह फ्रिंग

शियों श्रीर सद्कियोंके खमीरसे चैाकस रहनेकी जी कहा सी १२ रोटीके विषयमें नहीं कहा। तब उन्होंने बूसा कि उसने रोटीके खमीरसे नहीं परन्तु फरीशियों श्रीर सदू कियोंकी शिचासे चौकस रहनेका कहा।

#### पितरका स्वीकार ।

यीशुने कैसरिया फिलिपीके सिवानेंामें त्राके अपने शिष्योंसे १४ पूछा कि लोग क्या कहते हैं में मनुष्यका पुत्र कौन हूं। उन्होंने कहा कितने तो श्रापको योहन वपतिसमा देनेहारा कहते हैं कितने एलियाह कहते हैं श्रीर कितने यिरमियाह श्रथवा भविष्यद्वका-

१४ श्रोमेंसे एक कहते हैं। उसने उनसे कहा तुम क्या कहते हो मैं १६ कौन हूं। शिमोन पितरने उत्तर दिया कि श्राप जीवते ईश्वरके

१७ पुत्र सीष्ट हैं । यीशुने उसकी उत्तर दिया कि हे यूनसके पुत्र शिमोन तू धन्य है क्योंकि मांस श्रीर लाहूने नहीं परन्तु मेरे १८ स्वर्गवासी पिताने यह बात तुसपर प्रगट किई । श्रीर में भी

तुभसे कहता हूं कि तू पितर है और मैं इसी पत्थरपर अपनी १६ संडली बनाजंगा और परलेकिके फाटक उसपर प्रवल न होंगे। मैं

तुक्ते स्वर्गके राज्यकी कुंजियां देकंगा श्रीर जो कुछ तू पृथिवीपर बांधेगा सो स्वर्गमें बंधा हुन्ना होगा श्रीर जो कुछ तू पृथिवीपर

२० खोलेगा सा स्वर्गमें खुला हुआ होगा। तब उसने अपने शिष्योंकी चिताया कि किसीसे मत कहा कि मैं यीशु जो हूं सो लीष्ट हूं।

यीगुका ग्रपनी मृत्युका भविष्यद्वाक्य कहना ग्रीर शिष्य होनेकी

## विधिको बतानाः।

उस समयसे यीशु ग्रपने शिष्योंकी बताने लगा कि मुक्ते ग्रवश्य है कि यिकशालीममें जाऊं श्रीर प्राचीनों श्रीर प्रधान याजकों श्रीर ग्रध्यापकोंसे बहुत दुःख उठाऊं श्रीर मार डाला जाऊं श्रीर तीसरे

२२ दिन जी उठं। तब पितर उसे लेके उसकी डांट के कहने लगा कि

२३ हे प्रभु आपे पर दया रहे यह तो आपको कभी न होगा । उसने मुंह फरके पितरसे कहा हे शौतान मेरे साम्हनेसे दूर हो तू मेरे लिये ठोकर हे क्योंकि तुमें ईश्वरकी बातोंका नहीं परन्तु मन्द्योंकी बातोंका सोच रहता है।

तब यीशुने श्रपने शिष्येंासे कहा यदि कोई मेरे पीछे श्राने चाहे २४ तो श्रपनी इच्छाकी मारे श्रीर श्रपना कूश उठाके मेरे पीछे श्राने । क्योंिक जो कोई श्रपना प्राण बचाने चाहे सी उसे खोवेगा परन्तु २४ जो कोई मेरे लिये श्रपना प्राण खोवे सी उसे पावेगा। यदि मनुष्य २६ सारे जगतको प्राप्त करे श्रीर श्रपना प्राण गंवावे तो उसको क्या छाम होगा. श्रथवा मनुष्य श्रपने प्राणकी सन्ती क्या देगा। मनुष्यका पुत्र श्रपने दृतोंके संग श्रपने पिताके ऐश्वर्यमें श्रावेगा २७ श्रीर तब वह हर एक मनुष्यको उसके कार्यके श्रनुसार फल देगा। में तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमेंसे कोई २८ कोई हैं कि जबलों मनुष्यके पुत्र की उसके राज्यमें श्राते न देखें तबलों सृत्युका स्वाद न चीखेंगे।

[ बीजुका एक पर्वतपर जिज्योंके आगे तेजस्वी दिखाई देना । ]

कुः दिनके पीछे योशु पितर श्रीर याकूब श्रीर उसके भाई योहनको लेके उन्हें किसी ऊंचे पर्वतपर एकान्तमें ले गया। श्रीर उनके श्रागे उसका रूप बदल गया श्रीर उसका मुंह सूर्य्यके २ तुल्य चमका श्रीर उसका बख ज्योतिकी नाईं उजला हुशा। श्रीर ३ देखो मूसा श्रीर एलियाह उसके संग बात करते हुए उनकी दिखाई दिये। इसपर पितरने यीशुसे कहा हे प्रभु हमारा यहां ४ रहना श्रच्छा है. यदि श्रापकी इच्छा होय तो हम तीन डेरे यहां बनावं एक श्रापके लिये एक मूसाके लिये श्रीर एक एलियाहके लिये। वह बोलताही था कि देखा एक ज्योतिमय मेघने उन्हें ४ श्रा लिया श्रीर देखों उस मेघसे यह शब्द हुश्रा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे में श्रीत प्रसन्त हूं उसकी सुना। शिष्य लोग यह ६ सुनके श्रीधे मंह गिरे श्रीर निपट उर गये। यीशुने उन पास श्राके ७ उन्हें छूके कहा उठो उरो मत। तब उन्होंने श्रपनी श्रांखें उठाके प्रधानको छोड़के श्रीर किसीको न देखा। जब वे उस पर्वत्तसे ६ उतरते थे तब यीशुने उनको श्राज्ञा दिई कि जबलों मनुष्य का पुत्र मृतकों में नहीं जी उठे तबलों इस दर्शनका समाचार किसीसे मत कहा।

श्रीर उसके शिष्योंने उससे पूछा फिर श्रध्यापक लोग क्यों १० कहते हैं कि एलियाहको पहिले श्राना होगा । यीशुने उनको उत्तर ११ दिया कि सच है एिळियाह पहिले श्राके सब कुछ सुधारेगा।
१२ परन्तु में तुमसे कहता हूं कि एिळियाह श्रा चुका है श्रीर उन्होंने
उसको नहीं चीन्हा परन्तु उससे जो कुछ चाहा सो किया। इस
१३ रीतिसे मनुष्यका पुत्र भी उनसे दुःख पावेगा। तब शिष्योंने बूका

ेर रातिस मनुष्यका पुत्र भा उनस दुःख पावना । तब ।शष्मान बूसा कि वह योहन बपतिसमा देनेहारके विषयमें हमसे कहता है ।

# [ यीशुका एक भूतग्रस्त लड़केको चंगा करना। ]

१४ जब वे लोगोंके निकट पहुंचे तब किसी मनुष्यने यीश पास आ

१४ घुटने टेकके उससे कहा . हे प्रभु मेरे पुत्रपर दया कीजिये वह मिर्गीके रोगसे अति पीड़ित है कि बारबार आगमें और बारबार

१६ पानीमें गिर प्डता है। श्रीर में उसकी श्रापके शिष्योंके पास

१७ लाया परन्तु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशुने उत्तर दिया कि हे अबिश्वासी और हठीले लोगों मैं कबलों तुम्हारे संग रहूंगा और

१८ कवलों तुम्हारी सहूंगा • उस की यहां मेरे पास लार्यो । तब यीशुने भूतको डांटा श्रीर वह उसमेंसे निकला श्रीर लड़का उसी

१६ घड़ीसे चंगा हुआ। तब शिष्योंने निरालेमें यीशु पास आ कहा

२० हम उस भूतको क्यों नहीं निकाल सके । योशुने उनसे कहा तुम्हारे श्रिबिश्वासके कारण क्योंकि में तुमसे सत्य कहता हूं यदि तुम को राईके एक दानेके तुल्य बिश्वास होय तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहांसे वहां चला जा वह जायगा श्रीर कोई

२१ काम तुमसे श्रसाध्य नहीं होगा। तैं।भी जो इस प्रकारके हैं सो प्रार्थना श्रीर उपवास बिना श्रीर किसी उपायसे निकाले नहीं जाते हैं।

जात है। २ जब वे गाली छमें फिरते थे तब यीशुने उनसे कहा मनुष्यका

२३ पुत्र मनुष्योंके हाथमें पकड़वाया जायगा । वे उसको मार डालेंगे श्रीर वह तीसरे दिन जी उठेगा . इसपर वे बहुत उदास हुए ।

### [ यीशुका मन्दिरका कर देना। ]

२४ जब वे कफर्नांहुममें पहुंचे तब मन्दिरका कर लेनेहारे पितरके पास श्राके बाले क्या तुम्हारा गुरु मन्दिरका कर नहीं देता है.

। इं इंन्ड फिड़ी नेपक्ष प्रांक्ष रीम कि विकास वार्का वार्क्स है। क्रीर जी मझबी पहिले निकले उसका ले. तू उसका मुंह खोरुनेसे छाइ मिहं कार प्रमीत कड्मम कु म्छीमड़ हाछछी र उक्रि ७९ किन्ह एड किम्ही भिक्ति। ई पृड्ड हिन माहनम कि हा उद्य समह ३९ मृष्ट्रीष्ट . भिर्मेगरुए । इक भ्रमुष्ट मैर्ग्नमे । भिर्मेश मार्थाप्ट भिर्मित्तम् पृथिदीके राजा होग कर अथवा जिराज किनसे खेते हैं अपने . इ 15मम । एक कू नामिष्ठी इ 1इक समूख कड़ीए कर्नेछाई ५५ क्स हो हो है। उस पिस सर्घ अधि हा है। एक हो हो उस भर

#### ्रिक्षा बहाना कि स्वपंत्र राज्यमे बहा की न हैं।

हुवाया याता । उसके गर्ने लुरकाया जाता श्रीर वह सभुद्रके गहिरावमें SIP किकिट की 151ई 150 में किस हिल्ली किस्ट शिलकी प्रकेट किक्य ई क्रिक मारूकी अभ्यम् कि में में डिलि हुई है कि कि क्रियम । है 169क णहाए केस उह एक एडए कि करा है भी कुए सिमाह र्भ है।ई कि गर्ह । ई एड़ा मफरार क्रीफर है। भेर रेक नहि नामछ 7 8 केकलाइ छड़ किम्प्रह ड्रांक कि । मिक्सिप म नेप्रह छित्र मिछ्याप्र क्रिक 1ि कि कि इ म मामभ क्रिका अधि कारियो म मम मह इ कि है। कि के किया में किया में हिम में है से कि के हो है। काउन्तराप मिल किकजा कप निष्ठा । ई निक । इंक अप उसी घड़ी घड़िताले वीशु पास आ कहा स्वाने होड़

इ राह्य हेन्छ हैन मिनम प्रवेश करना नेरे छिने हुससे भारत है । इंग्लंड . इ करें कडाक छट कि छाछछो प्रकाठ से ह होंग 156 वह मनस्य जिसके हारासे अंकर लगती है। जो तेरा हाथ अथवा 🗷 प्राट्ठ ह्निप्र सिर्गेस्ठ प्रमाष्ट्र क्रिकार्ड , प्राप्ति प्राट्ठ एप्रमाक क्रिकार्ड

छिमतु में कीएक निकार क छन्तु किक्य छेमाँडाई कड़ मतु की ०१ छिट्ट । धार छाइ मागाह किक़ार ह एडू नेड़ा छाए ।ई की है किं हे किंति किंदि मिनमें प्रवेश करना तेरे किंते इससे भछ। 3 किछाकनी छेर कि बाइकी उक्टि के छ छोड़ हित कि गृष्टि । छाह छाइ मागह हन्मह के पृत्रु हैड़े हांप हि किष्ट प्राइ हि की

255

96

कहता हूं कि स्वर्गमें उनके दूत मेरे स्वर्गबासी पिताका मुंह नित्य देखते हैं।

19,5२ मनुष्यका पुत्र खोये हुए की बचाने श्राया है। तुम क्या समभते हो . जो किसी मनुष्यकी सौ भेड़ होवें श्रीर उनमेंसे एक भटक जाय तो क्या वह निकानवेकी पहाड़ोंपर छोड़के उस भटकी

१३ हुईको नहीं जाके ढूंढ़ता है। श्रीर में तुमसे सत्य कहता हूं यदि ऐसा है। कि वह उसकी पावे तो जो निक्वानवे नहीं भटक गई थीं

९४ उनसे अधिक वह उस भेड़के लिये आनन्द करता है। ऐसाही तुम्हारे स्वर्गवासी पिताकी इच्छा नहीं है कि इन छोटोंमेंसे एक भी नाश होवे।

#### [ चमा करनेका उपदेश ग्रीर निर्दय दासका हृष्टान्त ।]

१४ यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जाके उसके संग एकान्तमें उसके। समभा दे. जो वह तेरी सुने तो तू ने अपने १६ भाईकी पाया है। परन्तु जो वह न सुने तो एक अथवा दो जनके।

अपने संग ले जा कि दे। अथवा तीन साचियांके मुंहसे हर एक

१७ बात टहराई जाय । जो वह उनकी न माने तो मंडलीसे कह दे परन्तु जो वह मंडलीकी भी न माने तो तेरे लेखे देवपूजक
१८ और कर उगाइनेहारासा होय। मैं तुमसे सच कहता हुं जो कुछ

१८ श्रीर कर उगाइनहारासा होय। में तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथिवीपर बांधोगे सो स्वर्गमें बंधा हुश्रा होगा श्रीर जो

१६ कुछ तुम पृथिवीपर खोलोगे सो स्वर्गमें खुला हुआ होगा। फिर में तुमसे कहता हूं यदि पृथिवीपर तुममेंसे दो मनुष्य जो कुछ मांगें उस बातके विषयमें एक मन होवें तो वह उनके लिये मेरे

२० स्वर्गबासी पिताकी श्रोरसे हो जायगी। क्योंकि जहां दो श्रथवा तीन मेरे नामवर एकट्टे होवें तहां मैं उनके बीचमें हं।

२१ तब पितरने उस पास त्रा कहा हे प्रभु मेरा भाई के बेर मेरा अपराध करे और में उसकी स्ना करूं. क्या सात बेरलों।

२२ थीशुने उससे कहा मैं तुमसे नहीं कहता हूं कि सात बेरलें। परन्तु २३ सत्तर गुणे सात बेरलें। इस लिये स्वर्गके राज्यकी उपमा एक

२४ राजासे दिई जाती है जिसने श्रपने दासोंसे लेखा लेने चाहा । जब वह लेखा लेने लगा तब एक जन जो दस सहस्र तोड़े धारता

3

था उसके पास पहुंचाया गया। जब कि भर देनेकी उस पास कुछ २४ न था उसके स्वामीने श्राज्ञा किई कि वह श्रीर उसकी स्त्री श्रीर लड़केबाले श्रीर जो कुछ उसका था, सब बेचा जाय श्रीर वह ऋण भर दिया जाय। इसपर उस दासने दंडवत कर उसे प्रणाम २६ किया और कहा हे प्रभु मेरे विषयमें धीरज धरिये में श्रापको सब भर देऊंगा । तब उस दासके स्वामीने दया कर उसे छोड़ दिया २७ श्रीर उसका ऋण चमा किया। परन्तु उसी दासने बाहर निकलके २८ श्रपने संगी दासोंमेंसे एककी पाया जो उसकी एकसौ सूकी धारता था श्रीर उसकी पकड़के उसका गला दाबके कहा जो कुछ तू धारता है मुक्ते दे । इसपर उसके संगी दासने उसके पावों पड़के २६ उससे बिनती कर कहा मेरे विषयमें धीरज धरिये में श्रापकी सब भर देऊंगा। उसने न माना परन्तु जाके उसे बन्दीगृहमें डाला ३० कि जबलों ऋ गाको भर न देवे तबलों वहीं रहे । उसके संगी ३१ दास लोग जो हुन्ना था से। देखके बहुत उदास हुए न्रीर जाके सब कुछ जो हुआ था अपने स्वामीको बताया। तब उस दासके ३२ स्वामीने उस की श्रपने पास बुलाके उससे कहा हे दृष्ट दास तूने जो सुकसे बिनती किई तो मैंने तुके वह सब ऋण जमा किया। सो जैसा मैंने तुभापर दया किई वैसा क्या तुके भी श्रापने संगी ३३ दासपर दया करना उचित न था। श्रीर उसके स्वामीने क्रोध कर ३४ उसे दंडकारोंके हाथ सोंप दिया कि जबलों वह उसका सब ऋश भर न देवे तबलों उनके हाथ में रहे। यूही यदि तुममेंसे हर एक ३४ श्रपने श्रपने मनसे श्रपने भाईके श्रपराध समा न करे तो मेरा स्बर्गबासी पिता भी तमसे वैसा करेगा ॥

#### पत्नीका त्यागनेका निषेध ।

जब यीशु यह बातें कह चुका तब गाली छसे जाके यर्दनके उस पार यिहूदियाके सिवानें में श्राया । श्रीर बड़ी बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिईं श्रीर उसने उन्हें वहां चंगा किया । तब फरीशियों ने उस पास श्रा उसकी परीचा करनेका उससे कहा क्या किसी कारण से श्रपनी खीको त्यागना मनुष्यका उचित है । उसने उसको उत्तर दिया क्या तुमने नहीं पढ़ा है कि

। फ़िक एउस कि कि एक एड्स किछड़ कि. ई फेकी कार्युक किन्युष्ट भिन्नी क्ष्युक क्ष्युक मिन्निकी हैं कछणि हैं कि हैं कि गरि हैं का एकी कमणि हीं कहन हैं हैं का मान के किया है किया है कि के हैं के किया है कम्पृम द्वांक द्वांक कींप्रम । द्वा एप एट्टी किम्ही ह छहक र्ड दृष्ट १३ उसने उनसे कहा सब लोग यह बचन ग्रहण नहीं कर सकते स्य इस प्रकारका संबन्ध है मिवहाह करना अन्छ। को है। कींक किंच्यु शिष । इक मिम्ह मिष्यिही कम्म । ई । क्रिक ०१ नमारिका में रेक डाइस सिर्म होड्ड मिगर सह कि गृष्टि है 155क हतुस अपनी खीको एगामक दूसरीस विवाह कर में परखीगमन फिकी गृष्टि इन्हि किग्राहमीएड इन्हि कि की हूं फिड़क छेम्हे में गृष्टि 3 अपनी अपनी व्हियां त्यागने दिया परन्तु आरंभसे पेसा नहीं था। न उसने उनसे कहा मुसाने तुम्हारे मनकी कडोरताके कारण तुमका । ईकी ाष्ट्राप्ट किनीमाछ किन्छि मार्डि र्न्ड ह्यामाछ फिन नामप्त उनी । उक सिम्ह निक्रम । एक न मिरुष भवन्म किसर है । इनि ए ह से वे आरो दो नहीं पर एक तक है इसिक्षेत्र के प्रमाहित है हि । गिड़े नि क्य र्मिड़ हे ग्राह गाईर छिमी भीड़ मिपह कड़ेहि सुजनहारने आरंभर ने मेर जीत करक भनुष्यांको उत्पत्त

्योगुका बासकाका आधीत देना।

किंग्स क्रिक कि कि हैन्ह अहि रहे हास साप रेम कि किलाइ 13क रिफ्रिफि । 15ांड इन्ह निर्मिगदी हुन्प्रप फ़िक ानशिप्त काग्रप्त छाड़ ४? १३ तब लेगा कितने बारुकांका भीयु पास लाभे कि वह उनपर

# ्रिक्स थनदान जवानमें योगुकी बातमात ।

एक अधात हेथ्वर . परन्तु जो तू जीवनमें प्रवेश किया चाहता है कहत है निम नम क्यों कहता है कि के उत्तम नहीं है केवल ३७ श्रनन्तजीवन पानेको में कानसा उत्तम काम कर्छ । उसने उससे १६ अगर देखो एक मनुष्यमे उस पास आ उससे कहा है उत्तम गुरु योश्चने उनपर दृष्टि कर उनसे कहा मनुष्येंसे यह श्रन्होना है परन्तु २६ ईश्वरसे सब कुछ हो सकता है। में तुमसे कहता हूं कि ईश्वरके राज्यमें धनवानके प्रवेश करनेसे जटका सूईके नाकेमेंसे जाना सहज है। यह सुनके उसके शिष्योंने निपट अचेभित हो कहा तब तो किसका त्राथा हो सकता है। तब यीधने ऋपने शिष्योंसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि धनवान को स्वर्गके राज्यमें प्रवेश करना कठिन होगा। फिर भी बात सुनके डड़ास चला गया क्योंकि उसकी बहुत धन था। कर श्रोर श्रपने पड़ेसिकी अपने समान प्रेम कर । उस जवानने उससे कहा इन सभोंकी मैंने अपने लड़कपनसे पालन किया है मुभे श्रव क्या घटी है। योश्चने उससे कहा जो तू सिद्ध हुआ। चाहता है तो जा अपनी संपत्ति बेचके कंगालों को दे श्रीर तू स्वर्गमें धन पावेगा श्रीर आ मेरे पीछे हो लें । वह जवान यह चोरी मत कर भूठी साची मत दें श्रपने माता पिताका श्रादर योद्यने कहा यह कि नरहिंसा मत कर परस्त्रीगमन मत कर तो आज्ञात्रोंको पालन कर। उसने उससे कहा कौन कौन आज्ञा. N U, O ルペ n n

त्यागा है से। सी गुणा पावेगा और अनन्तजीवनका अधिकारी होगा। परन्तु बहुतेरे जो अगले हैं पिछले हेंगो और जो पिछले हैं अगले हेंगे। वा बहिनों वा पिता वा माता वा स्त्री वा लड़कों वा भूमिको तब पितरने उसके। उत्तर दिया कि देखिये हम लेगा सब कुछ छोड़के आपके पीछे हो। लिये हैं सो हमें क्या मिलेगा। यीछने उनसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि नई सिष्टमें जब मनुष्यका पुल अपने ऐश्वर्यके सिहासन पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे हो। लिये हो बारह सिंहासने। पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे हो। लिये हो बारह सिंहासने। पर बैठके इस्रायेलके बारह कुलोंका व्याय करोगो। और जिस किसीने मेरे नामके लिये घरों वा भाइयों سعر ص AU M

्गहस्यके बनिहारोंका दृष्टाना।

श्रीर उसने बनिहारोंके साथ दिन भरकी एक एक सूकी मजूरी ्र स्वर्गका राज्य किसी गृहस्थके समान है जो भोरको निकळा कि अपने ट्रांखकी बारीमें बनिहारोंको लगावे। ३ ठहराके उन्हें अपने दाखकी बारी में भेजा । जब पहर एक दिन चढ़ा तब उसने बाहर जाके श्रीरोंकी चौकमें बेकार खड़े देखा.

8 श्रीर उनसे कहा तुम भी दाखकी बारीमें जाश्री श्रीर जो कछ

१ उचित होय में तुम्हें देजंगा . सो वे भी गमे । फिर उसने दूसरे

६ श्रीर तीसरे पहरके निकट बाहर जाके वैसाही किया। घडी एक दिन रहते उसने बाहर जाके श्रीरोंकी बेकार खड़े पाया श्रीर उनसे कहा तुम क्यों यहां दिनभर बेकार खड़े हो . उन्होंने

७ उससे कहा किसीने हमकी काममें नहीं लगाया है. उसने उन्हें कहा तुम भी दाखकी बारीमें जात्री श्रीर जी कुछ उचित हीय सी

म पाश्रोगे। जब सांभा हुई तब दाखकी बारीके स्वामीने श्रपने भंडारी से कहा बनिहारोंका बुलाके पिछलोंसे आरंभ कर अगलां-

ह तक उन्हें मजदूरी दे। सो जो लोग घड़ी एक दिन रहते कामपर १० श्रामे थे उन्होंने श्राके एक एक सुकी पाई । तब श्रगले श्रामे

श्रीर समस्ता कि हम श्रधिक पांचेंगे परन्तु उन्होंने भी एक एक

११ सूकी पाई । इसकी लेके वे उस गृहस्थपर कुड़कुड़ाके बीले •

१२ इन पिछलोंने एकही घड़ी काम किया श्रीर श्रापने उनकी हमारे

१३ तुल्य किया है जिन्होंने दिनभरका भार श्रीर घाम सहा। उसने उनमेंसे एकका उत्तर दिया कि हे मित्र में तुससे कुछ अनीति नहीं करता हूं . क्या तूने मुक्तसे एक सूकी लेनेको न उहराया ।

18 अपना ले और चला जा · मेरी इच्छा है कि जितना तुमको

१४ उतना इस पिछलों को भी दें । क्या मुक्ते उचित नहीं कि श्रपने धनसे जो चाहूं से। करूं . क्या तू मेरे भले होने के कारण १६ बुरी दृष्टिसे देखता है। इस रीतिसे जो पिछले हैं से। श्रगले हेंागे

श्रीर जो श्रगले हैं सी पिछले होंगे क्योंकि बुलाये हुए बहुत हैं परन्तु चुने हुए थे। हें।

### [ जबदीकी पुत्रोंकी बिनती ]

१७ यीशुने यिरूशलीमको जाते हुए मार्गमें बारह शिष्योंको १८ एकांतमें लेजाके उनसे कहा देखे। हम यिरूशलीमको जाते हैं श्रीर मनुष्यका पुत्र प्रधान याजकों श्रीर श्रध्यापकोंके हाथ पकड-

१६ वाया जायगा श्रीर वे उसकी बधके योग्य ठहरावेंगे . श्रीर उसकी

श्चन्यदेशिगोंके हाथ सोंपेंगे कि वे उससे ठट्टा करें श्रीर कोड़े मारें श्रीर कृशपर घात करें परन्तु वह तीसरे दिन जी उठेगा।

तब जबदीके पुत्रोंकी माताने श्रपने पुत्रोंके संग यीशु पास श्रा २० प्रियाम कर उससे कुछ मांगा। उसने उससे कहा तू क्या चाहती है . २१ वह उससे बोली श्राप यह किहमें कि श्रापके राज्यमें मेरे इन दें। पुत्रों मेंसे एक श्रापकी दिहनी श्रोर श्रीर दूसरा बाई श्रीर बैठे। यीशु ने उत्तर दिया तुम नहीं बूकते कि क्या मांगते हो जिस २२ कटोरेसे में पीने पर हूं क्या तुम उससे पी सकते हो श्रीर जो बपतिसमा में लेता हूं क्या तुम उससे पी सकते हो उन्होंने उससे कहा हम सकते हैं। उसने उनसे कहा तुम मेरे कटोरेसे तो २३ पिश्रोगे श्रीर जो बपतिसमा में लेता हूं उसे लेशेगे परन्तु जिन्होंके लिये मेरे पितासे तैयार किया गया है उन्हें छोड़ श्रीर किसीको श्रपनी दिहनी श्रीर श्रपनी बाई श्रीर बैठने देना मेरा श्रिधकार नहीं है।

यह सुनके दसों शिष्य उन दोनों भाइयों पर रिसिश्राये । २४ विश्वने उनको श्रपने पास बुलाके कहा तुम जानते हो कि श्रन्य- २४ देशियोंके श्रध्यच लोग उन्होंपर प्रभुता करते हैं श्रीर जो बड़े हैं सो उन्होंपर श्रधिकार रखते हैं । परन्तु तुम्होंमें ऐसा नहीं होगा २६ पर जो कोई तुम्होंमें बड़ा हुश्रा चाहे सो तुम्हारा सेवक होते । श्रीर जो कोई तुम्हों में प्रधान हुश्रा चाहे सो तुम्हारा दास होते । २७ इसी रीति से मनुष्यका पुत्र सेवा करवाने की नहीं परन्तु सेवा २८ करनेकी श्रीर बहुतोंके उद्धारके दाममें श्रपना प्राण देनेकी श्राया है ।

#### [ यीगुका विरोहा नगरके दी ग्रंथींके नेल खालना ।

जब वे यिरीहो नगरसे निकलते थे तब बहुत लोग यीशुके २६ पीछे हो जिये। श्रीर देखेा दो श्रंधे जो मार्गकी श्रोर बैठे थे यह ३० सुनके कि यीशु जाता है पुकारके बोले हे प्रभु दाऊदके सन्तान हमपर दया कीजिये। लोगोंने उन्हें लांदा कि वे चुप रहें परन्तु ३१ उन्होंने श्रधिक पुकारा हे प्रभु दाऊदके सन्तान हमपर दया कीजिये। तब यीशु खड़ा रहा श्रीर उनको बुलाके कहा तुम क्या ३२ चाहते हो कि मैं तुम्हारे जिये करूं। उन्होंने उससे कहा हे प्रभु ३३ ३४ हमारी श्रांखें खुळ जायें। यीशुने दया कर उनकी श्रांखें छूई श्रीर वे तुरन्त श्रांखेंसे देखने लगे श्रीर उसके पीछे हो लिये।

[ यीशुका यिरुशली नमें राजाकी नाई प्रवेश करना।

जब वे यिरुशलीमके निकट श्राये श्रीर जैत्न पर्व्यत्वे समीप बैतफरी गांव पास पहुंचे तब यीशुने दो शिष्योंके र यह कहके भेजा . िक जो गांव तुम्हारे सम्मुख है उसमें जाशों श्रीर तुम तुरन्त एक गदहीको बंधी हुई श्रीर उसके साथ बच्चेके र पाश्रोगे उन्हें खोठके मेरे पास ठाश्रो । जो तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभुको इनका प्रयोजन है तब वह तुरन्त उनके ४ भेजेगा । यह सब इस लिए हुश्रा कि जो बचन भविष्यद्वक्तार १ कहा गया था सो पूरा होवे . िक सियोनकी पुत्रीसे कहो देख तेरा राजा नम्र श्रीर गदहेपर हां ठादूके बच्चेपर बैठा हुश्रा तेरे पास

६ त्राता है। सो शिष्योंने जाके जैसा यीशुने उन्हें श्राज्ञा दिई वैसा ७ किया। श्रीर वे उस गदहीको श्रीर बच्चेको छाये श्रीर उन पर

ज किया। श्रीर व उस गदहाका श्रीर बच्चका लाय श्रीर उन पर स्त्र श्रपने कपड़े रखके यीशुको उनपर बैठाया। श्रीर बहुतेरे लोगोंने श्रपने श्रपने कपड़े मार्गमें बिछाये श्रीर श्रीरोने वृत्तोंसे डालिया

 ६ काटके मार्गमें विद्याईं। श्रीर जी लोग श्रागे पीछे चलते थे उन्होंने पुकारके कहा दाऊदके सन्तानकी जय . धन्य वह जी परमेश्वरके नामसे श्राता है सबसे ऊंचे स्थानमें जयजयकार

१० होवे । जब उसने यिरूशलीममें प्रवेश किया तब सारे नगरके
 १९ निवासी घबराके बोले यह कौन है । लेगोंने कहा यह गालील

के नासरत नगर का भविष्यद्वक्ता यीशु है।

ब्योगारियोंकी मन्दिरसे निकालना श्रीर श्रारचर्य कम्मे वहां करना ।

श्वर वीशुने ईश्वरके मिन्दिरमें जाके जो लोग मिन्दिरमें बेचते श्री मोल खेते थे उन सभी की निकाल दिया श्रीर सर्राफोंके पीढ़ोंके। श्वर श्रीर कपोतोंके बेचनेहारी की चैकियोंका उलट दिया . श्रीर उनसे कहा लिखा है कि मेरा घर प्रार्थनाका घर कहावेगा परन्तु तुमने

१४ उसे डाक् ओंका खोह बनाया है। तब अन्धे और लंगड़े उस पास

अर मिन्द्रिमें आये श्रीर उसने उन्हें चंगा किया । जब प्रधान याजको श्रीर श्रध्यापकों ने इन आश्रर्य कर्मोंको जो उसने किये श्रीर लड़कोंको जो मन्दिरमें दाजदके सन्तानकी जय पुकारते थे देखा तब उन्होंने रिसियाके उससे कहा क्या तू सुनता कि ये क्या कहते हैं। यीशुने उनसे कहा हां. क्या तुमने कभी यह बचन १६ नहीं पढ़ा कि बालकों श्रीर दूध पीनेहारे लड़कों के मंहसे तुने स्तुति करवाई है। तब वह उन्हें छोड़के नगरके बाहर वैयनियाको १७ गया श्रीर वहां टिका।

#### गुलरके वृद्यका वर्णन ।

भारका जब वह नगरका फिर जाता था तब उसका भूख लगी। १८ श्रीर मार्गमें एक गूलरका बृत्त देखके वह उस पास श्राया परन्तु १६ उसमें श्रीर कुछ न पाया केवल पत्ते श्रीर उसकी कहा तुक्तमें फिर कभी फल न लगे . इसपर गूलरका बृत्त तुरन्त सूख गया। यह देखके शिष्योंने अचंभा कर कहा गूलरका बुच क्याही शीघ्र २० सूख गया। यीशु ने उनकी उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं २१ जो तुम बिश्वास करो श्रीर सन्देह न रखो तो जो इस गूलरके बन्तसे किया गया है केवल इतना न करेगो परन्तु यदि इस पहाड़से कहे। कि उठ समुद्रमें गिर पड़ तो वैसाही होगा। श्रीर २२ जो कुछ तुम बिश्वास करके प्रार्थनामें मांगोगे सा पात्रोगे।

# यीशुका प्रधान याजकोंको निरुत्तर करना ।

जब वह मन्दिरमें गया और उपदेश करता था तब लोगोंके २३ प्रधान याजकों श्रीर प्राचीनोंने उस पास श्रा कहा तुमे ये काम करने का कैसा अधिकार है और यह अधिकार किसने तुसकी दिया। थीशुने उनका उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूर्छगा जो २४ तुम मुभे उसका उत्तर देश्रो तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मुभे ये काम करनेका कैसा श्रधिकार है। योहनका बपतिसमा देना कहांसे २४ हुआ स्वर्गकी अथवा मनुष्योंकी ओरसे . तब वे आपसमें बिचार करने लगे कि जो हम कहें स्वर्गकी श्रोरसे तो वह हमसे कहेगा फिर तुमने उसका बिध्वास क्यों नहीं किया। श्रीर जो हम कहें २६ मनुष्यांकी त्रोरसे तो हमें लोगोंका उर है क्योंकि सब लोग योहनको भविष्यद्वका जानते हैं। स्रो उन्होंने यीग्रको उत्तर दिया २७

कि हम नहीं जानते · तब उसने उनसे कहा तो में भी तुमको नहीं बताता हूं कि मुभे ये काम करनेका कैसा श्रधिकार है।

## [दा पुलोंका दृष्टान्त।]

इस क्या समक्तते हो . किसी मनुष्यके दो पुत्र थे श्रीर उसने पहिलेके पास श्रा कहा हे पुत्र श्राज मेरी दाखकी बारीमें जाके रह काम कर । उसने उत्तर दिया में नहीं जाजंगा परन्तु पीछे पछताके ३० गया । फिर उसने दूसरेके पास श्राके वैसाही कहा . उसने उत्तर ११ दिया हे प्रभु में जाता हूं परन्तु गया नहीं । इन दोनोंमेंसे किसने पिताकी इच्छा पूरी किई . वे उससे बोले पहिलेने . यीशुने उनसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि कर उगाहनेहारे श्रीर वेश्या ३२ तुमसे श्रागे ईश्वरके राज्यमें प्रवेश करते हैं । क्योंकि योहन धर्मके मार्गसे तुम्हारे पास श्राया श्रीर तुमने उसका विश्वास म किया परन्तु कर उगाहनेहारों श्रीर वेश्याश्रोंने उसका विश्वास करते ।

#### [ दुष्ट मालियोंका दृष्टान्त । ]

इस पुक श्रीर दृष्टान्त सुना . एक गृहस्थ था जिसने दाखकी बारी लगाई श्रीर उसकी चहुंश्रीर बेड़ दिया श्रीर उसमें रसका कुंड खोदा श्रीर गढ़ बनाया श्रीर मालियोंकी उसका ठीका दे परदेश को चला गया। जब फलका समय निकट श्राया तब उसने श्रपने ३४ दासोंकी उसका फल लेनेकी मालियोंके पास भेजा । परन्तु मालियोंने उसके दासोंकी लेके एककी मारा दूसरेकी घात किया ३६ श्रीर तीसरेकी पत्थरवाह किया । फिर उसने पहिले दासोंसे श्रिष्ठक दूसरे दासोंकी भेजा श्रीर उन्होंने उनसे भी वैसाही किया।

३७ सबके पीछे उसने यह कहके श्रपने पुत्रको उनके पास भेजा बि ३८ वे मेरे पुत्रका श्रादर करेंगे। परन्तु मालियोंने उसके पुत्रको देखवे श्रापसमें कहा यह तो श्रधिकारी है श्राग्रो इम उसे मार डालें

३६ श्रीर उसका श्रधिकार ले लेवें। श्रीर उन्होंने उसे लेके दाखर्क ४० बारीसे बाहर निकालके मार डाला । इस<mark>लिये जब दा</mark>खर्क

४१ बारीका स्वामी श्रावेगा तब उन मालियोंसे क्या करेगा । उन्होंने

पृष्टि ॥ एक छान छिनी, छु किंगिन ईट्ट नह इट डिक् छुम्छ क्रिम्ड क्रिम्ड

# [ । तनापुरु । तमान क्षानता

• 535 डिन अपर है परन्तु नेवतहरी थाप तहा है। डिक फ़ींफ़ाड़ निपष्ट निफ़ड विछ । एड़ी कर्स्न किए। किन्छ ग़र्छ  $\equiv$ क्षा और अपनी मेना भेजके उन हत्यारोको नाश किया नाहा, किन्धु कुछ । छि।इ जाम कुरक गएक ह कड्कण किलि। ର क्रम्प नीप्रक्रि । भाग किम विशामिक नेप्रक्ष द्वीक प्राक्ष कित्रक 5 म्पर दे के अप किया के हा किया विका पर को है अपने 4 । फिराह मिलांस कड़ाकि है गाफी हक कम ग्राह है का ग्रीम इप डाम ग्राहर उहे रूम ग्राहर है गएकी ग्रेयन स्था मार स्था है डिक मि फिरीइप्रकृत की । किं कड़क द्रुष्ट किंगिड़ रेमडू निष्ठह की विवाह के भाजमें बुलावे प्रन्तु उन्होंने श्रान न चाहा। भिर बिबाह करता था। और उसने अपने दासीका भेजा कि नेवतहरिया 2 किस्पु निष्ठ कि इसि हैं शिक्षा कु । सिक् दे इसपर वीशुने किर उनसे ह्यान्त्री कहा, स्वर्गि राज्य 5

हुसलिये चीराहों में माने नितने लेगा तुम्हें भिर्के सभीको जिला-इस में चिरासे हुए भा उन हासीन मागीमें जाके क्या कुर क्या १० भले जितने उन्हें भिले सभीको एकई किया और बिवाहका स्थान चेवनहरियोसे भर गया । जब राजा जेवनहरियोको इंप्लेको १९ भीतर श्राया तब उसने वहां एक मनुष्यका देखा जा बिवाहीय १२ वस्त्र नहीं पहिने हुए था । उसने उससे कहा हे मित्र तू यहां बिना बिवाहीय बस्त्र पहिने क्योंकर भीत्र श्राया . वह निरुत्तर

१३ हुआ। तब राजाने सेवकोंसे कहा इसके हाथ पांव बांधो और उसको ले जाके बाहरके श्रधकारमें डाल देश्रो जहां रोना श्री १४ दांत पीसना होगा। क्योंकि बुलाये हुए बहुत हैं परन्तु चुने

हुए थोड़े हैं।

[ योगुका कर देनेके विषयमें फरीशियोंका निकलर करना।

१६ तब फरीशियोंने जाके श्रापसमें बिचार किया इसलिये कि
१६ यीशुको बातमें फंसावें। सो उन्होंने श्रपने शिष्योंको हेरोदियोंके
संग उस पास यह कहनेको भेजा कि हे गुरु हम जानते हैं कि
श्राप सत्य हैं श्रीर ईश्वरका मार्ग सत्यतासे बताते हैं श्रीर
किसीका खटका नहीं रखते हैं क्योंकि श्राप मनुष्योंका मुंह देखके
१७ बात नहीं करते हैं। सो हमसे कहिये श्राप क्या समकते हैं
१६ कैसरको कर देना उचित है श्रथवा नहीं। यीशुने उनकी दुष्टता
१६ जानके कहा हे कपटिया मेरी परीचा क्यों करते हो। करका मुद्रा
२० मुक्ते दिखाओं. तब वे उस पास एक सूकी लाये। उसने उनसे
२१ कहा यह मूर्क्ति श्रीर छाप किसकी है। वे उससे बोले कैसरकी तव उसने उनसे कहा तो जो कैसरका है सो कैसरको देशों श्रीर
२२ जो ईश्वरका है सो ईश्वर को देशो। यह सुनके वे श्रचंभित हुए
श्रीर उसकी छोड़के चले गये।

[यीगुका मृतकोंके जी उदनेके विषयमें सदूकियोंके। निस्तर करना ।]

२३ उसी दिन सदूकी लोग जो कहते हैं कि मृतकोंका जी उठना २४ नहीं होगा उस पास श्राये श्रीर उससे पूझा . कि हे गुरु मूसाने कहा यदि कोई मनुष्य निःसन्तान मर जाय तो उसका भाई उसकी २४ खीसे बिवाह करें श्रीर श्रपने भाईके लिये बंश खड़ा करें । सो हमारे यहां सात भाई थे . पहिले भाईने बिवाह किया श्रीर निःसन्तान मर जानेसे श्रपनी स्त्रीको श्रपने भाईके लिये छोड़ा । २६ दूसरे श्रीर तीसरे भाईने भी सातवें भाई तक वैसाही किया । २७,२८ सबके पीछे स्त्री भी मर गई । सो मृतकोंके जी उठनेपर

उड़ि सेमर निंपस कींप्रेंग गिर्ड कि किमकी संगोंगि एट इड़ 35 प्राप्ट कम्मुपेमध मह की एटी फ्रम्ड क्लिंग्ड निर्माण । एकी 05 कि कांक्रमु कींप्रिय । रई इंग मंद्राप्ट क्लिंग्ड कांप्रिय कांप्रिय कांप्रिय । इड़े क्लिंग्ड क्लिंग्ड कांप्रिय कांप्रिय कांप्रिय कांप्रिय कि कांप्रिय कि कांप्रिय कि कांप्रिय कांप्य कांप्रिय कांप्र

# [ शत्रुका मेल बाद्याके विवयमें व्यवस्थापकको उत्तर हैना ।

क कियार स्टेस स्टिस की स्टिस की स्टिस की स्टिस कियार कियार कियार कियार के कियार कियार के किया किया के किया के किया के किया के किया किया के किया के क

#### ि गान्त्रम अपने प्रत्यमा किरियो क मिर्या किराय करना

58.28 किशी हैं . इस् मिन्ट किशी पूड़ तिई इस्प किशिशी के फेसर के . ई हुए एकसकी इक 13 फेसपास 104 पा पेंच्यारी 58 किमिशी फ्रांफ इस्टाइ ति 13क मिन्ट किस्ट 1 18इस्टाइ किशि 88 13क मिस्प रिम किस्प्रिय की . ई 1153क प्रथा किस्ट प्रियाशी हैं 13कि मिड्स कि किश्चारी की . ई 1153क प्रथा किस्ट प्रियाशी 38 इक कि ई 1153क प्रथा मिर्ग इस्टाइ दी थे 1 ई 11ई 11ई 11ई 11ई 11 38 इक कि का सिस्ट इंग्लि मिन्ट केस्ट 1 ई 3 क्लिक हुए 13क्सिट 1 किस्टु इन्हें मिस्ट क्लिक मिन्टी मिन्ट 1 ईस्ट 1 इस्ट 16 18 किस्ट

साहस न हुआ।

# ा एईमर एक्ट्रिक इक्टी संग्रेतारिक प्राप्ति स्मिपायक

ड्रार्क कि गृष्टि गामार परकी किनि कि रेक कि रिक्मिष्ट ड्रार्क 1है। गार इक्ष । प्राइस्ट । कि रई । इक्ष सिंडिस्ट कि । अधि ९६,१९ नीषष्ट है अप क्य ।गड़्म् कीर्षिक हिलाइक नम भि अप गृष्टि ०१ । ई में ऐम्डर्न कि डिम्ट नीएक कु छाड़म्छ कींफ्र डिक हम रहि । इसे १ है। से हिन्दी क्षेत्रिकी क्षेत्रिक है। इसे हिन्दे और डिक क्षित्र हैं कि की एवं एउं की कि कि छि। जुए मह ह्नुप्प । ई निम्छ छयी किन्छ । निरुद्धक जुए जुए निर्मित्र न सभाके घरामें ऊने शासन और बाजारोमें नमस्कार और मन-प्रक्रिक क्षेत्र में गिमक्ष । ई निकृष्ट क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक भ्राष्ट्र है फिक इंदि किल्पि फिल है। है फिक सिक हिए इ र्फिल किला किला है। है हिड़ा है । है स्थान है। कि भिणिष्ट किए इन्ह मुन्प है रिई प्रथ प्रणायांक क्षियन्म इन्हों। वे भारी बीमें बांचते हैं जिनका उठान कि में हैं में किंग्स गृष्टि है ठिइक के कींफिक फिस काम ग्रामन्छ के मिग्स किन्छ ह्नाप रिक म्हाप गृहि स्थित कि देव किर्नाम इस्त है इन्हे कि में अप का मार्थ का मार्य का मार्थ का क्पाष्ट्राप्ट । द्रक मिंदिगद्री नेप्रस्ट ग्रीस्ट निर्मार्ग निष्टापि कि

१६ अपनेसे दूना नर्कके वेग्य बनाते हो। हाय तुम अन्ये अगुवो किसर कि है । । अर से के विष्य अर्था है कि के अर्था है विषय । कि छम राम किनार मिनम निमक्ष किनम कु मह किन्नित प्रार्थित दंड पास्रोग । हाड़ मह सह अध्याप को क्योप्ट मह ५१ फिली मेड़ हि फिक निधार लि मेड़ी है है है है। इस लिस है है। तम कपरी अध्यापका और फरीशिय तुम विधवाशके घर खा भाइ । दि रिट्ट नेप्रक एक्ट्र किंगिडेनेफ एक्ट्र न गृष्टि डि ४१ क्रिक एकिए मिश्रह зिशाह क . डि किहम गृह । क्षण्या क्रिक 9३ हाय तुम कपरी श्रष्टवापका और परिविधात तुम मनुष्यों

। है फिक़ 16 छाछ । छिन्छी किना छे काइनाम है कि हीए हुन्छा जी कहते हो यदि कोई मन्दिरकी किरिया खाय तो कुछ नहीं है नरकके दंडसे क्योंकर बचारो सोहू बहानेमें उनके संगी न होते। इससे तुम अपनेपर साची देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओंके धातकोंके सन्तान हो। सो तुम अपने पितरोंका नपुत्रा भरो। हे सांपी हे सप्पेंके बंश तुम कवरें बनाते हे। श्रीर धर्मिगेंकी कवरें संवारते हे। . श्रीर कहते है। यदि हम श्रपने पितरोंके दिनोंमें होते तो भविष्यद्वक्ताश्रोंका तुम चूना फेरी हुई कबरोंके समान हो जो बाहरसे सुन्दर दिखाई देती हैं फन्तु भीतर मृतकोंकी हिंडुगेंसे श्रीर सब प्रकारकी मिल-वेती हैं फन्तु भीतर मृतकोंकी हिंडुगेंसे श्रीर सब प्रकारकी प्रध्यीं बतासे भरी हैं। इसी रीतिसे तुम भी बाहरसे मृत्योंकी धर्म्यी दिखाई देते हो परन्तु भीतर कपट श्रीर श्रधम्मेंसे भरे हो। हाय तुम कपटी श्रध्यापको श्रीर फरीशियो तुम भविष्यहक्ताशों की न्याय और दया और विश्वासको छोड़ दिया है, इन्हें करना और उन्हें न छोड़ना उचित था। हे अन्ये अगुवो जो मच्छरको रा छान डालते हैं। हाय तुम कपटी रा छान डालते हें। शोर अंटको निगलते हैं। हाय तुम कपटी रा अध्यापको और फरीशियो तुम कटोरे और थालको बाहर बाहर छाड़ करने हो परन्तु वे भीतर अन्येर और अन्यायसे भरे हैं। हे रा छाड़ करने हो परन्तु वे भीतर अन्येर और अन्यायसे भरे हैं। हे रा छाड़ करने हो परन्तु वे भीतर अन्येर और अन्यायसे भरे हैं। हे रा छाड़ करने हो परन्तु वे भीतर अन्येर और अन्यायसे अरे कि वे खाहर भी शुद्ध होवें। हाय तुम कपटी अध्यापको और फरीशियो रा हे सुकों श्रीर श्रन्थों कीन बड़ा है वह सोना श्रथवा वह मन्दिर १५ की सोनेको पवित्र करता है। फिर कहते हो यदि कोई बेदीकी १६ किरिया खाय तो कुछ नहीं है परन्तु जो चढ़ावा बेदीपर है यदि कोई उसकी किरिया खाय तो ऋषा है। हे सुकीं श्रीर श्रन्थों की इं उसकी किरिया खाय तो ऋषा है। हे सुकीं श्रीर श्रन्थों की वंदा खाय तो ऋषा वह बेदी जो चढ़ावेको पवित्र करती कीन बड़ा है वह चढ़ावा श्रथवा वह बेदी जो चढ़ावेको पवित्र करती है। इसिटिये जो बेदीकी किरिया खाता है। श्रीर जो उसमें सान्दरकी किरिया खाता है सो उसकी किरिया खाता है। श्रीर जो उसमें बास करता है उसकी भी किरिया खाता है। श्रीर जो स्वर्गकी किरिया खाता है। हाय तुम कपटी २३ अपया के श्रीर फरीशियो तुम पोदीने श्रीर सोये श्रीर जोका दसमां श्रथ देते हो परन्तु तुमने ज्यवस्थाकी भारी बातोंको श्रथति दसकी श्रीर सुन तुमने ज्यवस्थाकी भारी बातोंको श्रथति eu O N n /U 600 U W 40 'n

३४ इसिलिये देखो में तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं श्रीर बुद्धिमानें श्रीर श्रध्यापकेंको भेजता हूं श्रीर तुम उनमेंसे कितनेंको मार डालेगो श्रीर कृशपर चढ़ाश्रोगो श्रीर कितनेंको श्रपनी सभा-३१ श्रोमें कोड़े मारोगो श्रीर नगर नगर सताश्रोगो . कि धर्मी हाबि-ठके लोहूसे लेके बरखियाहके पुत्र जिखरियाहके लोहू तक जिसे तुमने मन्दिर श्रीर बेदीके बीचमें मार डाठा जितने ३६ धर्मियोंका लोहू पृथिवीपर बहाया जाता है सब तुमपर पड़े । में तुमसे सच कहता हूं यह सब बातें इसी समयके लोगोंपर ३७ पड़ेंगी । है यिख्शलीम यिख्शालीम जो भविष्यद्वकाश्रोंको मारे

डालती है श्रीर जो तेरे पास भेजे गये हैं उन्हें पत्थरवाह करती है जैसे मुर्गी श्रपने बच्चोंको पंसोंके नीचे एकट्टे करती है वैसेही मैंने कितनी बेर तेरे बालकोंको एकट्टे करनेकी इच्छा किई परन्तु अस्त तमने न चाहा। देखों तम्हारा घर तम्हारे लिये उजाड छोडा

३८ तुमने न चाहा । देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड़ छे।ड़ा ३६ जाता है । क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जबलों तुम न कहागे

भन्य वह जो परमेश्वरके नामसे श्राता है तबलों तुम मुभे श्रवसे फिर न देखोगे।

### [ यीगुका भविष्यद्वाक्य ९ -- दुःखेंका ऋगरम्भ । ]

शु जब यीशु मन्दिरसे निकलके जाता था तब उसके शिष्य से लोग उसकी मन्दिरकी रचना दिखानेकी उस पास श्राये। से बीशुने उनसे कहा क्या तुम यह सब नहीं देखते हो। मैं तुमसे सच कहता हूं यहां पत्थरपर पत्थर भी न छे। ड़ा जायगा जे। गिराया न जायगा।

जब वह जैतून पर्व्यंतपर बैठा था तब शिष्योंने निरालेमें उस पास आ कहा हमोंसे कहिये यह कब होगा श्रीर आपके आनेका अ श्रीर जगतके अन्तका क्या चिन्ह होगा। यीशुने उनका उत्तर

श्र दिया चौकस रहे। कि कोई तुम्हें न भरमावे। क्योंकि बहुत लोग मेरे नामसे श्राके कहेंगे मैं खीष्ट हूं श्रीर बहुतोंकी भरमावेंगे।

६ तुम लड़ाइयां श्रीर लड़ाइयोंकी चर्चा सुनागे . देखो मत घबराश्रे। क्योंकि इन सभोंका होना श्रवश्य है परन्तु श्रन्त उस समयमें ७ नहीं होगा। क्योंकि देश देशके श्रीर राज्य राज्यके बिरुद्ध उठेंगे

ांगंड़ रुडिड्रेप्ट प्रक्रि गिरुगेम प्रक्रि रुतकर मेंगंनाथर कनेर प्रक्रि = । गागड़ भंगर क्रिकेट्ड कप्त ड्रा 3 )गम इंन्ह प्रक्रि किंग एड्ड की तिर्धाष्ट्रकर इंन्ह र घन

पृष्ट भिमत गार्क कांध्रंड हम कुगक क्यान समा रिम ग्रीष्ट फिडाइ १९ गाम्धाइक्प कि रेस्स्ड क्य ग्रीष्ट फिंग्ड फ्लाई ईन्डिड हम। िर्भेत १९ डाग्स क्रिड्ड मेर्स्ड क्रिम्ड ग्रीष्ट । फिंक र्ड मेर्स्स्ड क्य ग्रीष्ट १९ मध्य कांस्ड्रिड मेर्स्ड क्रिम्ड ग्रीष्ट । फिंगमम्प कांस्डिड काई १९ । गाम्हाम क्याद ड्राम्ड इंग्र अभी किम्न एक्ट क्रिम्ड का क्रिटा प्राध्य हि छि।

# ि शत्रकत भावष्यद्वावय २-मश्र क्रम् ।

न समस्य संसारम सुनाया जायगा . तब अन्त होगा।

सा जब तुम उस उजाड़बेहारी शिनेत बस्तुकी जिसकी बात 9% हास्त्रिक भाविष्यहर्त्तास कही गई पवित्र स्थानमें खड़े होते देखो

प्राथेना करेंगे कि तुमको चाइंगें अथवा बिशामवार्में भागना न होते। क्योंकि उस समयमें ऐसा महा क्येश होगा जैसा जगतक २९ आरंभसे श्रव तक न हुआ श्रीर कभी न होगा। जो वे दिन घरामे २२

अरंभसे अब तक न हुआ और कमी न होगा। जो वे दिन घरण र न जाते तो कोई प्राणी न बचता परन्तु चुने हुए कोगोंके कारण वे दिन घरणे जावेंगे।

85 डैं डिक जिल्हा है डिक अफि छिट्ट ईक छेमछ डेकि शिए छि 85 क्रिड्रफिटिस रिक्र प्रिट अफि रिक्र कीर्फिट । फिर छम छिछिए सि

कि की फिंगिछड़ी माक म्ह्रस्य ग्रिष्ट इन्ही इंड फ़िंग कीई उपप्त 35 मिंगाष्ट निर्म फ़िंड । जिम्माम मि क्यांगिक पृट्ट म्ह्र गि एकस रई 35 मिंगाफ भिड़े इंक छम्मह के कि किमिस्ड । ई एस्डी इक इंस्स निप्तिय कि इं मिंग्योदाक किंदा काथल क्यांस्ट किम प्रद्राह कि

७९ -क्षीप प्रस्ति तिरुकति स्टब्बेस विजय सम्बन्धि । एक हम नह डिक्ता । एमडे सि एमडिस क्षित्र क्षित्र । एक हम नह डिक्स होसे । एमडे स्टब्स्ट होसे । हिस्से होसे होसे हिस्से हिस्से ।

सहाशब्द सहित मेने ने में हैं। हैं सिहा है से सिहा है हैं। किडिश्ति किंतिर निपक्ष इंघ गृष्टि । फिर्डि निष्ट प्रभिनि किथिकाष्ट १ इ क्रिक्ट के और मकाभ्र प्रकल ते विका स्थाप हो है है के विवस गिर्क कोककु इस कीइधीष्ट इत गृष्टि गिर्फ ड्रीक्स मिलाकाष्ट ३० आकाश की सेना हिंग जायगी।तब मनुष्यके पुत्रका चिन्ह ग्रांक रिड़म ग्रेस शिष्टाकाष्ट ग्रीत गर्फ न तिथ्य निमष्ट ज्ञेंह ग्रांक ्योगुका भविष्यद्वाक्य, १ — मृत्यके कुलका लिए आना।

। एड्रेफ्ट क्रिन्डिंग प्रस्ति । अन्य रहा उपहोस प्रमृति । । फिरेक ईक्य किंगिकि युड्ड क्ट्र केप्तर शिएड़ी ड्रेंट कि निक्ति

िम हिम्मे एसी । आकार और हिम्मे हिम्मे स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान जबली यह सब बात पूरी न है जाए तिष्ठी हुस सम कि की हूं 15ड़क चम सिम्ह मिं । है प्रमाइ हि . है उकती इह की ४ इ निष्ट हर छिट्ट किंतिह हम एड़ मह हर मितीर मुड़ । ई उकती हुड़ ाठाकपृष्ट की रंड िनार मि हि हि लिक छक्ते हिए गृष्टि निाट रंड इ र राहक कि इससे हा मार्थ मार्थ वसके कि कि के कि

बातें कभी न रखेगी।

प्रह्म का स्थाप के प्रभाव के प्राथा तबकों के कि कि है का के दिनींमें लेग किस दिनलें वह जहाजपर न वढ़ा असी दिनलों हा है स्वाही सनुष्यक प्रसक्त आना हो।।। मेरी अरुप्रक्षक आग मुद्ध नहीं के ब्रुट्स सिर्हे । 15मी 15में किन हुन्प्रम नड्ड की कि हा ३६ वस दिन और उस घड़ीके निषयमें न कोई मनुष्य जानता है

निस्ती एक कि निस्ते गिष्ट निष्या है कि क्य निर्देश किसी ४९ होंगे एक लिया जायगा और हुसरा छोड़ा जायगा। हो छिय ४० वैसाही मनुष्यके पुलका आना भी होगा। तब हो जन खतम

अध और अपने घरमें संघ पड़ने न देता । इसिलेये तुम भी तेया स्वामी जानता चोर किस पहर में आवेगा तो वह जागता रहत अ३ यस विह की कि पर वही जानता । पर वही जानते हैं है अपने हिल अड़ हुसिले जागते रहा क्योंक तुम नहीं जानते हो तुम्हार

रही क्योंकि जिस घड़ीका अनुमान तुम नहीं करते ही उसी घड़े

मनुष्यका पुत्र श्रावेगा । वह बिश्वासयोग्य श्रीर बुद्धिमान दास ४४ कौन है जिसे उसके स्वामीने अपने परिवारपर प्रधान किया हो कि समयमें उन्हें भोजन देवे।

#### बिद्धिमान श्रीर दुष्ट दासींका दष्टान्त ।

वह दास धन्य है जिसे उसका स्वामी श्राके ऐसा करते पावे । ४६ मैं तुमसे सत्य कहता हूं वह उसे श्रपनी सब सम्पत्तिपर प्रधान ४७ करेगा । परन्तु जो वह दुष्ट दास अपने मनमें कहे मेरा स्वामी ४= श्रानेमें बिलम्ब करता है. श्रीर श्रपने संगी दासोंकी मारने श्रीर ४६ सतवाले लोगोंके संग खाने पीने लगे र तो जिस दिन वह बाट ४० जोहता न रहे श्रीर जिस घड़ी का वह श्रनुमान न करे उसीमें उस दासका स्वामी श्रावेगा • श्रीर उस की बड़ी ताड़ना देके कप- ४१ टियोंके संग उसका श्रंश देगा जहां रोना श्री दांत पीसना होगा।

ियोगुका भविष्यद्वाच्य. ५ —दस कुंबारियोका द्वान्त ।

तब स्वर्गके राज्यकी उपमा दस कुंवारियोंसे दिई जायगी जो श्रपनी मशालें लेके दूलहेसे मिलने की निकर्ली । उन्होंमेंसे पांच सुबुद्धि और पांच निर्बुद्धि थीं । जो २,३ निबुद्धि थीं उन्होंने अपनी मशालोंकी ले अपने संग तेल न लिया । परन्तु सुबुद्धियोंने श्रपनी मशालोंके संग श्रपने पात्रोंमें तेल लिया । दुल्हेंके बिलम्ब करनेसे वे सब जंघीं श्रीर सा गईं। श्राधी रातको धुम मची कि देखी दूल्हा श्राता है उससे मिल. नेको निकलो। तब वे सब कुंवारियां उठके श्रपनी मशालोंको सजने लगीं। श्रीर निर्वृद्धियोंने सुबुद्धियोंसे कहा श्रपने तेलमेंसे कुछ हमको दीजिये क्योंकि हमारी मशालें बुक्ती जाती हैं। परन्तु 3 सुबुद्धियों ने उत्तर दिया क्या जाने हमारे श्रीर तुम्हारे लिये बस न होय सी अच्छा है कि तुम बेचनेहारों के पास जाके अपने लिये मोल लेग्रो । ज्यों वे मोल लेनेको जाती थीं त्योंही दूलहा १० श्रा पहुंचा श्रीर जो तैयार थीं सी उसके संग बिवाहके घरमें गईं श्रीर द्वार मूंदा गया । पीछे दूसरी कुंवारियां भी श्राके बेार्ली १९ हे प्रभु हे प्रभु हमारे लिये खेालिये। उसने उत्तर दिया कि मैं १२ तुमसे सच कहता हूं में तुमको नहीं जानता हूं। इसलिये जागते १३

१३ क्योंक तुम न वह दिन न घड़ी जानते हैं। जिसमें मनुष्यका

अालसी दास तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बेगया वहां उचता श्रृह वे कि पिने क्या स्वामान क्या हिया कि है है है मिड्रा और जाक आपका ताड़ा मिड्रमी ज़िपाया . होस्कि अपना ांसे। हैं फिरक छिक्प सिंडि । डॉह डिक मिप इंडि आई है एक्छ ५९ ाहित कि हिंद नेपास हिंद है करित प्रार्क पास की एवं तिना वहां जिसने एक तीड़ा पाया था उसने आक कहा हे प्रभु में आपको र बहुतपर प्रधान करूंगा . शपने प्रभुके आनन्दमें प्रवेश कर । तब कि में एड कारिमाव्यन में इंदि है माइ कारिमाव्यन गरि मिह इ इन्हें इस हे हो है है। उसके स्वामक है। इस है है निर्में फी आके कहा है पस हिपाड़ भूप है। देल काप भि नेमह के काए ड्रांत कि मिल्ला। उक । इक्स मिल्लाह के सम ने मिल्ले है है नाप्त राहें विश्वासमाय हुआ में तुसे बहुतपर प्रधान ११ है। उसके स्वामीने उससे कहा धन्य है उत्तम औए विध्वास-भामक ग्राष्ट्र इति ह्यांग फिल्ह हींसे किन्नीई गिंछ इति हांग किस् रिगाष्ट भूष ई । इक कारु गृष्टि इति घांप रिभट थे भाप इति छांप निस्ति का । तर होता के एक से अप अप अप होता है । कर हीए कीर्रित कड्डा छिए । छिए । एही फेएँक किसि। छ रिए कड़ाछ ३१ भिद्दिमी काम नसन जान । वादिन के के प्राप्त काम वादि न । शेर कमाये। इसी भीते से जिसने हो पाते उसने भी हो तीहे इिंछ होए एक राप्राधेब जिल्ह काक निष्ठह थिए इंकि होए निष्ठिती ३६ सामध्यके अनुसार दिया और तुरन्त परदेशका चला। तब किछह किक्य एड क्य किंग्रित कि किंग्रिड हारि छांग किक्य क्स । एमि एड एक प्रमान किए का कि । क्सि । एड १६ कारिक वह एक मनुष्यक समान है निसने परदेशका जाते ्योगुना भविष्यद्वाष्त्व, ६--तेरहोका हुव्हात्ता ।

किए कि । डूं 165क रिक्स मिड़ डोड़ रिक्स कि । डूं एड कार मिड़ 165 164में पाड़ कॉनियड़म फिर्फ र्रम की 1थ तथीर 1व्यक्ति भिसर 1ड़कि डूड फिलिसड़ 1 1614 रिक्स स्वाध्य का 164यर 29 1889 ड्रेडिंग कि कि कि हैं हि स्ट्रेड स्ट्रिस स्वाध्य का अपने अपने स्वाध्य हैं

और अपने घरमें ठावे अथवा नंगा और पहिराया। और हमने ३६ अथवा जासा और पिरुपा । हमने कव आपका परदेशी देखा इन कि हे प्रभु हमने कव आपका भूखा हेका और जिलाया था और तम मेरे पास आये । तब धन्मी लोग उसको उत्तर दे पहिराया में रेली था और तुमने मेरी सुध छिड़े में बन्दीगृहमें था और तुस सुर्फ अपने घर्ष होने हैं कि में ने सा और तुस मुक्त देह शिहरा में काला के सुने में सुने किया में एड़ी किलान उसके अधिकारी होशा . क्योंक में भूखा था और तुमने मुक्ते ३१ है। छार एकी राष्ट्री केही राइन्ह किमीएड किहारह प्रशाप हि क्षित हिन्ती और है कि है । एडेक है गर्फ मिड़ी ह फिस कि अरे किन्ह गार कि । गार्क एड़ आर होड़ कर्मिक आहे अह इह निद्वीड़ निपष्ट र्काइंभ इव गर्षि । ११५क एछह मिरीसड़ क्य इन्ह श्रीर जैसा गड़ेरिया मेड़ेर्म किर्मिक महारे मार्का है मेसा वह इह फिला के हे हे कि नाह का उसके का प्रके हैं है प्राप्त देत उसके साथ तब वह अपने ऐष्वर्धिको सिहासनपर १९ इस गृहि गिर्म ए उद्वीस केहरी स्प्रह है। इस उद्वा ा मान्याका मान्याका ७ -- न्यातिकाना नद्दावना । । ।।।। होता होते पेसिना होगा। े हिं हिं हो है । अप अप होते हो है । अप कार्य है । अप है । नहीं रखता है उससे जो कुछ उस पास है सो भी ले लिया कि हुन्छ गागड़ महुछ किछह ग्रांह गायात प्राप्त ग्राह किछह ई

०४ रीम नेमह की हूं 15इक एम सिमित में गिर्फ उसह इन्ह गया हि । कार सापक तार हे महिर्मि हे महिर्मि है । भार पार पार पार ।

उस अनन्त आधा नाशो की योता और उसके दुरोके लिये व वह उनसे जो बाहुं और हैं महक हो। है जाति भेर पाससे 8 9 हुन अति छोटे भाहवींमेंसे एकसे जोड़े भर किया सा मुक्तसे किया।

ग्रिह ए मंत्रुपृत्रिक शिष्ट गिगरे में फारब्रीए बिक सम्हित्त मा नहीं दिया में प्यासा था और तुमने सुभ नहीं अप में भरें परदेशी था और तुम सुभ अपने वरमें नहीं राध में नंगा था नेयार कि हैं क्योंकि में भूखा था श्रीर तुमने मुम्स खानका ४२ ४४ तुमने मेरी सुध न लिई । तब वे भी उत्तर देंगे कि हे प्रभु हमने कब श्रापको भूला वा प्यासा वा परदेशी वा नंगा वा रोगी वा ४४ बन्दीगृहमें देखा श्रीर श्रापकी सेवा न किई। तब वह उन्हें उत्तर देगा में तुमसे सच कहता हूं कि तुमने इन श्रित छे।टोंमेंसे एकसे ४६ जोई भर नहीं किया सो मुक्ससे नहीं किया। सो ये लोग श्रनन्त दंडमें परन्तु धर्मी लोग श्रनन्त जीवनमें जा रहेंगे।

#### [ यीशुके विषय प्रधाम याजकोंका विचार।]

जब यीशु यह सब बातें कह चुका तब श्रपने शिष्योंसे
र दे कहा. तुम जानते हो कि दो दिनके पीछे निस्तार पर्व्व होगा
र श्रीर मनुष्यका पुत्र कूशपर चढ़ाये जानेका पकड़वाया जायगा। तब
लोगोंके प्रधान याजक श्रीर श्रध्यापक श्रीर प्राचीन लोग कियाफा
४ नाम महायाजक के घरमें एकट्टे हुए. श्रीर श्रापसमें बिचार किया
४ कि योशुकी छळसे पकड़के मार डाळें। परन्तु उन्होंने कहा पर्व्वमें
नहीं न हो कि लोगोंमें हुल्ळड़ होवे।

# [ बैयनियामें एक स्वीका यीगुसे सत्कार करना।

जब यीशु बैथनियापें शिमोन कोड़ीके घरमें था । तब एक स्त्री

उजले पत्थरके पात्रमें बहुत मोलका सुगंध तेल लेके उस पास श्राई श्रीर जब वह भोजनपर बैटा था तब उसके सिरपर ढाला। द्र यह देखके उसके शिष्य रिसियाके बोले यह चय क्यों हुशा। ६ क्योंकि यह सुगंध तेल बहुत दाममें बिक सकता श्रीर कंगालोंकी

१० दिया जा सकता। यीशुने यह जानके उनसे कहा क्यों स्त्रीके।
 १९ दुःख देते हो. उसने श्रच्छा काम सुमसे किया है। कंगाल

वोग तुम्हारे संग सदा रहते हैं परन्तु मैं तुम्हारे संग सदा नहीं १२ रहूंगा। उसने मेरे देहपर यह सुगंध तेळ जो ढाळा है सो मेरे १३ गाड़े जानेके लिये किया है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं सारे

१३ गाड़े जानेके जिये किया है । मैं तुमसे सत्य कहता हूं सारे जगतमें जहां कहीं यह सुसमाचार सुनाया जाय तहां यह भी जो इसने किया है उसके स्मरणके लिये कहा जायगा ।

[ यिहूदाका प्रधान याजकींसे यीशुकी पकड़वानेका नील उहराना । ]

१४ तब बारह शिष्योंमेंसे यिहूदा इस्करियोती नाम एक शिष्य प्रधान

याजकोंके पास गया . श्रीर कहा जो मैं यीशुको श्राप लोगोंके हाथ १४ पकड़वाऊं तो श्राप लोग मुक्ते क्या देंगे - उन्होंने उसको तीस रुपये देनेको ठहराया । सो वह उसी समयसे उसको पकड़वानेका श्रवसर १६ ढूंढ़ने लगा ।

> [ यीगुका निस्तार पढर्बका भीजन खाना श्रीर प्रभुभीज स्थापन करना।]

श्रखमीरी रोटीके पर्बंके पहिले दिन शिष्य लोग यीश पास श्रा १७ इससे बोले श्राप कहां चाहते हैं कि हम श्रापके लिये निस्तार पर्वं का भोजन खानेकी तैयारी करें। उसने कहा नगरमें श्रमुक मनुष्यके १८ पास जाके उससे कही गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है मैं श्रपने शिष्योंके संग तेरे यहां निस्तार पर्वं का भोजन करूंगा। सो १६ शिष्योंने जैसा यीशुने उन्हें श्राज्ञा दिई वैसा किया श्रीर निस्तार पर्वं का भोजन बनाया।

सांभको यीशु बारह शिष्योंके संग भोजन पर बैठा। जब २०,२१ वि लाते थे तब उसने कहा में तुमसे सच कहता हूं कि तुममेंसे एक उससे २२ वि लाते थे तब उसने कहा में तुमसे सच कहता हूं कि तुममेंसे एक उससे २२ वि लाते हैं प्रभु वह क्या में हूं। उसने उत्तर दिया कि जो मेरे २३ संग थाली में हाथ डालता है सोई मुभे पकड़वायगा। मनुष्यका २४ प्रुत्य जैसा उस के विषयमें लिखा है वैसाही जाता है परन्तु हाय वह मनुष्य जिससे मनुष्यका पुत्र पकड़वाया जाता है . जो उस वनुष्यका जन्म न होता तो उसके लिये मला होता। तब उसके २४ कि इंग्रोने हारे यिहूदाने उत्तर दिया कि हो गुरु वह क्या में हूं. शिशु उससे बोला तू तो कह चुका।

जब वे खाते थे तब यीशुने रोटी लेके धन्यबाद किया श्रीर उसे २६ गेड़के शिष्यों को दिया श्रीर कहा लेश्री खाश्री यह मेरा देह हैं। श्रीर उसने कटोरा लेके धन्य माना श्रीर उनका देके कहा तुम सब २७ सिसे पिश्री। क्योंकि यह मेरा छोड़ू श्रर्थात नये नियमका लेाहू २८ जो बहुतोंके लिये पापमाचनके निमित्त बहाया जाता है। मैं २६ प्रमसे कहता हूं कि जिस दिनलों में तुम्हारे संग श्रपने पिताके राज्यमें उसे नया न पीर्ज उस दिनलीं में श्रवसे यह दाख रस ३० कभी न पीर्जगा । श्रीर वे भजन गाके जेतून पटर्बतपर गये ।

# [ यीशुका पितरको चिताना । ]

तब यीशुने उनसे कहा तुम सब इसी रात मेरे विषयमें टेकिंग् खात्रोगे क्योंकि लिखा है कि मैं गड़ेरियेकी मारूंगा श्रीर मुंडर्क ३२ भेड़ें तितरबितर हो जायेंगीं । परन्तु मैं श्रपने जी उठनेके पीछे ३३ तुम्हारे श्रागे गालीलको जाऊंगा । पितरने उसको उत्तर दिया यदि सब श्रापके विषयमें टेकिंग खावें तीभी मैं कभी टेकिंग ३४ खाऊंगा । पीशुने उससे कहा मैं तुमे सत्य कहता हूं कि इस ३४ रात मुर्गके बेलिन से श्रागे तू तीन बार मुझसे मुकरेगा । पितरने उससे कहा जो श्रापके संग मुझे मरना हो तौभी मैं श्रापसे कम्में

न मुकरूंगा . सब शिष्योंने भी वैसाही कहा।
[ गैतशिषनीकी षारीमें ग्रीशुका महा श्रीका]

३६ तब यीशुने शिष्योंके संग गोतशिमनी नाम स्थानमें श्राव उनसे कहा जबलों में वहां जाके प्रार्थना करूं तबलों तुम यह ३७ बैठे। । श्रीर वह पितरको श्रीर जबदीके दोनों पुत्रों को श्रपने संव ३८ ले गया श्रीर शोक करने श्रीर बहुत उदास होने लगा। त उसने उनसे कहा मेरा मन यहांलों श्रिति उदास है कि मैं मर ३६ पर हूं . तुम यहां ठहरके मेरे संग जागते रहे। । श्रीर थोड़ा श्राव बढ़के वह मुंहके बल गिरा श्रीर प्रार्थना किई कि है मेरे पित

बढ़के वह मुहके बल गिरा आर प्राथना किह कि है मेर पित जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पाससे टल जाय तौभी जैसा ४० चाहता हूं बैसा न होय पर जैसा तू चाहता है । तब उस

शिष्योंके पास श्रा उन्हें सोते पाया श्रीर पितरसे कहा सो तुम में ४१ संग एक घड़ी नहीं जाग सके। जागते रही श्रीर प्रार्थना करो

तुम परीचामें न पड़ो. मन तो तैयार है परन्तु शरीर दुर्बेळ हैं ४२ फिर उसने दूसरी बेर जाके प्रार्थना किई कि हे मेरे पिता जो बिन

पीनेसे यह कटोरा मेरे पाससे नहीं टळ सकता है तो तेरी इच्ह अ३ पूरी होय। तब उसने श्राके उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनव

४४ त्रांखें नींदसे भरी थीं । उनको छोड़के उसने फिर जाके तीस ४४ बेर वही बात कहके प्रार्थना किई । तब उसने अपने शिष्यों त्तास श्रा उनसे कहा सो तुम सोते रहते श्रीर विश्राम करते हो . रेखी घड़ी श्रा पहुँची है श्रीर मनुष्यका पुत्र पापियोंके हाथमें कड़वाया जाता है । उठा चळें देखी जी मुक्ते पकड़वाता है सो ४६ नेकट श्राया है ।

### [ यीशुका पक्षद्वाया जाना । ]

वह बोलताही था कि देखो यिहूदा जो बारह शिष्योंमेंसे एक ४७ । ग्रा पहुंचा श्रीर लोगोंके प्रधान याजकों श्रीर प्राचीनोंकी गरसे बहुत लोग खड़ श्रीर लाठियां लिये हुए उसके संग।

श्चिक पकड़वानेहारे ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसकी मैं ४८ मूं वही है उसको पकड़ो । श्रीर वह तुरन्त यीशु पास श्राके ४६ ाला हे गुरु प्रणाम श्रीर उसकी चूमा । यीशुने उससे कहा हे ४० नत्र तू किस लिये श्राया है . तब उन्होंने श्राके यीशुपर हाथ ालके उसे पकड़ा । इस पर देखा यीशुके संगियोंमें से एकने हाथ ४१ ढ़ाके अपना खड़ खींचके महायाजकके दासका मारा श्रीर उसका ान उड़ा दिया। तब यीशुने उससे कहा श्रपना खड्ग फिर काठीमें ४२ व क्योंकि जो लोग खड़ खींचते हैं सो सब खड़से नाश ह्ये जायेंगे। क्या तू समभता है कि मैं श्रभी श्रपने पितासे १३ नती नहीं कर सकता हूं श्रीर वह मेरे पास स्वर्गदृतोंकी रह सेनाश्रोंसे श्रधिक पहुंचा न देगा। परन्तु तब धर्मापुस्तकमें ४४ । लिखा है कि ऐसा होना अवस्य है सो क्योंकर पूरा होय। ती घड़ी यीशुने लोगों से कहा क्या तुम सुक्ते पकड़नेको जैसे ४४ क्एपर खड़ श्रीर टाठियां लेके निकले हो . मैं मन्दिरमें उपदेश रता हुआ प्रतिदिन तुम्हारे संग बैठता था श्रीर तुमने सुक्ते नहीं हु। । परन्तु यह सब इसिलये हुन्ना कि भविष्यद्वक्तात्रोंकी ४६ तककी वातें पूरी होवें. तब सब शिष्य उसे छोडके भागे।

> [यहूदी प्रधान याजकों ग्रीर प्राचीनोंके ग्राने यीशुका वथके याग्य उद्दराया जाना।]

जिन्होंने यीशुको पकड़ा से। उसको कियाफा महायाजकके पास १७ गये जहां अध्यापक और प्राचीन छोग प्रकट्टे हुए । पितर दूर १८ इसाए कींग्रिप नेप्रच । । या एकं कीलिशिया श्रीप्र मि कू किवि ०० इ. वितर बाहर अंगतेमें वेंडा था और एक दासी उस पास आ ा गराता वेश्वे मुक्ता । । ।प्राप्त सेह निमकी छाई ग्रिगाइएउद्याप मज़ शिक के एक कार्र मारे वापड़े भारत कहा है हिए महि ६७ उत्तर दिया वह बधके प्राप्त है। तब उन्होंने उसके महपर थुं इन्ह , डिं केरक प्राप्ति विस सम । इं किस किस किस किस है इ साचियांका ग्रार क्या प्रयोजन . देखी तुमने अभी उसके सुख बस पाइंसे कहा यह ईथ्वरकी निन्दा कर चुका है अब ह ६६ और आकाशक मेहींपर आते देखींगे । तव महाधानकने अप ं ग्रीह निहीड़ किनामक्नीएक सम्हि क प्रकृप महि हिपि सड़ की ड्राइक सिंडम्ह भि ड्रफ में प्रवि किट्ट ड्रक ि ह र्जि सिप्तर एपि। डिंग्ट की ई प्रक्रि हमू किन्छ है है इक सिमिड ४३ राजकने उससे कहा में तुरु जिनक हैं अवश्क निका इस प्रम एड़ । इस पह जिल्हा निर्मा । ई रिड़ कि । से एक हुन हुन खड़ा है। योशुसे कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता है. मे लोग त ६२ और उसे तीन हिनमें फिर बना सकता हूं। तब महाशायक निकार 15 रहनीम तिकृष्ट्र में की 1ड़क निमड़ लिकि काए किए मु हिं मित्रनाइ । द्वाप डिंग मिड्रन्ड भिर्मि धाए ति क्रिसि रेम्र १३ निड्ड । ट्राप न हन्भेप डिंडू क्रिए दिस भूपमुर धिछी क्रिनाइफ्ट ०३ ाछ किथुरि नामम गिम किर्मिड़ाफ गर्छ निनिधार ग्रीह किए। हाधरा । रिक एमं काँहीक्ष्य किनिक्र हे तन्छ । क्रमेड्र काफ ३५ निभि गृष्टि ।ए। । उन्ह छिने। एं क्काराधात्रुम विभि के सह गृह

क्ष क्रिट कि क्षित क्षित है कु समित्र हमुहस पि की 11रु निष्ठ फिल क्षित्र क्षेत्र क् उस मनुष्यको नहीं जानता हूं , श्रीर तुरन्त मुर्ग बोछा। तब ७४ पितरने यीशुका बचन जिसने उससे कहा था कि मुर्गके बोछनेसे श्रागे तू तीनवार मुक्ससे मुकरेगा स्मरण किया श्रीर बाहर निक-छके बिलक बिलक रोया।

[ योशुका पिलातके हाथ सेांपा जाना।

न जब भोर हुआ तब लोगोंके सब प्रधान याजकों श्रीर प्राचीनों ने श्रापसमें यीशुके बिरुद्ध बिचार किया कि उसे बात करवावें। श्रीर उन्होंने उसे बांधा श्रीर ले जाके पन्तिय पेलात श्रध्यक्तकों सोंप दिया।

विह्दाका लाहके नालका फंकना ग्रीर ग्रपनेका फांसी देना ।

जब उसके पकड़वानेहारे यिहूदाने देखा कि वह दंडके योग्य इंट्रिंग्या गया तब वह पछताके उन तीस रुपैयोंको प्रधान याजकों प्रोर प्राचीनों के पास फेर लाया. श्रीर कहा मैंने निर्दोषी लोहू अकड़वानेमें पाप किया हैं वे बोले हमें क्या तृही जान। तब वह अकड़वानेमें पाप किया हैं वे बोले हमें क्या तृही जान। तब वह अकड़वानेमें पाप किया हैं वे बोले हमें क्या ख़ार जाके श्रपनेकी कांसी दिई। प्रधान याजकोंने रुपैये लेके कहा इन्हें मन्दिरके कंडारमें डालना उचित नहीं हैं क्योंकि यह लोहूका दाम है। तो उन्होंने श्रापसमें बिचार कर उन रुपैयोंसे परदेशियोंको गाड़नेके अले कुम्हारका खेत मोल लिया। इससे वह खेत श्राजतक कि लेके कहा गया था सो पूरा हुश्रा कि उन्होंने वे तीस रुपये हां इसायेलके सन्तानेंसे उस मुलाये हुए का दाम जिसे उन्होंने उलाया ले लिया। श्रीर जैसे परमेश्वरने मुक्को श्राज्ञा दिई १० कि उन्हों कुम्हार के खेतके दाममें दिया।

#### ्रियोशुका पिलातके विचारस्थानमें खड़ा होना ।

यीग्र श्रध्यक्तके श्रागे खड़ा हुश्रा श्रोर श्रध्यक्तने उससे पूछा क्या १९ त्रु यिहूदियोंका राजा है . यीग्रुने उससे कहा श्रापही तो कहते हैं। तब प्रधान याजक श्रोर प्राचीन लोग उसपर दोष लगाते थे तब १२ सने कुछ उत्तर नहीं दिया । तब पिलातने उससे कहा क्या तू १३ वहीं सुनता कि में लोग तेरे बिरुद्ध कितनी साम्ची देते हैं। परन्तु १४

5 ३ माह्य करवाव । अध्यक्षने उन को उत्तर दिया कि इन दोना कृष्टिकि गृष्टि हिंछ गोम कि। इन्हें है की कि। समित कि। गिर्छ १० उसके कारण बहुत हु:ख पाया है। प्रधान यानको और प्राचीनों पर बेठा था तब उसकी खोने उसे कहता भेजा कि आप उस १६ वन्हान उसका डाहस पकड़वाया था। जब वह बिचार आस्त ही १४ राजनार मुरू कीर्षित । है राजना है समार महास्था है। किसकी चाहते हो है महार हिस्से किया है हिड़ा किसकी १० था। सी जब ने एक्ट्रे हुए तब गिरुगित में उनसे कहा तुम ३६ उस समयमे उन्होंका एक प्रासिद्ध बन्धेवा था जिसका नाम बर्व्ब नि कि तीरि कुछ किएए अध्वय अध्वय कि । एकी मिनस तहुन ५६ उसने एक बात भी उसका उत्तर न दिया यहांछ। कि अध्यसने . 33 50:34-30 1 1<del>17</del>14

ं सेंडे ड्राइ फिटी गेडिंग में की डि नेडाम किसकी मिसे सेंस केंडा वर ब्लावर्ग । गिरात में में में में पाया में वाया के कि इड़ कहा वह अपाय इंग्ले ड्राइक स्थान करा के का वह कि अपाय कहा वाया है कि इंग्ले ड्राइक मिनकि सेंग्ले ड्राइक में क्या है है जार है है का इंग्ले ड्राइक में कि इड़ का है।

। माल विश्व के स्थाप के कहा वह क्षेत्रपर नहीं के किया ।

र गृष्टि एप 1550 रिंडन नह इन्हु की 195 निराउमी कह 85 गुर्ध थाड़ नेडमाम कींगिरु किछ उन्ह नेसर हा है 1515 इ<mark>छड़ु</mark> ए । निर्माट दिसरी है घाउँनी फेड्रीरु केण्यनम सिमय स**ड़ में 154 %** निर्मित प्रोमड़ ग्रीष्ट प्रमाड द्वाँक 1क्सर की 1फड़ी प्रमार नींगिक

ठाए कीफड़ी हुंछी है की 1फकी 133 सिग्रप्ट किंद्रक दुष्ट करेंड रिड्रु विक्रकार सिंह ग्रिष्ट 1क्ष्रु प्रमास सिंहेन्स ग्रिष्ट । साग्राप्ट ० ६ इसके सिरपर मारा । जब वे उससे ठट्टाकर चुके तब उससे वह ३१ हागा उतारके श्रीर उसीका बस्च उसको पहिराके उसे कहापर बढ़ानेको ले गये । बाहर श्राते हुए उन्होंने शिमोन नाम कुरीनी ३२ हेशके एक मनुष्यको पाया श्रीर उसे बेगार पकड़ा कि उसका कृश ने चले ।

# [ बीशुका फ्रूगपर माण देना । ]

जब वे एक स्थानपर जो गलगथा द्यांत खोपड़ीका स्थान ३३ कहावता है पहुंचे . तब उन्होंने सिरकेमें पित्त मिलाके उसे ३४ कहावता है पहुंचे . तब उन्होंने सिरकेमें पित्त मिलाके उसे ३४ कि तिन है पहुंचे . तब उन्होंने ३४ सके क्रिश्चार चढ़ाया श्रीर चिट्टियां डालके उसके बख्न बांट लिये के जो बचन भविष्यहक्तोंने कहा था सो पूरा होवे कि उन्होंने तरे कपड़े श्रापसमें बांट लिये श्रीर मेरे बख्नपर चिट्टियां डालीं। ख उन्होंने वहां बैठके उसका पहरा दिया । श्रीर उन्होंने ३६,३७ सका दोषपत्र उसके सिरसे ऊपर लगाया कि यह बिहू दियोंका राजा थीश है । तब दो डाकू एक दहिनी श्रीर श्रीर दूसरा बाई ३६ और उसके संग कृशोंपर चढ़ाये गये।

जो लोग उधरसे श्राते जाते थे उन्होंने श्रपने सिर हिलाके ३६ गर यह कहके उसकी निन्दा किई. कि हे मन्दिरके ढानेहारे ४० गर तीन दिनमें बनानेहारे श्रपनेको बचा . जो तू ईश्वरका पुत्र तो कृशपरसे उत्तर श्रा । इसी रीतिसे प्रधान याजकोंने भी ४१ ध्यापकों श्रीर प्राचीनोंके संग ठट्टा कर कहा. उसने श्रीरोंको ४२ चाया श्रपनेको बचा नहीं सकता है. जो वह इस्रायेलका राजा तो कृशपरसे श्रव उत्तर श्रावे श्रीर हम उसका विश्वास करेंगे । ह ईश्वरपर भरोसा रखता है. यदि ईश्वर उसे चाहता है तो ४३ सको श्रव बचावे क्योंकि उसने कहा में ईश्वरका पुत्र हूं । जो ४४ कि इसके संग कृशोंपर चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीतिसे प्रकी निन्दा किई।

दो पहरसे तीसरे पहरतें। सारे देशमें श्रंधकार हो गया । ४४ समरे पहरके निकट यीशुने बड़े शब्दसे पुकारके कहा एली एली ४६ गमा शबक्तनी अर्थात हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तृने क्यों मुके

४७ त्यागा है। जो लोग वहां खड़े थे उनमेंसे कितनेंने यह सुनः ४८ कहा वह एलियाह को बुलाता है. उनमेंसे एकने तुरन्त दौड़ा इस्पंज लेके सिरकेमें भिंगाया श्रीर नलपर रखके उसे पीनेक ४६ दिया। श्रीरॉने कहा रहने दे हम देखें कि एखियाह उसे बचानेके श्राता है कि नहीं।

१०,१९ तब यिश्चने फिर बड़े शब्दसे पुकारके प्राण त्यागा। श्रो देखी मन्दिरका परदा जपरमें नीचेलीं फटके दो भाग हो गय १ श्रीर धरती डोली श्रीर पब्बत तड़क गये। श्रीर कबरें खुटीं श्री १२ श्रीर धरती डोली श्रीर पब्बत तड़क गये। श्रीर कबरें खुटीं श्री १२ सोये हुए पवित्र लोगोंकी बहुत लोथें उठीं। श्रीर यिशुके उठनेके पीछे वे कबरोंमें से निकटके पवित्र नगरमें गये श्री उठनेके पीछे वे कबरोंमें से निकटके पवित्र नगरमें गये श्री १२ बहुतेरोंके। दिखाई दिये। तब शतपति श्रीर वे लोग जो इस संग यिशुका पहरा देते थे अईडोट श्रीर जो इक हुआ था ह देखके निपट दर गये श्रीर बोले सचमुच यह ईश्वरका पुत्र था वहां बहुतसी स्नियां जो यीश्यकी सेवा करती हुई गालील उसके पीछे आई थीं दूरसे देखती रहीं । उन्होंमें मरियम म दलीनी श्रीर याकूबकी श्री योशीकी माता मरियम श्रीर जबदी पुत्रोंकी माता थीं।

युसफका थी धुकी लीयकी अपनी नई कबरमें रहना श्रीर कबरके नुंहपर एक भारी पत्थरको लुहकाना।

४७ जब सांभ हुई तब यूसफ नाम श्रीमिथिया नगरका प ४८ धनवान मनुष्य जो श्राप भी यश्चिका शिष्य था श्राया। डर चहरमें बला गर्या। श्रीर मरियम मगदलीनी श्रीर दूसरी मरियम व किई कि टोथ दिई जाय । यूसफने लोथको ले उसे उज चहरमें टपेटा . और उसे श्रपनी नई कबरमें रखा जो उर पत्थरमें खुदवाई थी और कबरके द्वारपर बड़ा पत्थर खुड़क पिलातके पास जाके थीश्यकी लाथ मांगी . तब पिलातने आ कबरके साम्हने बैठी थीं।

[ यिह्नदियोंका अवश्पर पहरुक्षोंको वेटाना **।**]

en U तैयारीके दिनके पीछे प्रधान याजक श्रीर फरीशी लोग श्रा

सन्देश हेनेका कवरसे होड़ी।

पेड़वी भूर पहिबोस हो। शिरा है। पिरुपि उससे कहा तुम्हारे ६४ का. है 135 कि छमांकाम इक की इंक छांगिर शृक्षि वात कि 19ह फ़िर काए किता, एग्यी कप्तर की 1ई न पार हुकी कि। की उद्गा। सा आजा कीजिये कि तीसरे दिनलों कवरकी रख- ६% में इपि केन्हों नीत की डिक कितीर नेपूर में राहता मर्ग सर के इव है हो में इ एए है लिहि ग्रोह . एह इक्य छाए किर्नोरुपी नई

। इंकी कािह -छार किर्घक काठि पुरुद्धम, क्रिंग माह्य रूपरायन काफ निंडुन गास पहरुष है जाओ अपने जानते भर रखवाबी करें। । से। इह

# । नकेन क्रमें उठ के क्रिक्स बर्बन ।

क छह कात होए गाँए । या वहा भूप होता होए साम अप उस है। वह यहाँ नहीं है जैसे उसने कहा वैसे नी उठा है. आशो 3 तिइंड ।ए। एकी हाय अपर हा किया मह की दूं तिना में फिड हम मह की ाण्डी फ्रहा कांधिकों है है । गृडु हा मस 7 किंकि मु अहि शा पांक पुरुद्ध प्राप्त कर्ड किस्ट । यह । उत्तर 8 बेहा। उसका रूप विजयासा भें।ए उसका बस्त पालेकी नाइ 3 ग्रिमेह काकड़ेलु प्रथम भिर्माह काक काष्ट ग्राष्टि ग्रिमेह माहू। और देखी बड़ा भुड़्डीर हुआ कि परमेश्वरका एक द्त ? किशासवारके प्रहे केराहरू हुंसी कास्यास केर हैं केरियम सम्बन्धित होस्स हैंसरी मिरियम कबरको हैंखने

लाए कि छी।ए हे की 1ई इक छोंछ्डाम ईम कार 155 हम ०९ । इक फ्रेन्ट नेप्रुपि छत । १ एकी माण्य किसर कड्क छोप किसर अन्ते आ मिला और कहा कल्याण हो। और उन्हों मिल अम जब ने उसके शिष्योंको सन्देश हैंनेको जाती थीं हेखी बीशु ६

न विश्विति के स्व और वह का स्व के स्व कि कि कि विश्व है। है ाउक छिम्छ निर्म किई. पिछिड़ छह दि हो हो है। सिह किछि शिष्ट इस् राइन्ह इन छिड़ गृहि है । रह कि मिर्मिक हु इन की । ईक झिंदिन ही

। मिन्ने सम् है । डेम शिक्ष

[ प्रधान याजकींका पह्हिश्रीते भूट बुलधाना । ]

शहें ओंकी बहुत रुपेये देके कहा . तुम यह कही कि रातको जब हम श्वेष्ठ सोये थे तब उस के शिष्य श्वाके उसे खुरा ले गये । जो यह बात श्वष्यचके सुननेमें श्वावे तो हम उसको समक्काके तुमको बचा श्वर्थ तेंगे। सी उन्होंने रुपेये लेके जैसे सिखाये गये थे वैसाही किया श्राये श्रीर सब कुछ जो हुआ था प्रधान याजकोसे कह दिया तब उन्होंने प्राचीनेके संग एकट्टे हो श्रापसमें बिचार कर योद्धा श्रीर यह बात यिहृदियोंमें श्राजलों चिलत है। ज्यें क्षियां जाती थीं त्योंही देखे। पहरुओंमेंसे कोई कोई नगरम

ियोशका गालीलमें रग्यार शिक्योरी भेंट करना और सब देशके लीगोंकी यिष्य करनेकी ग्राज्ञा देना।

ñ 9 बताया था। श्रीर उन्होंने उसे देखके उसकी प्रशाम किया पर इसिलिये तुम जाके सब देशोंके लोगोंको शिष्य करो श्रीर उन्हें कित्नों को सन्देह हुआ। यीशुने उन पास था उनसे कहा पिता श्री पुत्र श्री पवित्र श्रात्माके नामसे बपतिसमा देशो . श्रीर स्वर्गमें और पृथिवीपर समस्त श्रधिकार मुम्को दिया गया है। सिखाओ श्रीर देखी मैं जगतके श्रन्तली सबदिन तुम्हारे संग उन्हें सब बातें जो हं। श्रामीन ॥ एग्यारह शिष्य गालीलमें उस पर्व्वतपर गये जो यीस्राने उनकी 北 तुम्हें आज्ञा किई हैं पालन करनेको

## मार्क रचित सुसमाचार।

ि याहन वपतिसमा देनेशरेका छलान्त ।

इंश्वरके पुत्र यीशु लीष्टके सुसमाचारका श्रारम्भ । जैसे भविष्यहक्ताश्रांकी पुस्तकमें लिखा है कि देख में श्रपने दूत-को तेरे श्रागे भेजता हूं जो तेरे श्रागे तेरा पन्थ बनावेगा। किसीका शब्द हुश्रा जो जंगलमें पुकारता है कि परमेश्वरका पन्थ बनाश्रो उसके राजमार्ग सीधे करो। योहनने जंगलमें वपतिसमा दिया श्रीर पापमोचनके लिये पश्रात्तापके वपतिसमाका उपदेश किया। श्रीर सारे यिहूदिया देशके श्रीर यिख्शालीम नगरके रहनेहारे उस पास निकल श्राये श्रीर समोंने श्रपने श्रपने पापोंकी मानके यर्दन नदीमें उससे वपतिसमा लिया। योहन ऊंटके रोमका बन्ध श्रीर श्रपनी किटमें चमड़े का पहुका पहिनता था श्रीर टिड्डियां श्री बनमधु खाया करता था। उसने प्रचार कर कहा मेरे पीछे वह श्राता है जो मुक्ससे श्रिधक शक्तिमान है मैं उसके जूतोंका बन्ध सुकके खोलनेके योग्य नहीं हूं। मैंने पुग्हें जलसे बपितसमा दिया है परन्तु वह तुग्हें पवित्र श्रात्मासे बपितसमा देगा।

ियोशुका वपतिसमा लेना ग्रीर उसकी परीचा।

उन दिनोंमें यीशुने गालील देशके नासरत नगरसे आके योहनसे है यर्दनमें बपतिसमा लिया। श्रीर तुरन्त जलसे ऊपर आते हुए १० उसने स्वर्गको खुले श्रीर आत्माको कपोतकी नाई अपने ऊपर उत्तरते देखा। श्रीर यह आकाशबाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है ११ जिससे मैं अति प्रसन्न हूं।

तब आत्मा तुरन्त उसकी जंगलमें लेगया। वहां जंगलमें १२, १३ चालीस दिन शैतानसे उसकी परीचा किई गई श्रीर वह बन-पशुश्रोंके संग था श्रीर स्वर्गदुतोंने उसकी सेवा किई।

ियोशका उपदेश करना श्रीर कई एक शिष्योंकी युलाना।

योहनके बन्दीगृहमें डाले जानेके पीछे यीशुने गालीलमें श्राके १४ ईश्वरके राज्यका सुसमाचार प्रचार किया . भीर कहा समय पूरा १४

9:98-391

हुआ है और ईश्वरका राज्य निकट आया है पश्चात्ताप करो और १६ सुसमाचारपर बिश्वास करो। गालीलके समुद्रके तीरपर फिरते हुए उसने शिमोनको श्रीर उसके भाई श्रन्दियको समुद्र में जाल १७ डालते देखा क्योंकि वे मछुवे थे। यीशुने उनसे कहा मेरे पीछे श्राश्री १८ में तुमका मनुष्योंके मछुवे बनाऊंगा । वे तुरन्त श्रपने जाल छे। इके १६ उसके पीछे हो लिये। वहां से थोड़ा आगे बढ़के उसने जबदीके पुत्र याकृब श्रीर उसके भाई मोहनकी देखा कि वे नावपर जालोंकी २० सुधारते थे। उसने तुरन्त उन्हें बुलाया श्रीर वे श्रपने पिता जबदीकी मजरोंके संग नावपर छोड़के उसके पीछे हो लिये।

यिशुका एक भूतग्रस्त मनुष्यको चंगा करना ।

वे कफर्नाहुम नगरमें श्रापे श्रीर यीशुने तुरन्त विश्राम के दिन २२ सभाके घरमें जाके उपदेश किया । लोग उसके उपदेशसे ऋचंभित हुए क्योंकि उसने श्रध्यापकों की रीतिसे नहीं परन्तु श्रधिकारी की २३ रीति से उन्हें उपदेश दिया। उनकी सभाके घरमें एक मनुष्य २४ था जिसे त्रशुद्ध सूत लगा था। उसने चिल्लाके कहा हे यीशु नासरी रहने दीजिये। श्रापकी हमसे क्या काम क्या श्राप हमें नाश करने आये हैं में आप की जानता हूं आप कीन हैं २४ ईश्वरका पवित्र जन । यीशुने उसकी डांटके कहा चुप रह श्रीर २६ उसमें से निकळ श्रा। तब श्रशुद्ध भूत उस मनुष्यका मराड़के श्रीर २७ बड़े शब्दसे चिछाके उसमेंसे निकल श्राया । इस पर सबलोग ऐसे श्रचंभित हुए कि श्रापसमें विचार करके बोले यह क्या है • यह की-नसा नया उपदेश है कि वह अधिकारीकी रीतिसे अशुद्ध भूतोंका २८ भी त्राज्ञा देता है त्रीर वे उसकी त्राज्ञा मानते हैं। सो उसकी कीर्त्तिं तुरन्त गालीलके श्रासपास के सारे देशमें फैल गई।

[ योगुका पितरको सासको ग्रीर बहुत ग्रीर रोगियोंकी चंगा करना ।

सभाके घरसे निकलके वे तुरन्त याकृव श्रीर याहन के संग ३० शिमोन श्रीर श्रन्द्रियके घरमें श्राये । श्रीरे शिमोनकी सास ज्वरसे पीड़ित पड़ी थी श्रीर उन्होंने तुरन्त उसके विषयमें उससे कहा। ३१ तब उसने उस पास श्रा उसका हाथ पकड़के उसे उठाया श्रीर ज्वरने तुरन्त उसको छोड़ा श्रीर वह उनकी सेवा करने लगी।

इस जानते थे। कींफिन एड़ी न नेठाकि किंकिंद्र हुन्त्रम रहाकनी किंतिरू नड्डक प्रवि ४६ ामकी गाम्ह थि कि:इसि गिंगरे कंत्राक्य मान मि किंगिड्ड के स्पष्ट प्राप्त है। यह वास लाम । सार् नगारके लोग भी द्वार पर एकहे हुए । ३३ संसक्त जब सुरव डबा तब छागसब रोगियोगित और भूतप्रस्ता ३२

। 1रु।किनि किति मारे गार्क । एकी एक्स मार्का स्माक्षा केप में भी किया की ए ३६ छि। द्वाणार जुड़ा किलिएड़ मिंकीं कि देश एईपर पि देह में के इत्ते हैं। उसने उनसे कहा आश्रा हम आसपासक नगरोंमें जाय देट **९९ किए। एक इस् कार्क मिस्ट कार्य मेर अधि कि है।** इंड छर 1छ धामं केछर कि गृष्टि निमिष्टी कर। ईकी निधाय हेड कात ३६ मिनाष्ट्र शिगम गृष्टि रिक्निन करह उठ छेड़े। तार इन्ह् किरोप्त

## ्योगुका एक काङ्गोक वना करा।

की युक्ते देवा आई और उसने हाथ बढ़ा उसे हुक उससे कहा में 89 । है िकि एक उस कहा ना आप बाहें तो सुके शुद्ध कर सकते हैं। ०४ गिष्ट केमर गृहि ईकी किनबी समर एए एए एए निकृदि क्य

परन्तु या अपने तहें यायक को दिखा ओए अपने शुद्ध होने के १६ इक प्रस असस कहा है । मिकी में कुछ भर अस र १४ जाता रहा और वह शुद्ध हुआ। तव उसने उसे निताने तुरन्त ४३ ति नाहता हूँ शुद्ध हो ना । उसके कहने पर उसका कोढ़ सुरन्त ४२

। भार भार मह भिराह नहीं जा सका परन्तु बाहर जंगली स्थानोंमें रहा और लोग वह में प्राफ्त किंड उापर प्रकी क्षिकि की छिड़िय । एक नेप्रक प्राचार पर्त । पर्नत वह बाहर जाक इस बातका बहुत सुनाने और ४४ फिली किनिड़ कि एए प्रांगिर छेट । छाउड़र नास्म इन्ह । कि में एफिली

कई एक दिन के पीछ पीश्चिन फिर कफनोहुममें प्रवेश किया बागुना एक अहोगिका वंगा करना और उसका पाप दाना करना ।

वचन सुनाया । श्रीर छोग एक श्रद्धागीको चार् मनुष्यों से उठवाके इ इन्ह निभर ग्रीह किस समा सापसास क्याइ म संग्रह न हे की गृह र हैं हैं कि वह वह सर में हैं। तुरन्त इतने बहुत लोग एकहें

[ । इत्रक महाभ एम सिंदियाप प्राह समाव किविस तक्ष्मि

हिस्स क्षित्र काउट उाक कटट हरू कुछ । गए किएव हिएए ९९ हिस्स किएछ है प्रक्रि पृष्ट हमभीबी बस है की जिड़िय क्षिप छिए

। क्ष्रें डिंग मिक क्षिप्र रेमडे रेस करक

साम सह गिरु किस गृह गिर प्रभित कि समुस गुड़ा हुता है। हु केड्रेमफ़ल सिर गृह गिर । एड़ी एड्रेम्ड ड्रेंड सिर गृह शिह ६९ इति भी । इक सिर गृह गिर । एड़ी एड्रेम्ड इंट सिर गृह शिह ६९ इति भी । इक सिर गृह एक । एड़ी १३ हिंगि कर इठ वि । एड ५९ गृह किस गिर गृह शिह हो। एड़ी १३ हिंगि कर इठ वि । एड ५९ १३ हिंगि कस है। गृह है। इंट की सिर एड़े एसे क्रियेश किस १३ हिंगि कस है। एड़े किस है। एड़े की सिर एड़े एसे क्रियेश किस ११ हिंगि कस है। एड़े किस है। एड़े की सिर प्रह खिमार है। है। ३० की है। एट इए । इक सिरंगिश किस केड्रे हिंस एसे क्रियेगी। इट्रेसि । ई । तिम गृह । तिम एसे प्रांच एसे क्रियेगी। भीह शिर है। इन्हेगा है उट्टेस है।

्यांगुका उपशास करनेका ब्यारा बताना ।

महंसे कुछ और भी फाइ नेता है और उसका फरा बढ़ जाता नाप्र । इक्टू गण्न इन कि डिन ई ाम्कांट डिन में छव नाप्र १ ९ इंक्ट्र एक इंग्लं में समुख्य कार्र भावपड़ में में है। दिन आवगे जिनमें दृष्हा उनसे अद्भग किया जायगा तब च निगम है निका एक डिंग भाषाय व अपवास नहीं कर सकते हैं। परन ं रिलम् . इ िक्स एक मानपट र एक वत है एमें क्रिसाम् । इज् े परन्तु आपके ज़िष्य उपनास नहीं करते । पीद्यने उनसे कहा जब १६ त्रिक मान्यह फिन छगद्री कांधाधीरिय गृष्टि केन द्राष्ट्र । द्रक मिम्छ ।। नः नाइन्ह प्रस्थि धि हिंग्क मान्यह फगड़ी क्रिमिड़ीरिक प्रस्थि केन्ह्राध

। भिड़ीकि ।प्रम नाता है और कुप्पे नष्ट हेता है परन्तु नया दाख रस नये कुप्पाम नहीं तो नया दाख रस कुप्पांकी फाइता है और दाख रस वह े। और कोई सनुष्य नया दाख रस पुराने कुप्पांस नहीं भरता २२

योशुला विद्यामधारक विषयमे नियाय बारना ।

इंद्र फग्रंग केमर मिक्र गिक्र हो हो है सिए केम किमा है।

बेशासक दिनमें जी काम उचित नहीं हैं सी ये लीग क्यों करते ४५ किनीइ । इक सिम्ह मांशियीकि कि । कि महित छाइ पृत्र ।

नेसर की श्री वह अपन सिक्त सामि लाग भूखे हुए तब उसने है। उसने उनसे कहा क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊदकी रू

एड ग्राप्ट । इंडी फि किंकिंगिंसे रिपाट ग्राप्ट है तिहीह कि किंकियाए रुष्टिक वरमे जाक भरकी शीरेयां खाह जिन्हें जाना और किसीका नहां क्या किया। उसने क्योंकर आवियायर महायात्रकके समयमे देश्वरके रू

। है स्प्रि सि विशामवारके छिये नहीं। इसिलिये मनुष्यका पुत्र विशामवारका रूट उसने उनसे कहा विशासवार सनुष्यके िरसे हुआ पर सनुष्य

यागुका विद्यासवारमे एक मनुष्यको जिलका हाय मुख

। 11-7ति वाक्नि प्र ग्रिक

क्षा किला किला था । यह समार होत उसपर देख छना निक कीशु किस सभाके धरमें गया और वहां एक मनुष्य था जिल

उसे ताकते थे कि वह विश्रामके दिनमें इसकी चंगा करेग ३ कि नहीं । उसने सुखे हाथवाले मनुष्यसे कहा बीचमें खड़ा हो

४ तब उसने उन्होंसे कहा क्या बिश्रामके दिनोंमें भला करन

अथवा बुरा करना प्राण की बचाना अथवा घात करना उचित है र परन्त वे चप रहे। श्रीर उसने उनके मनकी करोहनासे बढास है

४ परन्तु वे चुप रहे । श्रोर उसने उनके मनकी कठारतासे उदास हे उन्हें।पर क्रोधसे चारों श्रोर दृष्टि किई श्रीर उस मनुष्यसे कह श्रपना हाथ बढ़ा . उसने इसको बढ़ाया श्रीर उसका हाथ फि दूसरेकी नाई भळा चंगा है। गया ।

तब फरीशियोंने बाहर जाके तुरन्त हेरोदियोंके संग यीशुव
 बिरुद्ध श्रापसमें बिचार किया इसिटिये कि उसे नाश करें। यीशु
 श्रपने शिष्यों के संग समुद्रके निकट गया श्रीर गालील श्रीर यिद्व

दिया और विरूशलीम और इदोमसे और यर्दनके उस पारसे बड़ें म भीड़ उसके पीछे हो छिई । सोर और सीदोनके आसपासक

होगेांने भी जब सुना वह कैसे बड़े काम करता है तब उनमें क एक बड़ी भीड़ उसपास श्राई। उसने श्रपने शिष्योंसे कहा भीड़वें

कारण एक नाव मेरे लिये लगी रहे न हो कि वे मुक्ते दबावें

१० क्योंकि उसने बहुतोंकी चंगा किया यहांछों कि जितने रोगी थे उस

११ छूनेकी उसपर गिरे पड़ते थे । श्रश्चाद भूतोंने भी जब उसे देख तब उसकी दंडवत किई श्रीर पुकारके बोले श्राप ईश्वरके पुत्र हैं

१२ और उसने उनके। बहुत दृढ़ श्राज्ञा दिई कि मुस्ते प्रगत मत करे।।

## [ यीगुका बारह प्रेरितोंका ठहराना ]

१३ फिर उसने पर्ब्वतपर चढ़के जिन्हें चाहा उन्हें अपने पास बुलाय १४ श्रीर वे उस पास गर्ने । तब उसने बारह जनांको ठहराया कि वे उसके

१४ संग रहें . स्रीर कि वह उन्हें उपदेश करने की स्रीर रोगोंकी चंग

१६ करने और भूतोंकी निकालनेका अधिकार रखने की भेजे । अर्थात

शिमोनको जिसका नाम उसने पितर रखा -श्रीर जबदीके पुत्र याकृष् श्रीर बाकूबके भाई योहनको जिनका नाम उसने बनेरगश श्रधात

१८ गर्जनके पुत्र रखा . श्रीर श्रन्द्रिय श्रीर फिलिप श्रीर बर्धलमई श्रीर मत्ती श्रीर थोमाको श्रीर श्रलफईके पुत्र याकूबको श्रीर थहईको श्रीर

। शिष्ट मिर्ड ह रोहि . ।छ। 3 ? -इकम मह निम्रही कितिमिश्रीकाड़ । इड्डा गृष्टि . कि निगाक नामा

ि। १५७ महर्म । विद्यान कांक्रा व्यव्या विद्या

क्षिमास किसर केउप में में कित्रक के हिंह है हो है। कि हो है। ७९ कित-कित हैं एर उसका शन्त होता है । यदि बरुवन्तको २७ कि गोत है । इस किया किया है । वह से किया है आप है । ३९ ग्रांह । ई ातकार ५३८ विका मागर इह । कि छड़ि इंश उन्ने मिनाग ५९ मिली द्रीए गृहि । ई ात्रकार एड्ड डिंग फरार ड्रा ति छडि ड्रि ४९ उसू मध्या मिकी हीए। ई ाठकम राकनी किनार्ग मकांप । उसने उन्हें अपने पास बुरुषि दिशान से उससे कहा श्रीतान २३ ाठि वह भूतिक प्रधानकी सहायत केतिहर इह की ग्रा है गाग्ड छान्त्राह्म से हैं हिए हैं एवं सिम्पिश्वर हो। '९९ क्ष्माक्ष्यहा इस । ई डिम्म निक्ति मिली किस । इक निडिन्ट कीर्फ १९ माष्ट रुक्ती तिन्हका मेर किम्सु इए ब्यहुकु किमर गृष्टि । कि ०९ म भिर माछ डिर्ड की छिड़िय गृह हुकए मेरी एकि महुछ छत

सुर सिर कहता हूं कि मनुष्योंके सन्तिना के सब पाप और इन निन्हा जिससे वे हिन्दा कर बमा किहें जायगा। परन्तु जो २६

। डिक नाव ड्रष्ट म्युपि फ्रीमिट्ट ई गाग्छ नपूर नाया।। पर अतन्त इंडक ग्रांच है। हे हो हो का अध्य इंड ाफकी ामक रंड्रा किक कि इस इन्ही कि।मगाप हिम हैरि

्योगुने कुटुम्बका वर्षम ।

इह मिसर निड्रेन्ड प्रक्षि थि दिन सामायात केसर गिर्क नहीं । किस कि १ इ किसर बिड्स अहार आहे शाह आहा हिस है। इ किसर है।

गृष्टि मडीक रिम गृष्टि द्वाम १९म डिक किम प्रणाखरद्व कि १६० द्वे ५९ ड्रार्क क्लिका है होए प्रिस प्रक्रि । हाम कि छिड़ । इक निप्त ४६ फ़्रें ब्रीड ज़ीह ज़िल प्रमन्द है डेंड लागमाह क्रिस्ट गिरू कि गृष्टि इह । है निक हैगर भी माना अथवा मेरे आहे उत्तर किन हैं। इह । है ि इड़े किया ए उड़ाइ ड्राप्त किया है । हाम किया है । इक

माता है।

ि। मनाङ्य करंग्रक्षि कि |

1 मनाङ्य करंग्रक्षि कि |

2 मुस्स कंग्रक प्रकृत प्रकृत के प्रस्ति में अस्ति असी आप कि कि मुस्स असी आप कि कि मुस्स असी आप कि कि मुस्स कंग्रक प्राथम कि कि कि मुस्स कंग्रक प्राथम कि मिर्म कि कि मिर्म कि कि मिर्म कि कि मिर्म मिर्म कि मिर्म कि मिर्म कि मिर्म मिर्म मिर्म कि मिर्म मिर्म कि मिर्म मिर्म मिर्म कि मिर्म मिर्म

कर दिया जो उत्पन्न होने बहता गया श्रीर की है तीस गुण को है ह सार गुण कोई सी गुण फर फरा । श्रीर उसने उत्तने कह जिसकी सुननेक कान हो सी सुने । ९० जब वह प्रकान्तमें था तब जो बोग उसके समीप ध

और सुनते हुए सुन और न बुम्ह ऐसा न हो कि वे कमी फिर जार और उनके पाप चमा किये जायें। 9३ फिर उसने उनसे कहा क्या तुम यह हष्टान्त नहीं समफते हो 98 तो सब रष्टान्त क्योंकर समभोगे। बोनेहारा वह है जो बचनको

पर बाला जाता है सां वे हैं कि जब बचन सुनते हैं तब तुरम्भ वे १० आनन्द्रमें असको ग्रहण करते हैं। परन्तु उनमें जड़ न बेंघनेसे वे थोड़ी बेर उहरते हैं तब बचनके कारण बलेश अथवा उपद्रव होने-१८ पर तुरन्त ठोकर खाते हैं। जिनमें बीज कांटों के बीचमें बोशा

रिक असरे छड़ अर । इं सेन्स रिका ए इं हे छि ई छिए ३।

ते गुयो । ीर अनकी माया और और बस्तुओंका लोभ उनमें समा के जनका दबाते हैं और वह निष्फळ होता है। पर जिनमें बीज २० विक्रों भूमिपर बीया गया सो वे हैं जो बचन सुनके प्रहण करते कोर फळ फळते हैं कोई तीस गुणे कोई साठ गुणे कोई

दिंगकता दृष्टान्त ग्रीर थवन सुननेका उपदेश।

लया जायगा। थोंकि जो कोई रखता हीं रखता है उससे या सुनते हो . जिस नापसे तुम नापते हो असीसे तुम्हारे लिये एपा जायगा और तुम को जो सुनते हो ऋधिक दिया जायगा। क्र्झ क्रिपा था परन्तु इसिंखिये कि प्रसिद्ध हो जावे । यदि किसीको नुननेके कान् हों तो सुने । फिर उसने उनसे कहा सर्वत रहो जुम स्थवा खाटके नीचे रखा जाय . क्या इसिलिये नहीं कि दीवट पर खा जाय। कुछ गुप्त नहीं है जो प्रगट न किया जायगा श्रीर न श्रीर उसन उनसे कहा क्या दीपकको लाते हैं कि बरतनके नीचे र १ है उसके और दिया जायगा परन्तु जो जो कुछ उसके पास है सो भी खे

िबील बढ़नेका दृष्टाच्त ।

के कटनी श्रा पहुंचती है। रन्तु जब दाना पक चुका है तब वह तुरन्त हसुआ लगाता है क्यों- २६ शाप फल फलती है पहिले अंकुर नव बाल तब बालमें पक्का दाना। हे पर किस रीतिसे वह नहीं जानता है। क्योंकि पृथिवी आपसे भिर उसने कहा ईध्वरका राज्य ऐसा है जैसा कि मनुष्य भूमिने जि बीय . श्रीर रात दिन सीय श्रीर उठ्ठेशीर वह बीज जन्मे श्रीर

[राईके दानेका दृष्टाकत । ]

रान्तु जब बेाया जाता तब बढ़ता श्रीर सब साग पातसे बंग है। ३२ किर उसने कहा हम ईश्वरके राज्यकी उपमा किससे दें श्रोर ३० केस दृष्टान्तसे उसे बर्शन करें। वह राईके एक दानेकी नाई है कि ३१ तब भूमिमें बोथा जाता है तब भूमिमेंके सब बीजोंसे ख्रोटा है।

जाता है श्रीर उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं।

याकाशके पंछी उसकी छायामें बसेरा कर सकते हैं।

३३ ऐसे ऐसे बहुत दृष्टा-तोंसे थीशुने लोगोंको जैसा वे सुन सब

३४ थे वैसा बचन सुनाया। परन्तु बिना दृष्टा-तसे उसने उनवे

कुछ न कहा श्रीर एकान्तमें उसने श्रपने शिष्योंको सब बातों श्रर्थं बताया।

## ि थीशुका भ्रांधीकी यांभना।

४० चुप रह श्रीर थम जा श्रीर वयार थम गई श्रीर बड़ा नीवा है गया श्रीर उसने उनसे कहा तुम क्यों ऐसे डरते हो तुम्हें बिथ्वा ४१ क्यों नहीं है। परन्तु वे बहुतही डर गमे श्रीर आपसमें बोले य II, хи 6 परन्तु यीद्य नावकी पिछली ओर तिकया दिये हुए सोता था औ उन्होंने उसे जुगाके उससे कहा है गुरु क्या श्रापको सोच नहीं ि हम नष्ट होते हैं। तब उसने उठ के बयारको डांटा श्रीर समुद्रसे क लिया श्रीर कितनी श्रीर नार्वे भी उसके संग थीं। श्रीर बड़ी श्रांश उठी श्रीर लहरें नाव पर ऐसी लगीं कि वह श्रव भर जाने लगी उसी दिन सांभको उसने उनसे कहा कि आश्रो हम उस प चर्ते। सो उन्होंने लोगोंको बिदा कर उसे नावपर जैसा था वैसा चर कौन है कि बयार श्रोर समुद्र भी उसकी श्राज्ञा मानते हैं।

## ्यीयुका एक मनुष्यमेंसे बहुत भूतोंको निकालना ।

३ कबरस्थानमेंसे तुरन्त उसे श्रा मिला। उस मनुष्यका बासा कबर स्थानमें था श्रीर कोई उसे जंजीरोंसे भी बांध नहीं सकता था काटता था। वह यीश्यको हूर से देखके दोड़ा श्रीर उसकी प्रणाभ किया। श्रीर बड़े शब्दसे चिल्लाके कहा हे यीश्व सब्बेप्रधा कोई उसे बशमें नहीं कर सकता था। वह सदा रात दिन पहाड़े श्रीर कबरोंमें रहता था। श्रीर चिल्लाता श्रीर श्रपनेको पत्थरोर क्योंकि वह बहुत बार बोड़ेयें श्रीर जंजीरोंसे बांधा गया था श्री उसने जंजीरे तोड़ डालीं श्रीर बेड़ियां टुकड़े टुकड़े किई श्री नावपरसे उतरा तब एक मनुष्य जिसे श्रश्चद्ध भूत लगा थ वे समुद्रके उस पार गदेरियोंके देशमें पहुंचे। जब यी हे यीश्व सब्बंग्रधाः

प्रचंभा किया। वि वह नाव पर वड़ा तब जो मनुष्य आगे भूतप्रस्त था उसने १६ ससे बिनती किई कि मैं आपके संग रहूं। पर यीशुने उसे नहीं १६ हने दिया परन्तु उससे कहा अपने चरको अपने कुटुम्बोंके पास कि उन्होंसे कह दे कि परमेश्वरने तुभपर दया करके तेरे लिये से बड़े काम किये हैं। वह जाके दिकापिल देशमें प्रचार करने २० गा कि यीशुने उसके लिये कैसे बड़े काम किये थे और सभोने सका समाचार कहा श्रीर लोग बाहर निकले कि देखें क्या श्रा है। श्रीर यिश्च पास श्राके वे उस भूतमस्त को जिसे भूतोंकी १४ वा हो। श्री वेठ श्रीर बख पहिने श्रीर सुबुद्धि देखके उर ये। जिन लोगोंने देखा था उन्होंने उनसे कह दिया कि भूत- १६ स्त मनुष्यको श्रीर सुश्रों के विषय में कैसा हुआ था। तब वे १७ श्रिसे बिनती करने लगे कि हमारे सिवानोंसे निकल जाइये। श्वरके पुत्र आपके। सुमसी क्या काम. में आपके। ईश्वरकी हिया देता हूं कि सुमे पीड़ा न दीजिये। क्योंकि यीशुने उससे महा हे अशुद्ध भूत इस मनुष्यसे निकल आ और उसने उससे ह्या तेरा नाम क्या हैं। इसने उत्तर दिया कि मेरा नाम सेना है हैं। बौर उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम सेना है हैं। बौर उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम सेना है हैं। क्षेत्र काहर न भेजिये वहां पहाड़ांके निकट सूआरोंका ११ में हुस देशसे बाहर न भेजिये वहां पहाड़ांके निकट सूआरोंका ११ में सूजरों में भोजिये कि हम उनमें पेठें। यीशुने तुरन्त उन्हें १३ में सूजरों में भोजिये कि हम उनमें पेठें। यीशुने तुरन्त उन्हें १३ में सूजरों में भोजिये कि हम उनमें पेठें। यीशुने तुरन्त उन्हें १३ में सूजरों में अध्यद्ध भूत निकलके सूजरोंमें पेठें और सुद्धमें । सहस्रके अटकल थे कड़ाइंपरसे समुद्धमें दौड़ गये और समुद्धमें व मरे। पर सूजरों के चरवाहे भागे और नगरमें और गांवोमें १४ u 20

यिञ्चका एक कन्याको जिलाना बीर एक स्त्रीको चंगाक्षरना।

श्राप श्राके उसपर हाथ रिवये कि वह चंगी हो जाय तो वह हा । श्रीर उससे बहुत बिनती कर कहा मेरी बेटी मरनेपर है जब बीशु नावपर फिर पार उतरा तब बहुत लोग उस पास एकट्टे इए श्रीर वह समुद्रके तीर पर था। श्रीर देखों सभाके अध्यवों से याईर नाम एक अध्यव श्राया श्रीर उसे देखके उसके पांचों ,U

२४ जीयेगी । तब यीशु उसके संग गया श्रोर बड़ी भीड़ उसके पी हो लिई और उसे दबाती थी।

독원

२४ श्रीर एक स्त्री जिसे बारह बरससे लोहू बहनेका रोग थ

२६ जो बहुत वैद्यों से बड़ा दुःस पाके श्रपना सब धन उठा चुकी थ २७ श्रीर कुछ लाभ नहीं पाया परन्तु श्रधिक रोगी हुई । तिस यीशुका चर्चा सुनके उस भीड़से पीछेसे या उसके बस्नका छुत्रा

२१ क्योंकि उसने कहा यदि में केवल उसके बखको छुऊं तो चंगी है

२८ जाऊंगी । श्रीर उसके लेाहूका सीता तुरन्त सूख गया श्रीर उस

३० श्रपने देहमें जान लिया कि मैं उस रोगसे चंगी हुई हूं । थीश तुरन्त श्रपनेमें जाना कि मुक्तमेंसे शक्ति निकली है श्रीर भीड़

३१ पीछे फिरके कहा किसने मेरे बस्त की छूत्रा था। उसके शिष्यों उससे कहा श्राप देखते हैं कि भीड़ श्राप की दबा रही है श्री

३२ श्राप कहते हैं किसने मुभे छूत्रा। तब जिसने यह काम किया थ ३३ उसे देखनेको यीशुने चारों श्रोर दृष्टि किई । तब वह स्त्री ज

उसपर हुआ था सो जानके उस्ती श्रीर कांपती हुई आई श्री

३४ उसे दंडवत कर उससे सच सच सब कुछ कह दिया। उसने उस कहा है पुत्री तेरे विश्वासने तुभी चंगा किया है कुशलसे जा श्री श्रपने रोगसे चंगी रह ।

३१ वह बोलता ही था कि लोगोंने सभाके श्रध्यक्तके घरसे इ कहा आपकी बेटी मर गई है आप गुरुको और दुःख क्यों देते हैं

३६ जो बचन कहा जाता था उसको सुनके यीशुने तुरन्त सभाव ३७ त्रध्यश्रसे कहा मत डर केवल विश्वास कर । श्रीर उसने पित

श्रीर याकृब श्रीर याकृबके भाई योहनकी छोड़ श्रीर किसीने

३८ अपने संग जाने नहीं दिया । सभाके अध्यत्तके घरपर पहुंचके उस ३६ भूमधाम श्रर्थात् लोगोंको बहुत रोते श्रीर चिल्लाते देखा । उस

भीतर जाके उनसे कहा क्यों भूम मचाते श्रीर रोते हो . कन्य ४० मरी नहीं पर सोती है। वे उसका उपहास करने लगे परन्तु उस

समों की बाहर किया श्रीर कन्याके माता पिताकी श्रीर श्रप ४१ संगियोंको लेके जहां कन्या पड़ी थी वहां पैठा । श्रीर उस

कन्याका हाथ पकड़के उससे कहा तालिया कूमी श्रर्यात है कन्य

४२ में तुक्तसे कहता हूं उठ। श्रीर कन्या तुरन्त उठी श्रीर फिर

ए । पर उसने उनको इढ़ आज्ञा दिई कि यह बात कोई न जाने ४३ ए कहा कि कन्याको कुछ खानेको दिया जाय । गी क्योंकि वह बारह बरसकी थी - श्रीर वे ऋत्यन्त बिस्मित

यिंगुका ग्रपने देशके लेगोंने श्रपनाम होना ।

चिंभा किया श्रीर चहुं श्रीरके गांवोंमें उपदेश करता फिरा। नसे कहा भविष्यद्वक्ता अपना देश और अपने कुटुम्ब और पपना घर झेड़के और कहीं निरादर नहीं होता है। और वह हां कोई आश्रय्य कम्मी नहीं कर सका केवळ थोड़े रोगिमोंपर ाथ रखके उन्हें चंगा किया। और उसने उनके अधिश्वास से या बढ़ई नहीं है मरियमका पुत्र थ्रीर याकूब श्रीर मेशी श्रीर बहुदा श्रीर शिमोनका भाई श्रीर क्या उसकी बहिने यहां हमारे ास नहीं हैं. सी उन्होंने उसके विषयमें ठोकर खाई। यीशुने यीशु वहांसे जाके अपने देशमें आया और उसके शिष्य रैउसके पीछे हो लिये। विश्रासके दिन वह सभाके घरमें उपदेश रने लगा और बहुत लोग सुनके अचेभित हो बोले इसको यह ति कहांसे हुई और यह कौनसा ज्ञान हैं जो इसको दिया गया कि ऐसे आश्चर्य कर्म भी उसके हाथोंसे किये जाते हैं। यह U

## योगुका बारइ प्रेरितोंकी भेजना।

हहीं तुम किसी घरमें प्रवेश करो जबलों वहांसे न निकलो तबलों उसी घर में रहो। जो कोई तुम्हें प्रहण्य न करें और तुम्हारी न ११ पुने वहांसे निकलते हुए उनपर साची होनके लिये अपने पावोंके भीचेकी भूल काड़ डालों. में तुमसे सच कहता हूं कि विचारके दिनमें उस नगर की दशासे सदोम अथवा अमोराकी दशा सहने देनमें इस नगर की दशासे सदोम अथवा अमोराकी दशा सहने हरके भेजने छगा श्रीर उनकी अधुद्ध भूतोंपर अधिकार दिया। प्रीर उसने उन्हें श्राचा दिई कि मार्गके लिये छाठी कोड़के श्रीर हुछ मत लेशों न भोड़ी न रोटी न पटुकेंमें पैसे । परन्तु जूते हिनो श्रीर दो श्रंगे मत् पहिनो । श्रीर उसने उनसे कहा जहां श्रीर वह बारह शिष्योंकी श्रमने पास बुलाके उन्हें दो दो ٥ n

१३ किया । श्रीर बहुतेरे भूतोंको निकाला श्रीर बहुत रोगियोपर ते मलके उन्हें चंगा किया ।

## [ बीहन बपितसमा देनेहारेकी मृत्यु । ]

१४ हेरोद राजाने यीशुकी कीर्त्ति सुनी क्योंकि उसका ना प्रसिद्ध हुआ श्रीर उसने कहा योहन वपतिसमा देनेहारा मृतक मेंसे जी उठा है इसलिये श्राश्चर्य कम्म उससे प्रगट होते हैं

१४ श्रीरोंने कहा यह एलियाह है श्रीरोंने कहा भविष्यद्वक्ता है श्रथ

१६ भविष्यद्वक्ताश्रोंमेंसे एकके समान है । परन्तु हेरादने सुनके कर जिस योहनका मैंने सिर कटवाया सोई है वह मृतकेंमेंसे उ

१७ उटा है। क्योंकि हेरादने श्राप श्रपने भाई फिलिए की स्त्री हेर दियाके कारण जिससे उसने बिवाह किया था लोगोंका भेज

१८ योहनको पकड़ा था श्रीर उसे बन्दीगृहमें बांधा था। क्योंरि योहनने हेरोद्से कहा था कि श्रपने भाईकी स्त्रीको रखना तुसव

१६ उचित नहीं है। हेरोदिया भी उससे बैर रखती थी श्रीर उसे मा २० डालने चाहती थी पर नहीं सकती थी। क्योंकि हेरोद योहनव

धरमीं श्रीर पितत्र पुरुष जानके उससे उरता था श्रीर उसकी रह करता था श्रीर उसकी सुनके बहुत बातोंपर चलता था श्री

२१ प्रसन्नतासे उसकी सुनता था। परन्तु जब श्रवकाशका दिन हुन्न कि हेरोदने अपने जन्म दिनमें श्रपने प्रधानों श्रीर सहस्रपितः

२२ श्रीर गालीलके बड़े लोगोंके लिये बियारी वनाई. श्रीर जब हेरो दियाकी पुत्रीने भीतर श्रा नाच कर हेरोदको श्रीर उसके सं बैठनेहारों को प्रसन्न किया तब राजाने कन्यासे कहा जो कुछ तेर

२३ इच्छा होय सा मुक्ससे मांग श्रीर में तुक्ते देऊंगा । श्रीर उसर उससे किरिया खाई कि मेरे श्राधे राज्यलों जो कुछ तू मुक्ससे मांग

२४ में तुम्मे देऊंगा। उसने बाहर जा श्रपनी मातासे कहा में क्य २४ मांगंगी वह बोली योहन बपतिसमा देनेहारोका सिर । उसन

तुरन्त उतावलीसे राजाके पास भीतर श्रा बिनती कर कहा है चाहती हूं कि श्राप मेहन बपतिसमा देनेहारेका सिर थालहे

२६ श्रभी सुके दीजिये। तब राजा श्रति उदास हुश्रा परन्तु उस किरि याके श्रीर श्रपने संग बैठनेहारोंके कारण उसे टालने नहीं चाहा

। किंद्र सरकत हेया। उसके शिष्य यह सनके आये और उसकी लाथका उठाके २१ किंमि किए भेर नाक्र गृहि छिड़ी क्रिक्क काऊ मिछा। नर गुरी किसर ग्रीह 1डाक ग्रेस किसर मेड्रिएडिन्ड कार मेसर । हुंक् ्र । हाप्त विनिर्क प्रिता किन्नु के किन्नु किन्नु है।

## ा किंग्रेस एक किल्लि के विष्ण मिलिक क्षेत्र कांग । विष्ण किंग्रेस

जब अबरे हो गई तब उसके शिष्योंने उस पास आ कहा इर । गिरु मेरे एदेश वहसम्बद्धा उपदेश देन छन ।। किंड्रिं किलाइका नहीं ह कीएक ड्राष्ट्र एए प्रमुट किसट ग्राप्त इक उस पास एकड्रे हुए। धीथुने निकलके बड़ी भीड़की देखा ३४ गिष्ट केन्ट गृष्टि हाई प्रषट भिर्माग्रीयन इस ऊइए गृष्टि ।इनि भिर इंड मिंग्डिंड ग्रीष किं किंग्ड निक्त किंग्ड मिल किंग किंग किंग किंग हा भी अवकाश न मिला। सा नावपर बढ़के जगली स्थानमें ३२ नाछ इन्ह ग्रीह थ नार नाह गान नडूब कीएक . फिक मालह तिम आप एकान्तमे किसी जगली स्थानमें आके थोड़ा १ इ. मिन्ह निमह । 11थ प्रांतिका विका क्या विकास । असी असी ३३ वार्याने वीजी पास एकहे है। उसस सब केखे कह ।देवा इं

इन्ह गृष्टि छछ छाम डिर्फ किर्फिक्रीम रिर रई कार मड़ एक रहत सिम हो हैन्ह . १६६ किना हुन्ह मह की १७६१ उत्तर ७६ मिर । है डिन किरोछ इक माप किर कीरिय है छ छाम डिर्ी फिला नेपार कार मारिक्तीक प्राष्ट क्रिया क्राप्ट रिग्र के कि कि कि ३६ 15बी किर्मिक । ई हेडू फ्रिक्ट प्रक्रिं ई माध्य डिमक्

कि फिनाड़ी निमाह कड़िता किशा है। एकी हाकान किछेड़ हास १४ किंग्छे रु किंग्छिशक्षिम हि प्राप्त किंग्री हो। के स्वा के 08 । छार उर्हे हींाप हींाप केरक साम्प साम्प ग्राहर भी भी है। हुई इन्ह । द्राष्ट्र किनारड नींप नींप रुपमाप्त छित्र किनिर इस नेम 3,5 विता किश्वम कि ग्राँख कांग । इक केसकू निंडु-ह . किई काह न्ह ई गिरीरि किनकी साप राइम्ह ाइक सिक्ट निस्ट । वह किनाइ

इंध ,९४ क्षिटी।र निंइन्ह ग्रिष्ट । यूडू प्रतु काछ का प्र । प्रही डांब मिमिस मि किंछिड़ाइम रई मह मुद्ध छा भाष्ट काँगिङ की इंड्

टुकड़ेंकी श्रीर मछल्येंकी बारह टोकरी भरी उठाईं। जिन्हें। रोटी खाई सी पांच सहस्र पुरुषोंके श्रटकळ थे।

थीयुका समुद्रपर चलना ।]

४६ बैतसैदा नगरको जाश्रा। वह उन्हें बिदा कर प्रार्थना करनेके ४७ पञ्चेतपर गया। सांक्षको नाव समृद्रके बीचमें श्री श्रोर श्रीश्च सूमिपः ४८ श्रकेळा श्रा। श्रीर उसने शिष्मोंको खेवनेमें ज्याकुळ देखा क्योंबि बयार उनके सन्मुखको श्री श्रोर रातके चौथे पहरके निकट वह ाये। वह तुरन्त उनसे बात करने लगा त्रौर उनसे कहा डाइस् बांघो में हूं उरो मत। तब वह उन पास नावपर चढ़ा श्रौर बया थम गई श्रौर वे अपने श्रपने मनमें अत्वन्त बिस्मित श्रीर अर्च भित हुए। क्योंकि उन्होंका मन कटोर था इसल्यि उन रोटियेंबं आश्रय्य कम्मेंसे उन्हें ज्ञान न हुआ। निकला चाहता तब योश्चने तुरन्त अपने शिष्योंकी दृढ़ श्राज्ञा दिई कि जबले में लोगोंको बिदा करूं तुम नावपर चढ़के मेरे श्रागे उस पा समुद्रपर चलते हुए उनके पास श्राया श्रीर उनके पाससे होन निकला चाहता था। पर उन्होंने उसे समुद्रपर चलते देखवे समभा कि प्रेत हैं श्रीर चिछाये क्योंकि वे सब उसे देखके घबर

बे पार उतरके गिनेसरत देशमें पहुंचे श्रीर लगान किया जब वे नावपरसे उतरे तब लगोंने तुरन्त बीग्रको चीन्हा श्रीर श्रासपास के सारे देशमें दौड़के जहां सुना कि वह वहां है तहां रोगियोंकी खाटों पर लेजाने लगे। श्रीर जहां जहां उसने श्रांचलको भी छूवें श्रीर जितनेां ने उसे छूश्रा वे सब चंगे हुए। वस्तियों घ्रथवा नगरें अथवा गांवेंसे प्रवेश किया तहां उन्हों-रोगियोंका बाजारोंसे रखके उससे बिनती किई कि उसके बस्तक कि वह वहां है

[माचीनोंको विषयमें थीशुका फरीशिथोंको इपटना।]

प्राप्त प्रतिशी लोग श्रीर कितने श्रध्यापक जो विद्धालीमरे श्रुण भागे थे थीश्च पास एकहे हुए। उन्होंने उसके कितने शिष्पोकी श्रुण श्रुप श्रिण विन भागे हाथोंसे रोटी खाते देखके दोष दिया। श्रुप स्थांकि फरीशी श्रीर सब थिहूदी लोग प्राचीनोंके व्यवहार धारण अ कर जबलों यहारे हाथ न धोवें तबलों नहीं खाते हैं। श्रीर

ર્ટ िर्फ झिंथा है भिंथ मही हुन फिरा हिम क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्ति। र्गिक गिरु छनाड़ी किए। इस निरुट निकिमाध्यक मिह हिग् -फिल मह ाम्रे। । निध किंडाछ गृष्टि किंछा। गृष्टि किंग्रेष्ट गृष्टि 4 लिंदि है है की फड़र किनिया मिड़क्ट कि है जिल आहे. प्रक्रि हैं जिल देन रिवर कि प्रकार में स्वाही हैं और । काम 1.38-4: ウゴ

किरहर्ट्ड मह कीएक। है निष्मित्री कार्डिट एड्मामम्झ किए ै। पर वे ब्या मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यांकी आजा-रिहोंसे मेरा आदर करते हैं परन्तु उनका सन सुभन्ते दूर रहता र्गिक में की है । छाठी । छिर्म हिक किन्छ । ग्रिग्ड एन हो स्प्रम कांछ्डीएक मुद्द नेडाएडिए की एड्डी उत्तर किन्ड नेसर । हैं निष्

१ डिक साजा भारत है। है है है। कि साजा मिला कि में हैं। किनेज़क निश्च प्राप्त क्या सुम अपने ब्यवहार पालन करनेको क्रिक भि भाक गृष्टि कड्ड किंगे किंगे गृष्टि . क्रिक किंगेरिडक ग्राह भाजाको छोड़के मनुष्णेंके व्यवहार धारण करते हो जैसे बरतनें।

1 एक 1 एक एक हो है। है। है। है। है। है। है। है है से हैं। ही यदि मनुष्य श्रपनी माता अथवा पितासे कहे कि जी कुछ शथवा पिताकी निन्दा करे था मार डाठा जाय। परन्तु तुम कहत ? ? ाताम ड्रार्क कि गृष्टि एक ग्रहास्र कातिमी नेमस ग्रीस ताम निमस

। जि काम कान कडूक भ्रेप मिर्फ प्रक्रि कि दिह । उस किनक कि के कि है । है । है है है । इर जिर्शिडक क्यू निष्य पत । हि हि डिम क्यू आह मिछी ह कारणी कंसर शमा अथन अपका मिल अथना अथना अभिक पर

अहै। उसने एक होना कार है भाग है अपने प्रस्ति है।

है। यदि किसीको सुननेक कान हो तो सुने। जब वह १६, ९७ कुछ उसमेंसे निकलता है सीई है जो मनुष्यका अपनित करता केसा कुछ नहीं है जो उसको अपवित्र कर सकता है. परन्त जो सब मेरी सुने। और बूक्ता । सनुब्यके बाहरसे जो उसमें समावे १४

मिल्या तुम नहीं बुस्त हो कि की कुछ वाहरूस महास्थ न ही हिंस पूर्व । उसने उसने उसने अप से अप में अप से अप है कित्नाड्ड भट्ट निकिन्धि कम्ह हत । । । स्ट मिरा मिरा क्रीर्गिक

३१ इह क्रोंकि । ई 1तका फ्रम दित स्वीमा किसर 16 ई 1तासन

1 等 155环 ९३ यह सब बुरी बाते भीतरसे निकलती हैं श्रार मनुष्यका अपनिक । ई किञक्ता कामाहरू ग्राह्म नामभीरू डिन्नी किम्ब्युई बीउक् न्प्रमण्ड अह आह । हे ही कि साथ है। इहता और खुळ तुचन नमारिक्रिप्र । इन्छी कि किलीं ए । नान मिनम केंछि हम छिप्ति क्रींफिन। है 155क हिन्दि एक्टरिस है। है 155किन सिर्फिरिस है ? हि डिक सेस सब माजन शुद्ध होता है। फिर उसने कहा जो तर्भि में में में में में में समा है और संसम क्रिक्ट

। 1147 मा पान प्रमाहित क्रिकित क्षित्र मा मा प्रमाहित ]

उसने अपने घर जाक भूतको किकने हुए और अपनी बेटीको छड़ डिक छिएट निएट । ई निष्ठ प्राप्त्रपृष्ट कांकशाव निति किएम 39 क्क भिर्म भ्रम डे क्स की किही क्रक किसर किस । है डिक नद हुन्छ ानकल गिष्ट के फिक् कि डिर्फ किलंक्ड काफिन हे निष्ठि सुर छिडीए किंकिइरु । इक संस्ट मृष्टिए । मिछी। कमि मिरिह एट भिम पाए की हुकी किन्छी सिसर ग्राप्ट , दिय हिंग किसर ग्रीह 39 जिसकी बेटीकी अधुद्र भूत लगा था उसका चर्ची सुनके आई घरमें प्रवेश करके चाहा कि कोई न जाने परन्तु वह छिप न सका। फ़िकी र्राक्ष गणा मांनामभी कनाईमि राक्षि प्रक्षि करह मिडिन श्रुष्टि 89

। इंग्रि इंड्र रिक प्रांड

ा क्षा कर कार्ट किलिति अहि क्रिक्स कर क्षि

क्षेत्र उस क्षेत्र वसका बंधन भी खुरु गाय क्षेत्र वह शुद्ध ३१ कहा इप्पातह अधार्त खुळ जा । जार तरन्त वसके कान खुळ छिएट रूप्रम छोछ किछ केछाई ग्राष्ट्र किएछ ग्राष्ट्र . ईकु म्रीट ४ई कक्ष ग्रन्थ छि। इस्पिक क्षेत्रह एक्षिण एक काम के हनकप्र छें होते हिम होते हैं के अप इसत्र हाज का है है कि हिम है है सिम्ह काछ छाए सह किष्ठकृप किनांत रेडी क्य र गिर्माण मुद्ध । गणा उकती कड्सुम कंछीगा कांड्र सम्मि कांनामित दृ किछीपाकड़ी किछकती झिंतिछिती केनाईपि गृष्टि ग्रांत इक ग्रकी १ ई

३६ तम फ्रीफ्की की गणकिनी ड्रेंग्ड निष्ठां वत । गण्ड र्रुडा स्ति। क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र । क्ष्में क्ष्में ड्रंग्ड मिल्ड । क्ष्में क

[ । 11-772 पछ छनामि इक्षि किंदिवनुम छत्रम राष्ट्र समूपि ]

मुद्द मुद्द काछ है । है । इकी ाहाए कि नेछा, गाए कांगिछ । ड़िसि छोटी मछालेयां भी थीं और उसने घन्यवाद कर उन्हें मिए किन्छ। एक श्रीर होगिक मीमिक श्रीर एखा। उनके पास की एड़ी किंपियों निपष्ट गर्डि । इंकि किनाम फ्रिंड किंपिड़ी h नाम मह ग्राप्ट ड्रेडी ग्रहाप्ट किन्डि रममीप किंगिक नेमर व । काम ।इक नाइन्ह • इ किडीर मिनकी साए राइन्ह । खुर भार à मिए । किस प्रक सुरु भिडिर रिक्शिंगिक मृद्र द्वाक सिडिक सि नांह दिए की 1छी ने इस्के निर्मा ने स्वा दिया कि वहां ने है। के हो के मिमन्द की एक गायात हुए हो । के के समित है । जो में उन्हें भेजन बिना अपने अपने घर जानेका बिहा E डिंत किता मेरे संग रहे हैं और उनके पास कुछ सानेका नहीं ह क्लींडिक है ति। ह फ़िर प्रमिति है के मिर कार माप नेप्र । क्षांकाद्वी कप कप माय क्षांका अपने पास न विनोमें जब बड़ी भीड़ हुई श्रीर उनके पास कुछ

हिंदिन्दी निष्ट क्षिप्त प्रमुख प्राष्टि क्षित्रों कि हिंदि ह

क्रिक्त । क्रिक्ट क्रिकार ताम क्रिक्ट नाइन्ट डेर क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक

। गणका ।इ।

[। क्तानि हिम्म संदिशिक

े । एक्रुमऊर्ड केड्ड रुपडान एम्डे कीरियदी निपष्ट उन्सु डाट छन् ११ प्रिष्ट किस्ट उक्ती एर्छ । प्रिप्ति प्रक्रिय । एप्राप्ट मिनियित के प्रा सम्म रिक्तिक व्हिपित क्रियर प्रष्टि एउट निष्क शब्दी स्म

फ़िसर किरिक छिपिए किसर गृष्टि फिड रिफ स्वास्ति सिस १९ किशम छाड़ सिसिशांट रिपट रिसर । ग्रिम इन्टी क्यू काष्टाका। इस सिसर में ई रिड्ड इन्टी फिर ग्रिक क्ष्मिस सिट्ट हि

१३ जायगा। और वह उन्हें छोड़के नाव पर किर चढ़के उस पा छत्री डिम इन्छी है।क क्लिमिक किएमस सक्र की है फिड़क

फेर कि है की 1ए15मी इन्ह मिस्ट गृष्टि । कि म करीष्ट मिडीए ५९ शिब्य लीग रोडी लेना भूछ गये और नावपर उनके साथ एन विशे गिथी।

त्राह हिम निवार करते हैं। क्या तम अबलो नहीं क्रि जानक योथीन उनसे कहा तुम्हार् पास रोहो न हनिक कार्य ए। ई डिंग् डिंग साप ज़ामड़ की ई फिलिसड़ ड्राप्ट फिल फ्रेक ज़ाम्ही ए ह १६ शिमीक समीर हे 1 है हो समीर समीर है जिस्से स्वामित

शर िक्कि किश्किर कम्ह कम डिंकि शिर क्रि किल क्रिडिम १६ नहीं सुनते ही और क्या स्मर्ग्ण नहीं करते हो। जब मैंने पां फ पृहु नेड़र नाक प्रक्षि दंड नेक़ई देंड़न एक पृहु नेड़र छोए नश है गठक किछा हम । गाहमह । एक . कि किसमा रेहिन गृष्टि

२१ वहाये - वे बाले सात । उसने उनसे कहा तुम क्यों नह र फ़्कार निक्की काँड़कड़ निमत कि रिश तास किनी कस उस कि होता भी उठाई . उन्होंने उससे कहा बारह । श्री ए जब या

## 

ह सह हमह ग्राष्ट्र । गारछ हिन्नई छिड़ाक्षर्य विक मिस्स ग्राष्ट्र गारा ३५ की नेसड छत्। इं एतछई तंत्रती किंकिस दें। किंसि ३१ इ एक के ने प्रक्रिक किंसि है। इस किंसि किंसि किंसि है। । इक काउर सर्न नेसर । इति केड़ देखता है। उसने नेस उठाक कहा के उसे नगरके बाहर ले गया और उसके नेत्रीपर थकके उसपर हा २३ छ। उससे विनती किंद्रे कि उसका छूचे । वह उस अन्धका हाथ पक १२ तब वह बेतसेदामें आया और लोगोंने एक अन्धेका उस पा

। शिहा किनाई छण्टी जाक जाताहरू क्षण्या निष्मही किएए।

ं ई क्रेड़क एक एएक की क्षिप्र भिष्टि भी करा नमर मिएस प्रहि ए छक्ति मिंगिए कीम्लीकी फिरीम्क काष्ट्री क्छड गृहि स्थिष

कहक घर भोता की नगरम मह जा और नगरमें किसीसे मत कह

ीन हूं। उन्होंने उत्तर दिया कि वे श्रापको भीहन बप-२८ समा देनेहारा कहते हैं परन्तु कितने एलियाह कहते हैं श्रीर कतने भविष्यद्वक्ताश्रोंमेंसे एक कहते हैं। उसने उनसे कहा तुम २६ या कहते हो मैं कौन हूं पितरने उसके। उत्तर दिया कि श्राप शिष्ट हैं। तब उसने उन्हें दढ़ श्राज्ञा दिई कि मेरे विषयमें किसीसे ३० त कहो।

श्रीर वह उन्हें बताने लगा कि मनुष्यके पुत्रको श्रवश्य है कि २१ हुत दुःख उठावे श्रीर प्राचीनों श्रीर प्रधान याजकों श्रीर श्रध्या-कोंसे तुच्छ किया जाय श्रीर मार खाला जाय श्रीर तीन दिनके ों छे जी उठे। उसने यह बात खोलके कही श्रीर पितर उसे लेके २२ सकी खांटने लगा। उसने मुंह फेरके श्रीर श्रपने शिष्मेंपर दृष्टि ३३ तरके पितरको खांटा कि है शैतान मेरे साम्हने से दूर हो क्योंकि क्रिके ईश्वरकी बातोंका नहीं परन्तु मनुष्योंकी बातोंका सोच हता है।

उसने श्रपने शिष्योंके संग लोगोंका श्रपने पास बुलाके उनसे ३४ हहा जो कोई मेरे पीछे श्राने चाहे सो श्रपनी इच्छाको मारे श्रीर प्रपना क्रूग उटाके मेरे पीछे श्राने चाहे सो श्रपनी इच्छाको मारे श्रीर प्रपना क्रूग उटाके मेरे पीछे श्राने । क्योंकि जो कोई श्रपना प्राण ३४ हिनो चाहे सो उसे खोवेगा परन्तु जो कोई मेरे श्रीर सुसमाचार के लिये श्रपना प्राण खोवे सो उसे बचावेगा । यदि मनुष्य सारे ३६ तगतको प्राप्त करे श्रीर श्रपना प्राण गंवावे तो उसको क्या लाभ होगा । श्रथवा मनुष्य श्रपने प्राण की सन्ती क्या देगा । जो ३७,३८ होई इस समयके ब्यभिचारी श्रीर पापी लोगोंके बीचमें सुक्ससे श्रीर मेरी बातोंसे लजावे मनुष्यका पुत्र भी जब वह पवित्र दूतोंके संग श्रपने प्रिताके श्रेष्ट्रवर्थमें श्रावेगा तब उससे लजावेगा ।

[ बीगुका भिष्योंके सारी तेसस्वी दिखाई देना । ]

पीशुने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां अबड़े हैं उनमेंसे कोई कोई हैं कि जबलों ईश्वरका राज्य परा-कमसे आया हुआ न देखें तबलों मृत्युका स्वाद न चीखेंगे। इः दिनके पीछे यीशु पितर श्रीर याकृव श्रीर थोहनको लेके २

छः। दनके पाछ पाछ। पितर आरे थाकूब आरे बाहनको लक्क इन्हें किसी ऊंचे पर्व्वतपर एकान्तमें से गया श्रीर उनके श्रागे ३ उसका रूप बदल गया। श्रीर उसका बस्न चमकने लगा श्री पालेकी नाई श्रुति उजला हुश्रा जैसा कोई धोबी धरतीपर उजल

8 3

४ नहीं करसकता है । श्रीर समूहके संग एलियाह उनका दिखा

४ दिया और वे थीशुके संग बात करते थे । इसपर पितरने थीशु कहा हे गुरु हमारा यहां रहना अच्छा है . हम तीन उरे बना एक आपके लिये एक सूसाके लिये श्रीर एक एलियाहके लिये

६ वह नहीं जानता था कि क्या कहे क्योंकि वे बहुत उस्ते थे

७ तब एक मेघने उन्हें छा लिया और उस मेघसे यह शब्द हुअ

द कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उसकी सुना । श्रीर उन्होंने श्रचान चारों श्रीर दृष्टि कर यीशुका छोड़के श्रपने संग श्रीर किसीन

६ न देखा। जब वे उस पर्वत से उतरे थे तब उसने उनका आज्ञ दिई कि जबलों मनुष्यका पुत्र मृतकोंसे नहीं जी उठे तबल

१० जो तुमने देखा है सो किसीसे मत कहो। उन्होंने यह बात अपने हीमें रखके आपसमें विचार किया कि मृतकोंमेंसे जी उठनेक अर्थ क्या है।

११ श्रीर उन्होंने उससे पूछा श्रध्यापक लोग क्यों कहते हैं कि एिल

१२ याहको पहिले स्राना होगा । उसने उनको उत्तर दिया कि सच प्लियाह पहिले स्राके सब कुझ सुधारेगा . श्रीर मनुष्यके पुत्रव विषयमें क्योंकर लिखा है कि वह बहुत दुःख उठावेगा श्रीर तुच्ह

१३ किया जायगा । परन्तु में तुमसे कहता हूं कि एलियाह भी श्रा चुक है श्रीर जैसा उसके विषयमें लिखा है तैसा उन्होंने उससे जो कुर चाहा सो किया है ।

## [ यी गुका एक भूत ग्रस्त लढ़के की चँगा करना।

१४ उसने शिष्योंके पास आ बहुत लोगेंकी उर्नके चारों श्रोर श्री १४ अध्यापकेंको उनसे विवाद करते हुए देखा । सब लोग उसे देखतेह

१६ बिस्मित हुए श्रीर उसकी श्रीर दौड़के उसे प्रणाम किया। उस श्रध्यापकेंसि पूजा तुम इनसे किस बातका बिवाद करते हो

१७ भीड़मेंसे एकने उत्तर दिया कि हे गुरु में अपने पुत्र की जिसे गूंग

-१८ भूत लगा है श्रापके पास लाया हूं। भूत उसे जहां पकड़ता है तहां पटकता है श्रीर वह मुंहसे फेन बहाता श्रीर श्रपने दांत सिता है और सुख जाता है और मैंने श्रापके शिष्योंसे कहा कि पे निकालें परन्तु वे नहीं सके। यीशुने उत्तर दिया कि हे अबि- १६ ासी लोगो में कवलों तुम्हारे संग रहूंगा श्रीर कबलों तुम्हारी हूंगा . उसकी मेरे पास लांग्री । वे उसकी उस पास लागे २० ार जब उसने उसे देखा तब भूतने तुरन्त उसका मराड़ा श्रीर ह भूमि पर गिरा श्रीर मंहसे फेन बहाते हुए लोटने लगा। शुने उसके पितासे पूछा यह उसका कितने दिनांसे हुआ . उसने २९ हा बालकपनसे । भूतने उसे नाश करनेका बारबार श्रागमें २२ र पानीमें भी गिराया है परन्तु जो त्राप कुछ कर सके तो नपर दया करके हमारा उपकार कीजिये। यीशुने उससे कहा २३ तू बिथ्वास कर सके तो बिथ्वास करनेहारेके लिये सब कुछ हो कता है। तब बालकके पिताने तुरन्त पुकारके रा रोके कहा है २४ उ में बिश्वास करता हूं मेरे ग्रविश्वासका उपकार कीजिये। जब २१ युने देखा कि बहुत छोग एकट्रे दोड़े त्याते हैं तब उसने ऋग्रुद्ध तको डांटके उससे कहा है गुंगे बहिरे भूत में तुके त्राज्ञा देता हूं उसमेंसे निकल श्रा श्रीर उसमें फिर कभी मत पैठ। तब भूत २६ ल्लाके श्रीर बालकको बहुत मरोड़के निकल श्राया श्रीर बालक किके समान हो गया यहांछों कि बहुतोंने कहा वह तो मर ा है। परन्तु यीशुने उसका हाथ पकड़के उसे उठाया श्रीर वह २७ हा हुआ। जब यीशु घरमें श्राया तब उसके शिष्योंने निरालेमें २८ से पूछा हम उस भूतको क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे २६ ा कि जो इस प्रकारके हैं सो प्रार्थना और उपवास बिना और सी उपायसे निकाले नहीं जा सकते हैं।

[ यीशुका इस बातकी चर्चा करना कि स्वगंत्रे राज्यमें प्रधान कीन है। ]

वे वहांसे निकलके गालीलमें होके गये श्रीर वह नहीं चाहता ३० कि कोई जाने। क्योंकि उसने श्रपने शिष्पेंको उपदेश दे उनसे ३९ । मनुष्यका पुत्र मनुष्येंके हाथमें पकड़वाया जायगा श्रीर वे को भार डालेंगे श्रीर वह मरके तीसरे दिन जी उठेगा। परन्तु ३२ ऐंने यह बात नहीं समभी श्रीर उससे पूछनेको उरते थे।

μυ, ος वह कफर्नाहुममें श्राया सार्गमें तम श्रायमने दे उनसे कहा यदि कोई प्रधान हुआ चाहे तो समोंसे छोटा अ समोंका सेवक होगा । श्रीर उसने एक बालकको लेके उन बीचमें खड़ा किया श्रीर उसे गोदीमें ले उनसे कहा जो को मेरे नामसे ऐसे बालकोंमेंसे एकको अहण करे वह सुक्ते अह करता है श्रीर जो कोई सुक्ते यहण करे वह सुक्ते नहीं पर हार्गमें तुम श्रापसमें किस बातका बिचार करते थे। वे चुप र क्योंकि मार्गमें उन्होंने श्रापसमें इसीका बिचार किया था रि हममेंसे बड़ा कौन हैं। तब उसने बठके बारह शिष्योंको बुळा मेरे भेजनेहारेको प्रहण करता है। श्रीर घरमें पहुंचके शिष्योंसे पूर

# ्रुसरे उपदेशकको बर्शनेका श्वार ठाकर खानेका निषेध ।

३८ तब योहनने उसको उत्तर दिया कि हे गुरु हमने कि।
मनुष्यको जो हमारे पीछे नहीं श्राता है श्रापके नामसे थूतों।
निकालते देखा श्रोर हमने उसे बर्जा क्योंकि वह हमारे पीछे न
विकालते देखा श्रोर हमने उसे बर्जा क्योंकि वह हमारे पीछे न
हो श्राता है। योश्चने कहा उसको मत बर्जो क्योंकि कोई नहीं
को मेरे नामसे शाश्चक्ये कम्मे करेगा श्रोर शीघ मेरी निन्दा व कोई मेरे नामसे एक कटोरा पानी तुमको इसल्चिये पिलावे
कोई मेरे नामसे एक कटोरा पानी तुमको इसल्चिये पिलावे
क्षिष्ठके हो में तुमसे सच कहता हूं वह किसी शीतसे श्रपना प करते हैं एकको दोकर खिलावे उसके क्षिये भला होता चक्कीका पाट उसके गलेमें बांधा जाता श्रोर वह ससुद्रमें डा ४३ जाता। जो तेरा हाथ उम्मे डोकर खिळावे तो उसे काट डाः **४६ हुए त नरकमें अर्थात न बुक्तनेहारी आगमें डाला जाय**ः ४४ हाथ रहते हुए तू नरकमें अर्थात् न बुक्तनेहारी आगमें जाय . उ ४४ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुक्तती। और जो पांव तुक्ते ठोकर खिळावे तो उसे काट डाळ . ळंगड़ा ह जीवनमें प्रवेश करना तेरे ळिये इससे मळा है कि दो पांव र दंडा होके जीवनमें प्रवेश करना तरे लिये इससे भला है कि

ئه 6

उनका कीड़ा नहीं सरता श्रीर आग नहीं बुक्तती। श्रीर जी

। डिप्र किमी मिस्रगाष्ट्र प्रा कि प्राप्त में नेपस . पितक छड़ी।छ किछट छिछकी कि छ। व्या नाया।। छोण अन्छ। है परन्तु यदि जोण अरुणि। इं। ६० एकि सिएकि छीर कुए एड मिट पाम्पार एकी एकि छीए। 38 नह कुए रह कींफ़िर । किसह डिंह । गाप्त प्रक्रि । किस डिंह । इं ल रहते हुए तू नरककी आगमें डाला जाय । जहां उनका 8 हि की है छिम छेमड़ किछी रेत ानक एक्ट्र मेम्पार के क्र काई ामाक . छाइ छाकिना छए कि छाछछी प्रकार सन्तृ छां

## ा भविना तकनिवाद्य तहानित्र ।

इ इह रि देक द्वामने सिरिएड कागान किसीमास्त मिष्ट कि दीए र । इं 175क नमामिक्रम इन्हें किस्ट गिर्फ क्राइडी मिर्फ १९ कागाफ तिका निमार द्वांक कि । इक मिन हिमार । एकु मि ०१ सिष्मिती कताक छड़ प्रसी निकियादी कसर सिप्त । फिक न एड तत हैं। इसिछिये जो कुछ ईण्यरने जोड़ा है उसकी मनुष्य प्र डिन हि शिष्ट है हि । सिंह मि के मिह है प्रहि ।। ारुमी भीड़ तिपष्ट कड़ाड़ कितिमी किस कपनी कीस मिर्छ । । एक अपर विष्युति करेक हो। अपर ते ने किया। ğ -ग्राष्ट क्ष्रीम हन्म्म । देश किछ। किमह । साप्ट अर नेमह एम कात्रभारक विकास प्राप्त की प्रमा के विम्हार सनकी करे। ति 8 नामा कि मिस मिलिया हिमाम । इस मिलिया है। । उसने उनकी उत्तर दिया कि सूसाने तुमको क्या शाजा 33, की ई होने हि किछक्त सामा स्थाप स्थाप कि कि है। किन्द्रक क्रिपियो कस आए आए सह निर्धिप्रिक वित । ए 5 एड्रेफ्ट फ्ली कि।इन्ड प्रमिती किएस केस्ट ग्रन्थ हाथ इत एडिए स्त्री एरिक इड्ड ग्राँड फ्राइ मांनाइसी काएडी ० है -द्राधी कहे संस्ता प्रहा करनक करा सिंहा स्थित

। इ फिरक प्राप्टिम

## ि गायुका बाखकांका बाबास देया ।

तब लाग कितने वालकोंका पीयु पास लाभ का वह उन्हें कुने १३

क्योंकि ईश्वरका राज्य ऐसोंका है। में तुमसे सच कहता हूं जो कोई ईश्वरके राज्यको बालककी नाई प्रहण न करे वह उ प्रवेश करने न पावेगा। तब उसने उन्हें गोदीमें लेके उनपर ह उनसे कहा बालकोंको मेरे पास आने दे। श्रोर उन्हें मत रखके उन्हें श्राशीस दिई।

## [ रक्त धनवान ज्ञावानरे योशुक्की बातचीत ]

कि हे गुरु इन सभोंको मैंने आपने लड़कपनसे पालन किया २३ यीशुने उत्पर दृष्टि कर उसे प्यार किया और उससे कहा र एक बातकी घटी हैं . जा जो क्रुब्ध तेरा है सो बेचके कंगालों दे और तू स्वर्गमें धन पावेगा और आ क्रुश उठाके मेरे पीछे २२ ले। वह इस बातसे अप्रसन्न हो उदास चला गया क्य 0 १७ जब वह मार्गेमें जाता था तब एक मनुष्य उसकी थोर दें श्रीर उसके श्रागे घुटने टेकके उससे पूछा है उत्तम गुरु श्रव श्रीय उसके श्रागे घुटने टेकके उससे पूछा है उत्तम गुरु श्रव श्रीय करें। यीशुने उससे कह सुमें उत्तम क्यों कहता हैं. कोई उत्तम नहीं है केवल एक श्री श्रीय है श्रीय । तू श्रीसाश्रीं की जानता है कि परस्रीगमन मत् कर श्रपने माता पिताका श्रादर उसका बहुत धन था। नरहिंसा मत कर चारी मत कर ऋठी साची मत दे उगाई कर। उसने उसकी उत्तर ि

२४ ईंश्वरके राज्यमें प्रवेश करना कैसा किन होगा. शिष्य त उसकी बातोंसे श्रचीभेत हुए परन्तु यीश्चने फिर उनको उत्तर ि कि हे बालको जो धनपर भरोसा रखते हैं उन्होंको ईंश्वरके राज्य २४ प्रवेश करना कैसा. किन हैं। ईंश्वरके राज्यमें धनवानके प्र २६ करनेसे जंटका सुईके नाकेमेंसे जाना सहज है। वे श्रसन्त श भित हो श्रापसमें बोले तब तो किसका त्राण है। सकता है। वीश्चने उनपर दृष्टि कर कहा मनुष्योंसे यह श्रन्होना है प यीश्चने चारों श्रोर दृष्टि करके श्रपने शिष्पोंसे कहा धनवाने

u ईश्वरसे नहीं क्योंकि ईश्वरसे सब कुछ हो सकता है। पितर उससे कहने लगी कि देखिये हम लोग सब कुछ छो श्रापके पीछे हो लिये हैं। थीछने उत्तर दिया मैं तुमसे सच का

6

## । मिड्रे क्रापल है किसी ही गर्भ की एउटी मिड्र के अगल होग। [ भण्डम हो जिल्हों सिल्लिस वरार हेग।]

प्रिंग किन्छ स्थि गृष्टि थे मेंगाम पृट्ठ निक्त किमिलाइअशि कि किन्छ प्रिंग किमिलाइअशि कि किन्छ प्रिंग किमिलाइअशि किन्छ किन्छ प्रिंग किमिलाइअशि किम्ह किमिलाइअशि किम्ह किमिलाइअशि मार्च किन्छ प्रिंग किमिलाइअशि मार्च किन्छ गाम्छ किम्ह किमिलाइअशि मार्च किम्ह किमिलाइअशि मार्च किमिलाइअशि मार्च किमिलाइअशि मार्च किमिलाइक ग्रिंग किमिलाइक मार्च किमिलाइक क्ष्म मार्च किम्ह किम्ह

35 13क सिस्ट निंडन्ट। 15 िकस कि सह पर एक हैं एक में ए सिस्ट हैं एकि में सिर्मित सिर्मित के सिर्मित के सिर्मित हैं िकस । मिश्लिसट हैं एकि में मिससीपक कि मुद्धि एकि एकि एकि । मिश्लिसट के किससीप कि मिस्टिस्ट के किससी । मिस्टिस्ट के किससीप किस्टिस्ट के किससीप के सिर्मित के किससीप । मिस्टिस्ट के किससीप किस्टिस्ट के किससीप के सिर्मित के किससीप के सिर्मित के सिर्मित

६४ । फिल मिलिमी प्रमन्त्रार्थ और वेहनपर मिलिमोन लगे। ४३

४२ यीशुने उनको श्रपने पास बुटाके उनसे कहा तुम जानते हो जो श्रन्य देशियों के श्रध्यच्च समभे जाते से। उन्होंचर प्रभुता व ४३ हैं श्रीर उनमेंके बड़े लोग उन्होंपर श्रिधकार रखते हैं। प तुम्होंमें ऐसा नहीं होगा पर जो कोई तुम्होंमें बड़ा हुश्रा च ४४ सो तुम्हारा सेवक होगा। श्रीर जो कोई तुम्हारा प्रधान हु ४४ चाहे सो सभोंका दास होगा। क्योंकि मनुष्यका पुत्र भी र करवानेको नहीं परन्तु सेवा करनेको श्रीर बहुतोंके उद्धारके दा श्रपना प्राण देने को श्राया है।

### [ यीशुका एक ग्रन्थेके नेत्र खे।लगा।]

४६ वे यिरीहो नगरमें श्राये श्रीर जब वह श्रीर उसके शिष्य ह बहुत लोग यिरीहोसे निकलते थे तब तीमईका पुत्र वर्तीमई ४७ श्रंधा मनुष्य मार्गकी श्रीर बैठा भीख मांगता था। वह यह सु कि यीशु नासरी है पुकारने श्रीर कहने लगा कि हे दाज ४८ सन्तान यीशु मुक्तपर दया कीजिये। बहुत लोगों ने उसे उ

कि वह चुप रहे परन्तु उसने बहुत श्रधिक पुकारा हे दाऊ ४६ सन्तान मुक्तपर दया कीजिये । तब यीशु खड़ा रहा श्रीर बुटानेको कहा श्रीर लोगोंने उस श्रंधेको बुटाके उससे व

बुळानका कहा आरे लागान उस अधका बुळाक उसस व ४० ढाढ़स कर उठ वह तुम्ते बुळाता है । वह अपना कपड़ा फें ४९ उठा और यीशु पास श्राया । इसपर यीशुने उससे कहा तू

चाहता है कि मैं तेरे लिये करूं श्रिषा उससे बोला हे गुरु १२ अपनी दृष्टि पाऊं । यीशुने उससे कहा चला जा तेरे विश्वा तुम्मे चंगा किया है . और वह तुरन्त देखने लगा और मा

यीशुके पीछे हो लिया।

## [ यीशुका यिरूशलीमर्ने जाना।]

9 जब वे यिरुशलीमके निकट श्रभीत् जैत्न पर्वतके सम् बैतफगी श्रीर वैधनिया गांवों पास पहुंचे तब उसने श्र २ शिष्योंमेंसे दोको यह कहके भेजा • कि जो गांव तुम्हारे सन्मुख उसमें जाश्रो श्रीर उसमें प्रवेश करते ही तुम एक गदही के बच्चे जिसपर कभी कोई मनुष्य नहीं चढ़ा बंधे हुए पाश्रोगे उसे खोव

बेथनियाकी निकल गया।

हैं सबसे ऊने स्थानमें जयजयकार होने। योथुने यिष्याबीममें था ११ धन्य हमारे पिता दाजदका राज्य जो परमेथ्वरके नाम से आता १० पुकारके कहा जय जय धन्य वह जो परमेष्वरके नामसे आता है। नाइन्ह ६ हिल्ह इशि गिष्ट गिक्त गृष्टि। द्राक्ष्टी मिंगम रुडाक नींगिर्क तड्ड गृष्टि 13र्व प्रम प्रष्ट ड्रम गृष्टि काइ इपक नेपष्ट रूपमड काछ छाए हिए कि हरक नाइन्छ गृष्टि । एड़ी नाह इन्ह नाइन्छ कोरते हो। उन्होंने जैसा यीथु ने यात्रा किहै वेसा उनसे कहा तब 3 कि इन्ड की 1ई 69क राज्य महा उक फ़िल्ड मिंग्लिकी फ़िस्पुर ध इंध्र वृद्ध पाया और उसकी किछने तक ने लाग वहां ख़ड़े मुद्राव माए क्या इ मुर्गुमी कांडाइ कि कि है कि मिर काफ मिड़क 8 प्रभ की इसका प्रयोखन है तव वह उसे तुरन्त यहां भेजेगा। की 1ड़क रि डि हिरक फिर ड्रम मह ड्रक ड्रार सिमह रि । स्थिड 'n

किंदिगामार्ड गार्थ क्याना साप देना और ब्यापारियोक्ता

होड़े क्रींकारी हुमा वह वह वह बाहर शिल्योंक संग मिहित्स कम भार शिक्त किए हो आहे। किस सिहित्स

नान्द्रम् निकालना ।

हैं। केमरे ने पर पन हुए एक गूर का बुच हुए से प्रेस हो। प्राप्त दूसरे दिन जब वे बेथनियासे निकलते थे तब उसको भूख १२

। तिन् और उसके शिष्यों ने यह बात सुनी। पर वीथाने उस ज़ंसका कहा कोई मनुष्य किए कभी तुम्पल फर न कुछ न पाया केवल पत्ते. गूलरक पकनका समय नहीं था। इस १४ आया कि क्या जाने उसमें कुछ पाने परन्तु उस पास आके औरर

०१ की है । छाले । हेन एक एक है भर है भर है । है । कि हैं म नाम कि लाप है। के जिन्हीं करहनीम कि मिकी गृहि । एही इक्ष्ड किंदिकी कि किंद्राइन्हिं कींक्रिक गृष्टि किंक्रि किंद्रिक ग्राहर गार निराकती इन्ह थि कि राम हिं किन संप्रत्नीम वे विख्याबीममें आये और वीशु मन्दिरमें जाके जे। लेख १४

हुन्छ , प्राम्हाइक म्य कालानभाष किनी क्रींगिक क्रींग्रई कम मुय छिन

इंग्हा ि फिलाप मड़ की फ़िक छाह्य ही फ़िला क़ुक ानशिए भि हो हो आयगा। इस किये में तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम गाड़िक उह हुई (ए हिंछ) क्सरा गायार हि (छ है एए इस ए की रेक छाष्ट्रित मुनप्र कि ह इंडेन्स मिनम नेप्रह ग्राह्म इंप ग्रि मित्रमुस उर की इक मिश्रिक सड़ ड्रोक कि है 15इक हम सिम्ह हे छिन यह गूलरका हुन सिसे आपने साप हिया सूख गया है। २३ चड़से सुखा हुआ देखा । पितरने स्मर्य कर यीथुसे कहा है गुरु २० स्मारको जब वे उधरसे जाते थे तब उन्होंने वह मूहरका कुछ । रिकिनी प्रज्ञान सिरास हुई वह वह देश हो है हिस हिस । भिष्ट्रिक्ट केसर एडि इस की फिलिएड़ है हैरड सिसर हे कींफ्रि और प्रधान सांतकाने खीज किया कि उसे किस सीतिसे नाथ कर विमान अस्याया है। यह सम्मान अध्यापको है। यह सम्मान 006 १ देहे- वह : ६६ । विशेष

राइम्ह मि तिमी सिक्ति स्वाहारा स्वाहम मह मि हुन प्रमा स्वर्गकासी मिता में तुरहार अपराध समा करा । परन्तु की पिछीछड़ फिक 1मक कि छिड़ हुट गृष्टि किसिकी में नम राहम होए वह दे इंछ किन्न ानधार मह वह गृहि। गिर्फिमी ५९

अपराध समा न करेगा।

## । किएक राज्यनी किकिताय नामय क्रिक्टि

३१ स्वरांकी अथवा मनुष्यांकी आरसे हुआ सुन्ध उत्तर हेओ। तब वे ३० करनेका कैसा आधकार है। योहन का बपतिसमा देना क्या माक र्ष की मारहाति इस्ते में कि विश्व उत्तर क्षेत्र मह . गिशुने उत्तर हिस हैं भी तुम हिस है अप हैं है। है श्रीर ये काम करने की किसने तुभको यह अधिकार दिया। २८ पास आये. और उससे बोले तुम्हे ये काम करनेका कसा श्रीयकार था तब प्रधान सातक और अध्यापक और प्राचीन लोग उस १ विस्थायीसमें आये और जब योशु मन्दिरमें किरता

निभिन । १६ प्रतामि है इन्ह इत . मिप्रीह किपिन्त इक मड़ हे नह कहेगा फिक् मुस्क विभवा विभवास क्षेत्र महि भिष्टा । तर्म ज कि से प्रिक्ष किरोस डेक मड़ कि की रिरु निरुक प्राम्बी सिस्पार

। है ग्राकाशीष्ट ग्रिक किन्त्रक मात क किस की है 1515क डिक किसक भिर्म कि 18 है। हें निधुति . कीशुक्त उत्तर दिया कि इस नहीं जानते . यीथुने इह । पा तम्हण्यहोस उह एवस्ते को कि नित्र वर्ष सचित्रहरू था।

न. क्ल रुड़ाक कीराक किछाड़ श्रीह छाड़ श्राम किछ छिड मिड़न्छ र्रीह । गिर्म अपयो हम उसे भार दाउँ तब अधिकार हमारा होगा। आदर करेंगे। परन्तु उन मालियोंने आपस में कहा यह तो आधि-पिछे उसने यह कहके उसे भी उनके पास भेता कि ने प्रह कुरि इ क्छा । भिर उसकी पुत्र था या उसका किय था सा सबके शिंगिकि तड्डिक ग्राक्ट । छाड ग्राम भ्रेष्ट माँडेन्ड ग्राक्ट । किर्मिति उसका सिर केर अपसान करक फेर दिया। किर उसने इसरे दासको उनके पास भेजा और उन्होंने उसे पत्थरवाह कर ४.६ निम्ह मि । एड़ी मेर हाड़ हाड़ भार हिस मि हिस वस है,8 । किल कर हुन् ।किशिक किला है सिका मिल किल किल है। क्य साम कांफिनीम नंसर मिष्रमभ । एम एक निकार कार्य एक सिका कुंड खोद्। श्रीर गढ़ बनाया और साबियोको उसका ठीका रिक्टिम भिकी की गारू रेड़क भिरुट मॉर्ग्नाडड ध्रिष्ट प्रक्रि ग्रिक्ट ड्रेंडि ग्रिक्ट ड्रेंडिंग्डर शिष्ट कि छाड़ प्रि । हराषुड़े क्लिकिशार पुट्ट ]

काप इह . गार्रक एक मिष्ट । क्रिका हक्षाह हा । एही

देगा । क्या तुमने धम्मीपुरतक्का यह वचन नहीं पढ़ा है कि जिस १० हाइ क्रियों की है। यह अपेर होखिकी वारी दूसरों के हाथ

। किए किन केड़ी है छेर और देर खोंगिर है हिन्त्र । इक हनायड़ उसे पकड़ने चाहा क्योंकि जानते थे कि उसने हमारे विरुद्ध यह ९१ मिडेन्ड वित । है त्रिहर में शेर शिमह ग्राप्ति है ध्याक तक प्रव्यमिश प्रधारको थवह्योने निकम्मा जाना वही कोनेका सिरा हुआ है. यह १ १

। 157 अन् रात्रकति क्विंद्रियोज्ञेस मिष्ठप्रां सिन्हे रूक स्वृत्य

की उस पास भोजा। वे शाके उससे बोले हे गुरु हम जानते हैं कि ९४ इश फिड़ीएंड गर्स मिलिकिक कुए इक किनामिक मिलाइ मेर निडिन इह

त्राप सत्य हैं श्रीर किसीका खटका नहीं रखते हैं क्योंकि श्राप मनुष्यों का मुंह देखके बात नहीं करते हैं परन्तु ईश्वरका मार्ग सत्यतासे बताते हैं. क्या कैंसर के। कर देना उचित है अथवा नहीं.

१४ हम देवें श्रथवा न देवें । उसने उनका कषट जानके उनसे कहा मेरी परीचा क्यों करते हो . एक सुकी मेरे पास लाग्रो कि मैं देखें।

१६ वे लाये श्रीर उसने उनसे कहा यह मूर्त्ति श्रीर छाप किसकी है . १७ वे उससे बोले कैसरकी । यीशु ने उनकी उत्तर दिया कि जो कैस-रका है सो कैसरको देखो और जो ईश्वरका है सो ईश्वरको देश्रो . तब वे उससे अचंभित हुए !

## ियीशुका जी उउनेके विषयमें सद्कियोंके। निकलर करना।

१८ सदूकी लोग भी जो कहते हैं कि मृतकोंका जी उठना नहीं १६ होगा उस पास आये और उससे पूछा . कि हे गुरु मूसाने हमारे लिये लिखा कि यदि किसीका भाई मर जाय और स्त्रीको छोडे श्रीर उसकी सन्तान न हों तो उसका भाई उसकी खीसे बिवाह करे २० श्रीर श्रपने भाई के लिये बंश खड़ा करे। सा सात भाई थे. २१ पहिला भाई बिवाह कर निःसन्तान मर गया। तब दूसरे भाईने उस स्त्रीसे बिवाह किया श्रीर मर गया श्रीर उसकी भी सन्तान न २२ हुआ . श्रीर वैसेही तीसरेने भी। सातोंने उससे बिवाह किया पर २३ किसीको सन्तान न हुआ . सबके पीछे छी भी मर गई। सो मृतकोंके जी उठनेपर जब वे सब उठेंगे तब वह उनमेंसे किसकी २४ स्त्री होगी क्योंकि सातोंने उससे विवाह किया । यीशुने उनको उत्तर दिया क्या तुम इसी कारण भूलमें न पड़े हो कि धर्म्मपुस्तक श्रीर २४ ईश्वरकी शक्ति नहीं बूकते हो । क्योंकि जब वे मृतकोंमेंसे जी उठें तब न बिवाह करते न बिवाह दिये जाते हैं परन्तु स्वर्गमें दूतोंके २६ समान हैं। मृतकोंके जी उठनेके विषयमें क्या तुमने मूसाके पुस्तकमें काड़ीकी कथामें नहीं पढ़ा है कि ईश्वरने उससे कहा मैं इबाहीमका ईरवर श्रीर इसहाकका ईरवर श्रीर याकूबका ईश्वर हूं। २७ ईश्वर मृतकोंका नहीं परन्तु जीवतोंका ईश्वर है सो तुम बड़ी भूलमें पड़े हो।

205

## । १७५५ रात्र केलियाक्य में प्रमान काल विकास होते ]

भिषा था वह समसे कहा तू हैं उन्हर का उस है है । इस विदानांसे अधिक हैं। जब यीथुने देखा कि उसने हुद्धिस उत्तर ३४ मम निक्तीष्ट गिष्ठ गृष्टि निष्णाप राप्त ग्रीह निह्नीह गिष्त गृष्टि इंह सिन्म ग्राप्त विस्तृ हुस्सा नहीं है। यो उसका सार मनसे इंड उसस कहा अन्छा है एक आपने सख कहा है। एन ए उन्हां है ९६ निक्गाष्ट्रक सह। डिन इंड ाज़ाक्ष डीक गृष्टि सन्ह . एक मध नाम निपष्ट किमिड्रि मिष्ट ह की है इए फि है नामम क्रिस्ट १ ह छिए हे गर्फ । है। हाए इंड हिम्स हिम . एक मर्स सितमीए गिर कीर अपने सारे प्राथमि और अपनी सारी बुद्धिसे और अपनी ० ह सिनम रास निपस कापने ईश्वर कापन ह । है। है । है । है जिन्त्र प्रवर्ट ।प्रामड प्रवरमप्रम निमु रुधाछड़ है की है ड़िक ड्रिय बही आजा कीन है। योथुने उसे उत्तर दिया सब आजाओमेसे २६ जानके कि योशुने उन्हें अच्छी शीतिसे उत्तर दिया उससे पूछा सबसे 

## ा १७५७ अपना महिन्द्र काष्ट्राक्रम काष्ट्राक्रम कार्या ।

। एड्ड म मड़ाम किन्छु इन्ह मिमर मुनी किमिकी

उसकी सुनते थे। शितिहाम पाकि कथीह कड़ीम . है सिंडक हुए ।कस्ट रहिनी और बेंड । हाकड़ मेर हिमाझ तो आपही उसे प्रथ कहता है। िम ह रिकार सामित म डि़ीम कि प्रिकार रेत ति कि हि में निकल ।इक छिम्स र्म भिष्टिमार की रहाई छाड़ाही किमानाह ३६ हिने दिए। इसाइ इसाइ । ई हुए । कड़काइ खाझ की ई हिड़क फ़्लांप्र इसपर योथुने मन्दिरमें उपदेश करते हुए कहा अध्यापक लोग ३४

## ्योगुना भव्यापकोले होव प्रगट करना

भि नाव्य हेर सिंगानवित ग्रव्थ नमाव्य हेरे सिंग्रव देशमस ग्रव्ध 3 ह गानमान मांग्राचा आहे. हैं हैं जान निम्ती युह निद्या सक किछ उसने अपने उपहेशमी उनसे कहा अध्यापकोंसे चोकस रही जो इद

। रिवाप डाँड काशीप र . है निरक मिथाए छिर्छ हिछ 

## विश्वास एक विषयाने दानको प्रशंस करना ।

कुछ उसका था अथीत अपनी सारी कीविका डाकी है। र्क छेमितिडा निगष निमृद्ध हुन्म ई छिन छक् छक् भिमिति इन िग्रह सीम्प्र कीर्षिक । हैं छाड़ कथीष्ट निव्यवी छाएक मुट्ट ४४ सिंसिस मह ई छिडि संप्रदेभ मेंडुन्ही की हूं छिड़क घर समित में 1इक फ़िन्छ काछह साप निपष्ट किंभिंगष्टी निपष्ट निप्तर छह। 1छाइ इर १६० यास नीयस माइह हि कास नामधी जाएं कु गृष्टि देश । छाछ छकु प्रहुष ने निमिनम प्रहुष मृष्टि है ठिछाछ इकार मिम्रहांम १६ शशु मंडास समझ संदर्भ देखता था कि लेगा क्रांकर

## ्रिमेश्रक मानव्यद्वाक्त १-दुलीका व्यारम ।

निश्या न जाय । कि गामित हैं। परथरपर परथर भी के हैं। कि हैं। हिंक दिंह वह है। योश में उसे उत्तर दिया क्या तू यह बड़ी बड़ी 

। गर्मा समार को छे: इ कि इष . मिड इन्डि प्रक्रि छाकष प्रक्रि गिंड छिड्डिस सिनिए क्रिक्ट प्रक्रि गिंडि इन्ही के छ्या, छ्या, महि काष्ट्र एट्ड कींछिन। गर्भ है हिन न राजा क्योंक इनका होना अवश्य है पर्ल अन्त वस समयम व जब तुम छड़ाइयां और छड़ाइयांकी चया सुने तब मत चब-। किंगमरम किंग्डिक प्रार्क हूं दिह में क्रिक कास समान रीम गाकि ठड्ड कीर्फिक । व्याप्तप्रस क इस्छ ड्रीक की ड्रिप एकि विकास निकास इ ई प्रकृष्ट ड्रेन्ट खिरि। गर्मड इन्ट्री गरम किम्पस सर गिगंड क्रिय रे मिष्टम मिली निष्ट का उर प्रार्थ गार्गड़ कक उर धड़ीक सिर्मिड़ की . १इपू भिष्ठर मिकानि निष्ट्नीष गृष्टि नहार गृष्टि हतू । गृष्टि ४ इ जब वह नित्र पठवर्ष प्रमास काइनीम प्रमावन नहीं इन वर

तुम अपने विषयमें चौकस रहो क्योंकि लोग तुम्हें पंचायतोंमें सेंगेंगे श्रीर तुम सभाश्रोंमें मारे जाश्रागे श्रीर मेरे लिये श्रध्यचों श्रीर राजाश्रोंके श्रागे उनपर साची होनेके लिये खड़े किये जाश्रोगे। परन्तु श्रवश्य है कि पहिले सुसमाचार सब देशोंके 10 लेगोंमें सुनाया जाय। जब वे तुम्हें ले जाके सोंप देवें तब क्या ११ कहोगे इसकी चिन्ता श्रागेसे मत करो श्रीर न सोच करो परन्तु जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी दिया जाय सोई कहो क्योंकि तुम नहीं परन्तु पवित्र श्रातमा बेंगळनेहारा होगा। भाई भाईको श्रीर पिता १२ पुत्रको बध किये जानेको सोंपेंगे श्रीर छड़के माता पिताके विरुद्ध उठके उन्हें घात करवावेंगे। श्रीर मेरे नामके कारण सब लोग १३ तुमसे बैर करेंगे पर जो श्रन्तळों स्थिर रहे सोई श्राण पावेगा।

## [ यीगुका भविष्यद्वाक्य. २-सहास्त्रेय । ]

जब तुम उस उजाइनेहारी घिनित बस्तुको जिसकी बात दानि- १४ येळ भविष्यद्वक्ताने कही जहां उचित नहीं तहां खड़े होते देखों (जो पढ़े सो बूके ) तब जो यिहृदियामें हों सो पहाड़ोंपर भागें। जो कोठेपर हो सो न घरमें उतरे और न अपने घरमेंसे कुछ ११ लेनेकी उसमें पैठे। और जो खेतमें हो सो अपना बस्त १६ लेनेकी उसमें पैठे। और जो खेतमें हो सो अपना बस्त १६ लेनेकी पीछ्ने न फिरे। उन दिनेंमें हाय हाय गर्भवतियां और दूध १७ पिळानेवालियां। परन्तु प्रार्थना करो कि तुमको जाड़े में भागना १८ न होवे क्योंकि उन दिनेंमें ऐसा क्लेश होगा जैसा उस सृष्टिके १६ आरंभसे जो ईश्वरने सृजी अब तक न हुआ और कभी न होगा। यदि परमेश्वर उन दिनेंको न घटाता तो कोई प्राणी न बचता २० परन्तु उन चुने हुए लोगोंके कारण जिनको उसने चुना है उसने उन दिनेंको घटाया है।

तब यदि कोई तुमसे कहे देखे। स्तिष्ट यहां है अथवा देखो २१ वहां है तो प्रतीति मत करे। क्योंकि क्रूठे सिष्ट ग्रीर क्रूठे भविष्यहक्ता २२ प्रगट होके चिन्ह ग्रीर श्रद्धत काम दिखावेंगे इसिलये कि जो हो सके तो चुने हुए छोगोंको भी भरमावं। पर तुम चौकस रहो २३ देखो मैंने श्रागसे तुम्हें सब बातें कह दिई हैं। [ यी शुका भविष्यद्वाका ६- मनुष्यके पुत्रका फिर स्थाना । ]

13:28--98:91

उन दिनोंमें उस क्लेशके पीछे सूर्य्य श्रंधियारा हो जायगा श्रीर २४ चांद श्रपनी ज्योति न देगा। श्राकाश के तारे गिर पड़ेंगे श्रीर २६ श्राकाशमेंकी सेना डिग जायगी । तब लोग मनुष्यके पुत्रको २७ बड़े पराक्रम और ऐश्वर्य्यसे मेघोंपर आते देखेंगे। और तब वह अपने दूतोंको भेजेगा श्रीर पृथिवीके इस सिवानेसे आकाशके उस सिवाने तक चहुं दिशासे अपने चुने हुए लोगोंको एकट्टे करेगा ।

[ यीशुका भविष्यद्वाक्य, ४--गूलरके दञ्चका दृष्टान्त ग्रीर सचेत रहने का उपदेश ।]

गूलरके बृत्तसे दृष्टान्त सीखो . जब उसकी डाली कोमल हो जाती श्रीर पत्ते निकल श्राते तब तुम जानते हो कि धूपकाला

२६ निकट है। इस रीतिसे जब तुम यह बातें होते देखो तब जानो २० कि वह निकट है हां द्वारपर है। में तुमसे सच कहता हूं कि जबलों यह सब बातें पूरी न हो जायें तबलों इस समयके लोग

३१ नहीं जाते रहेंगे। श्राकाश श्रीर पृथिवी टल जायेंगे परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी।

उस दिन श्रीर उस घड़ीके विषयमें न कोई मनुष्य जानता है

३३ न स्वर्गबासी दूतगण श्रीर न पुत्र परन्तु केवल पिता। देखो जागते रहो श्रीर प्रार्थना करा क्योंकि तुम नहीं जानते हो वह

३४ समय कब होगा । वह ऐसा है जैसे परदेश जानेवाले एक मनुष्यने अपना घर छोड़ा श्रीर श्रपने दासोंको श्रधिकार श्रीर हर एकको उसका काम दिया श्रीर द्वारपालको जागते रहनेकी श्राज्ञा

३४ दिई । इसिलये जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हो घरका स्वामी कब श्रावेगा सांभको अथवा श्राधी रातको अथवा मुर्ग

३६ बोळनेके समयमें अथवा भोरको। ऐसा न हो कि वह अचांचक

३७ श्राके तुम्हें सोते पावे। श्रीर जो में तुमसे कहता हूं सो सभोंसे कहता हूं जागते रही।

[ यीशूकी बध करने का परामर्श । ]

9 २ निस्तार पब्बं श्रीर श्रखमीरी रोटीका पब्बं दो दिनके पीछे होनेवाला था श्रीर प्रधान याजक श्रीर श्रध्यापक लोग

परन्तु उन्होंने कहा पञ्चेमें नहीं न हो कि लोगोंका हुएलड़ होवे। बोज करते थे कि यीग्रुको क्योंकर झुलसे पकड़के मार डालें।

A

मेरे देहपर सुगन्ध तेल लगाया है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं सारे जगतमें जहां कहीं यह सुसमाचार सुनाया जाय तहां यह भी जो इसने किया है उसके स्मरणके लिये कहा जायगा। सुगन्ध तेळ लेके आहे और पात्र तोड़के उसके सिरपर ढाला। कोई कोई अपने मन में रिसियाते थे और बोले सुगन्ध तेळका थे कोई कोई अपने मन में रिसियाते थे और बोले सुगन्ध तेळका थयह चय क्यों हुआ। क्योंकि वह तीन सौ सुकियेसे अधिक दाममें थे विक सकता और कंगालोंकी दिया जा सकता . और वे उस छीपर विक सकता और कंगालोंकी दिया जा सकता . और वे उस छीपर हो। उसने अच्छा काम सुकते किया है। कंगाल लोग तुम्हारे धें। उसने अच्छा काम सुकते किया है। कंगाल लोग तुम्हारे धें। उसने अच्छा काम सुकते किया है। कंगाल लोग तुम्हारे धें। उसने अच्छा काम सुकते हो तव उनसे भलाई कर सकते हो परन्तु में तुम्हारे संग सदा नहीं रहुंगा । जो कुछ प्रकृत सकते सो किया है . उसने मेरे गाड़े जानेके लिये आगो से कह कर सकते सो किया है . उसने मेरे गाड़े जानेके लिये आगो से बैठा तब एक स्त्री उजले पत्थरके पात्रमें जटामांसीका बहुमूल्य जब वह बैंधनियामें शिमोन कोड़ीके घरमें था श्रीर भोजनपर ि बैधनियामें एक स्त्रीका थीं गुके सिरपर सुगंध तेल ढालना। Л 4 AU 6

[ियहूदा इस्करियातीका प्रथान याजकोंके हाथसे यीशुके पक्षद्धानेका दास लेना।]

त्व यिहुदा इस्करियाती जो बारह शिष्योंमेंसे एक था प्रधान

90

याजकों के पास गया इसलिये कि यीश्यको उन्हों के हाथ पकड़वाय। वे यह सुनके आनन्दित हुए और उसको रुपेये देनेकी प्रतिज्ञा किई और वह खोज करने लगा कि उसे क्योंकर अवसर पाके पकड़वाय । ~0 •0

यिशुका चिष्योंके संग निस्तार पर्काका भोजन करना श्रीर प्रभुभेषको निरूपण करना।

मेन्ना मारते थे यीशुके शिष्य लेाग उससे बोले श्राप कहां चाहते हैं कि हम जाके तैयार करें कि श्राप निस्तार पञ्चका भोजन श्रखमीरी रोटीके पञ्चेके पहिले दिन जिसमें निस्तार पञ्चेका

~0 0¢ AU RU खावें। उसने श्रपने शिष्योंमेंसे दोको यह कहके भेजा कि नगरमें जाओ श्रीर एक सनुष्य जलका घड़ा उठाये हुए तुम्हें मिलेगा उसके पीछे हो लेखो। जिस घरमें वह पैठें उस घरके स्वामीसे

20 कहा गुरु कहता है कि पाहुनशाला कहां है जिसमें में अपने शिष्मोंके संग निस्तार पञ्चे का भोजन खार्ज । वह तुम्हें एक सजी हुई श्रीर तैयार किई हुई बड़ी उपरोठी कोठरी दिखावेगा वहां हमारे लिये तैयार करो । तब उसके शिष्य लोग चले श्रीर नगरमें शाके जैसा उसने उन्होंसे कहा तैसा पाया श्रीर निस्तार पञ्चेका भोजन बनाया। ्स्वामीसे

१७,६८ संभकी यीधु बारह शिष्योंके संग आया। जब वे भोजनपर वैठके खाते थे तब यीधुने कहा में तुमसेसच कहता हूं. कि तुमसेसे १६ एक जो मेरे संग खाता है मुक्ते पकड़वायगा। इसपर वे उदास होने और एक एक करके उससे कहने लगे वह क्या में हूं और २० इसरेने कहा क्या में हूं। उसने उनकी उत्तर दिया कि बारहाँ मेंसे २० एक जो मेरे संग थालीमें हाथ उालता है सोई है। मनुष्यका पुत्र जैसा उसके विषयमें लिखा है वैसाही जाता है परन्तु हाय वह मनुष्य जिससे यनुष्यका पुत्र पकड़वाया जाता है जो उस मनुष्यका जन्म न होता तो उसके खिये भला होता।

AU U रर जब वे खाते थे तब यीधुने रोटी लेके धन्यबाद किया और उसे तोड़के धनको दिया और कहा लेओ लाओ यह मेरा देह है। इसे तोड़के धनको दिया और कहा लेओ लाओ यह मेरा देह है। रे३ और उसने कटोरा ले धन्य मानके उन्हें दिया और समोने उससे रथ पीया। और उसने उनसे कहा यह मेरा लोहू अर्थात नये नियमका रथ लोहू है जो बहुतोंके लिये बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता है कि जिस दिनलों मैं ईश्वरके राज्यमें उसे नया न पीऊं उस र६ दिनलों मैं दृश्ख रस् फिर कभी न पीऊंगा। और वे भजन गांके जैतून पर्वतपर गये।

# ि पितरके योशुरी मुकर जानेकी भविष्यद्वाणी।

AU 6 तितर बितर हो जायेंगीं। परंतु में अपने जी उठनेके पीछे तुम्हारे तब यीशुने उनसे कहा तुम सब इसी रात मेरे विषयमें ठोकर खात्रोगे क्योंकि लिखा है कि में गड़ेरियेको मार्क्गा और भेड़ें श्रागे गालीलको जाऊंगा। पितरने उससे कहा यदि सब ठोकर २६ खावें तौभी में नहीं ठोकर खाऊंगा। यीशुने उससे कहा में तुमे ३० सत्य कहता हूं कि श्राज इसी रात सुर्गके दो बार बोलनेसे श्रागे तू तीन बार सुभसे सुकरेगा। उसने श्रीर भी टड़तासे कहा जो ३१ श्रापके सङ्ग सुभे भरना हो तौभी में श्रापसे कभी न सुकरुंगा. सभोंने भी वसाही कहा।

### [ बारीमें बीशुका महाशिक । ]

वे गेतशिमनी नाम स्थानमें श्राये श्रीर यीशुने श्रपने शिष्योंसे ३२ कहा जबलों में प्रार्थना करूं तबलों तुम यहां बैठो । श्रीर वह पितर ३३ श्रीर याकृब श्रीर योहनकी श्रपने संग ले गया श्रीर ब्याकुल श्रीर बहुत उदास होने लगा । श्रीर उसने उनसे कहा मेरा मन यहांलें। ३४ श्रति उदास है कि में मरनेपर हूं . तुम यहां ठहरो श्रीर जागते रहो। श्रीर थोड़ा श्रागे बढ़के वह भूमिपर गिरा श्रीर प्रार्थना ३४ किई कि जो हो सके तो वह घड़ी उससे टल जाय। उसने कहा ३६ हे अब्बा हे पिता तुमसे सब कुछ हो सकता है यह कटोरा मेरे पाससे टाल दे तौभी जो में चाहता हूं सो न होय पर जो तू चाहता है। तब उसने आ उन्हें सोते पाया और पितरसे कहा है ३७ शिमोन सो तू सोता है क्या तू एक घड़ी नहीं जाग सका। जागते ३८ रही और प्रार्थना करो कि तुम परीचामें न पड़ी . मन तो तैयार है परन्तु शरीर दुर्बल है। उसने फिर जाके वही बात कहके प्रार्थना ३६ किई। तब उसने लीटके उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी ४० [ ग्रांखें नींदसे भरी थीं . श्रोर वे नहीं जानते थे कि उसकी ]क्या उत्तर देवें । श्रीर उसने तीसरी बेर श्रा उनसे कहा सो तुम सोते ४१ रहते श्रीर बिश्राम करते हो • बहुत है घड़ी श्रा पहुंची है देखे। मनुष्यका पुत्र पापियों के हाथमें पकड़वाया जाता है। उठी चलें ४२ देखा जा मुक्ते पकड़वाता है सा निकट आया है।

### [ बीशुका पकद्वाया जाना । ]

वह बोलता ही था कि यहूदा जो बारह शिष्योंमेंसे एक था ४३ तुरन्त त्रा पहुंचा श्रीर प्रधान याजकों श्रीर श्रध्यापकों श्रीर प्राचीनेंकी श्रीर से बहुत लोग खड़ श्रीर लाठियां लिये हुए उसके ४४ संग । यीशुके पकड़वानेहारेने उन्हें वह पता दिया था कि जिसकी

४४ में चूमूं वही है उसकी पकड़के यत्नसे ले जान्री । श्रीर वह त्राया ग्रीर तुरन्त यीशु पास जाके कहा हे गुरु हे गुरु श्रीर ४६ उसकी चूमा । तब उन्होंने उसपर अपने हाथ डालके उसे पकड़ा । ४७ जो लीग निकट खड़े थे उनसेंसे एकने खड़ खींचके महायाजकते ४८ दासकी मारा श्रीर उसका कान उड़ा दिया । इसपर यीशुने लीगों से कहा क्या तुम मुभे पकड़नेकी जैसे डाकूपर खड़ श्रीर लाठियां ४६ लेके निकले हो । मैं मन्दिरमें उपदेश करता हुआ प्रति दिन तुम्हारे संग था श्रीर तुमने मुभे नहीं पकड़ा . परन्तु यह इसलिये है कि ४० धर्म्मपुस्तककी वार्ते पूरी होवें । तब सब शिष्य उसे छोड़के भागे।

भागा ।

### योगुको महायाजकके पास ले जाना खीर वधको योग्य उहराको ऋपमान करमा । ]

११ श्रीर एक जवान जो देह पर चहर श्री हे हुए था उसके पीछे हो ४२ लिया श्रीर प्यादोंने उसे पकड़ा। वह चहर छोड़के उनसे नंगा

४३ वे यीशुको महायाजकके पास ले गये श्रीर सब प्रधान याजक ४४ श्रीर प्राचीन श्रीर श्रध्यापक लोग उस पास एक्ट्रे हुए। पितर दूर दूर उसके पीछे महायाजकके ग्रंगनेके भीतरलों चला गया ४४ श्रीर प्यादोंके संग बैठके श्राग तापने लगा। प्रधान याजकोंने श्रीर न्याइयोंकी सारी सभाने यीशुको घात करवानेके लिये उसपर साची

४६ ढंढ़ी परन्तु न पाई। क्योंकि बहुतोंने उसपर सूठी साची दिई ४७ परन्तु उनकी साची एक समान न थी। तब कितनोंने खड़े हो

४८ उसपर यह भूठी साची दिई . कि हमोंने इसको कहते सुना कि मैं यह हाथका बनाया हुआ मन्दिर गिराऊंगा और तीन दिनमें ४६ दूसरा बिन हाथका बनाया हुआ मन्दिर उठाऊंगा। पर यं भी

६० उनकी साची एक समान न थी। तब महायाजक ने बीचमें खड़ा हो बीशुसे पूछा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता है . ये लोग ६९ तेरे बिरुद्ध क्या साची देते हैं। परन्तु वह चुप रहा श्रीर कुछ उत्तर

न दिया . महायाजकने उससे फिर पूछा और उससे कहा क्या तू ६२ उस परनधन्यका पुत्र स्त्रीष्ट है। यीशुने कहा में हूं और तुम मनुष्य के

पर शाते देखोगे। तब महायाजकने श्रपने बख फाइके कहा ६३ श्रव हमें साचियों का श्रीर क्या प्रयोजन। ईश्वरकी यह निन्दा ६४ तुमने सुनी हैं तुम्हें क्या समम्म पड़ता है. समोने उसको बधके योग्य ठहराया। तब कोई कोई उसपर थूकने लगे श्रीर उसका मृह ६४ ढांपके उसे मारके उससे कहने लगे कि भविष्यद्वाणी बोल . यादोंने भी उसे थपेड़े मारे। पुत्रको सर्वशक्तिमानकी दहिनी श्रोर बेंठे श्रीर श्राकाशके मेशो-

## ि पितरका थीशुसे बुकर जाना।

तू भी यीश्च नासरीके संग था। उसने मुकरकं कहा में नहीं जानता इम् श्रीर नहीं बूभता तू क्या कहती है. तब वह बाहर डेवड़ीमें गया श्रीर सुर्ग बोला। दासी उसे फिर देखके जो लोग निकट खड़े थे इश् उनसे कहने लगी कि यह उनमेंसे एक हैं. वह फिर मुकर गया। फिर थोड़ी बेर पीछे जो लोग निकट खड़े थे उन्होंने पित्तरसे कहा ७० तू सचमुच उनमेंसे एक हैं क्योंकि तू गालीली भी हैं श्रीर तेरी बोली वैसीही है। तब वह धिकार देने श्रीर किरिया खाने लगा ७१ कि में उस मनुष्यका जिसके विषयमें बोलते हो नहीं जानता हूं। तब मुर्ग हुसरी बार बोला श्रीर जो बात यीशुने उससे कही थी ७२ कि मुर्गके दे। बार बोलनेसे श्रागे तू तीन बार मुकरेगा उस बातका पितरने स्मरण किया श्रीर सोच करते हुए रोने लगा। श्राई । श्रीर पितरका श्राग तापते देखके उसपर दृष्टि करके बाली भी यीश्च नासरीके संग था। उसने सुकरके कहा में नहीं जानता जब पितर नीचे अंगनेमें था तृब सहायाजककी दासियोंमेंसे एक 600 6 60 m m ,an

[ पिलातका यीग्रको ऋगपर चड़ाये जानेकी सोंप देना । ]

प्रधा को बांधा श्रीर उसे ले जाके पिलातको सोप दिया। पिलातने परन्तु यीश्चने श्रीर कुछ उत्तर नहीं दिया यहां छों कि पिलातने पर बहुतसे दोष लगाये। तब पिलातने उससे फिर पूछा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता . देख वे तेरे बिरुद्ध कितनी साची देते हैं। डससे पूछा क्या तू यिहुदियोंका राजा है . उसने उसको डत्तर दिया कि श्राप ही तो कहते हैं। श्रीर प्रधान याजकोंने उस-भारका प्रधान याजकांने प्राचीनां और अध्वापकांक संग o¢. N RU

६ अचंभा किया। उस पर्व्वमें वह एक बन्धुवेकी जिसे लोग आंगते ७ थे उन्होंके लिये छोड़ देता था। बरब्बा नाम एक मनुष्य अपने संगी राजदोहियोंके साथ जिन्होंने बलवेमें नरहिंसा किई थी बंधा म हुआ था। श्रीर लोग पुकारके पिलातसे मांगने लगे कि जैसा ह उन्होंके लिये सदा करता था तैसा करे। पिलातने उनको उत्तर

दिया क्या तुम चाहते हो कि में तुम्हारे लिये यिहृदियोंके राजाको

१० छोड़ देऊं। क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकोंने उसको

११ डाहसे पकड़वाया था। परन्तु प्रधान याजकोंने लोगों का उस्काया

१२ इसलिये कि वह बरब्बाहीको उनके लिये छोड़ देवे। पिलातने उत्तर देके उनसे फिर कहा तुम क्या चाहते हो जिसे तुम बिहुदि-

१३ योंका राजा कहते हो उससे में क्या करूं। उन्होंने फिर पुकारा

१४ कि उसे क्रापर चढ़ाइये । पिलातने उनसे कहा क्यों उसने कौनसी बुराई किई है . परन्तु उन्होंने बहुत श्रधिक पुकारा कि उसे क्रश-पर चढ़ाइये।

१४ तब पिलातने लोगोंको सन्तुष्ट करनेकी इच्छा कर बरब्बाकी उन्होंके लिये छोड़ दिया श्रीर यीशुको कोड़े मारके क्रशपर चढ़ाये

१६ जानेको सोंप दिया। तब योद्धाश्रोंने उसे घरके श्रर्थात श्रध्यज्ञ-१७ भवनके भीतर ले जाके सारी पलटनको इकट्टा बुलाया। श्रीर उन्होंने उसे बैजनी बस्न पहिराया श्रीर कांटोंका मुकुट गून्थके

१८ उसके सिरपर रखा . श्रीर उसे नमस्कार करने लगे कि है यिहूदि-

१६ योंके राजा प्रणाम । श्रीर उन्होंने नरकटसे उसके सिरपर मारा श्रीर उस पर थूका श्रीर घुटने टेकके उसके। प्रणाम किया।

२० जब वे उससे उट्टा कर चुके तब उससे वह बैजनी वस्त्र उतारके श्रीर उसका निज बख उसकी पहिराके उसे कशपर चढ़ानेकी

२१ बाहर ले गये । श्रीर उन्होंने कुरीनी देशके एक मनुष्यको अर्थात सिकन्दर और रूफके पिता शिमोनको जो गांवसे आते हुए उधरसे जाता था बेगार पकड़ा कि उसका क़श ले चले।

### विशुका ऋथपर चढ़ाया जाना श्रीर प्राण त्यागना । ]

तव वे उसे गलगथा स्थानपर लाये जिसका ऋर्थ यह है खोप-२३ डीका स्थान । श्रीर उन्होंने दाख रसमें मुर मिलाके उसे पीनेकी

दहिनी श्रोर श्रीर दूसरीको बाई श्रोर क्र्योंपर चढ़ाया। तब धर्म-थया । पुस्तकका यह बचन पूरा हुआ कि वह कुकिम्मियों के संग गिना योका राजा। उन्होंने उसके संग दो डाक्रुओंको एकको उसकी दिया परन्तु उसने न लिया। तब उन्होंने उसको क्रशपर चढ़ाया श्रीर उसके कपड़ों पर चिट्टियां डालके कि कौन किसको लोगा उन्हें बांट लिया। एक पहर दिन चढ़ा था कि उन्होंने उसको क्रशपर चढ़ाया श्रीर उसका यह दोषपत्र ऊपर लिखा गया कि चिह्नदि-N ルや

बसकी निन्दा किई। कहा उसने श्रीरोंको बचाया श्रपनेको बचा नहीं सकता है। इसा-येलका राजा सीष्ट ऋशपरसे अब उत्तर आवे कि हम देखके जो लोग डभरसे आते जाते थे उन्होंने अपने सिर हिलाके और यह कहके उसकी निन्दा किई. कि हा मन्दिरके ढानेहारे और तीन दिनमें बनानेहारे अपनेको बचा और कृशपरसे उतर आ। इसी रीतिसे प्रधान याजकोंने भी अध्यापकोंके संग आपसमें ठट्टा कर बिष्वास करें . जो उसके संग क्रशोंपर चढ़ाये गये उन्होंने भी N

रहने दो हम देखें कि पुलियाह बसे उतारनेका श्राता है कि नहीं। गया। तीसरे पहर यीश्चने बड़े शब्दसे पुकारके कहा एली एली लामा शबक्कनी श्रर्थात है मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तृते क्यां सुक्ते त्यां सुक्ते त्यां सुक्ते त्यां सुक्ते त्यां सुक्ते कहा त्यां है। जो लोग निकट खड़े थे उनमेंसे कितनोंने यह सुनके कहा देखे। वह एलियाहको बुलाता है। धौर एकने दै।इके इस्पंजका सिरके में भिगाया श्रीर नलपर रखके उसे पीनेको दिया श्रीर कहा जब दोपहर हुआ तब सारे देशमें तीसरे पहरलों श्रंथकार हो

तव कहा सचसुच यह मनुष्य ईश्वरका पुत्र था। उसके सन्मुख खड़ा था उसने जब उसे यूं पुकारके प्राया त्यागते देखा का परदा जपरसे नीचेबों फटके दो भाग हो गया। जो शतपति ३ तब यीश्चने बड़े शब्द्से पुकारके प्राया त्यागा । श्रीर मन्दिर ३७,३८

थीं। जब वीश्व गार्जीलमें था तब ये उसके पीछे हो लेती थीं भीर ४१ कितनी खियां भी दूरसे देखती रहीं जिन्होंमें मरियम मगद-बीनी श्रीर खेटे याक्ककी श्री योशीकी माता मरियम श्रीर शालोमी 00

उसकी सेवा करती थीं . बहुतसी श्रीर खियां भी जो उसके संग यिरूशलीममें श्राईं वहां थीं।

# [ यूसफका थीयुकी कवरनें रखना।]

७३ है . इसिलिये जब सांभ हुई तब श्रीसिथिया नगरका यूसफ एक श्रादरवन्त मंत्री जो श्राप भी ईरवरके राज्यकी बाट जोहता था श्राया श्रीर साहस से पिलातके पास जाके यीशुकी लोध मांगी। ४४ पिलातने श्रचभा किया कि वह क्या मर गया है श्रोर शतपतिका , ४६ शतपतिसे जानके उसने यूसफको लोध दिई। यूसफने एक चहर मोल लेके यीशुको उतारके उस चहरमें लपेटा श्रीर उसे एक कबरमें जो पत्थरमें खोदी हुई थी रखा श्रीर कबरके द्वारपर पत्थर खड़का दिया। मरियम मगदलीनी श्रीर योशीकी माता मरियमने श्रपने पास बुलाके उससे पूछा क्या उसके। मरे कुछ वेर हुई। यह दिन तैयारीका दिन था जो बिश्रामवारके एक दिन श्रागो

### [योजुका की सदना।]

वह स्थान देखा जहां वह रखा गया।

ी दि याकूबकी माता मरियम श्रीर शालोमीने सुगंध मोल लिया कि मत होश्रो तुम थीश्च नासरीको जो क्रियार घात किया गया इंड्रों हो . वह जी उठा है वह यहां नहीं हैं. देखों यही स्थान है जह. हो . वह जी उठा है वह यहां नहीं हैं. देखों यही स्थान है जह. ७ उन्होंने उसे रखा। परन्तु जाके उसके शिष्योंसे श्रीर पितरसे कहें कि वह तुम्हारे श्रायो गांबीलको जाता है . जैसे उसने तुमसे कह केसे तुम उसे वहां देखोगे। वे शीघू निकलके कबरसे भाग गई श्रीर कम्पूत श्रीर विस्सात हुई श्रीर किसीसे कुछ न बोलीं क्योंबि हमारे लिये कबरके हारपरसे पत्थर खुड़कावेगा। परन्तु उन्होंने दृष्टि कर देखा कि पत्थर खुड़काया गया है - श्रीर वह बहुत बड़ा था। कबरके भीतर जाके उन्होंने उजले लंबे बख पहिने हुए एक जवानको उद्य होते हुए वे कशरपर आई। श्रीर वे आपसमें बीली श्राव्हे बीश्चके। मळें। श्रीर श्रठवारे के पहिले दिन बड़ी भोर सूर्य्य उदय होते हुए वे कबरपर श्रार्ड । श्रीर वे श्रापसमें बोर्ळी कीन दहिनी और बैठे देखा और चिकत हुई । उसने उनसे कहा चिकत जब बिश्रामवार बीत गया तब मरियम मगदलीमी और

वे डरती थीं।

### [। ग्रनात मिरेटर जाई गर्म हे नएड़ ग्रिंग्टिंगटी ग्रमण्डि

3 महनीम किन्नाप केडच कि किन में महने किन्नाप कर्ना कर किन्नाप किन्

अन्य सामाना स्थापन वसन सात है। वसन को है। वसन के किस । उसने जाके उसके संगियोंको जो योक करते और शित है कि। १९

गया है तब प्रतीत न किहै।

९। फ़िकी प्राप्टि रिफ़र सीराम कि रिकाई फ़िस्मेड रिफ़र दियि किछड़ इ. फ़िरिक्टि कारू कि निक्रिन्छ। एड़ी निक्षेड़ स्पिन्ड रिफ़ड़ थि निक्त किनोर

कहा दिया परन्त उन्हान स्वाद्य कि मितिय कि कि निक्र । प्राप्त स्वाद्य शिर्णा कि के मेरजनपर् बैंडे थे द्रान दिया १४ श्रीर उनके श्रीबर्गास श्रीर मनको क्याता उन्हान के कि अप

नीड़न्ड किर्मिशिक मह 18 185 शुरू देह कि सेट मीड़न्सी की फिडी १९ एड़ कार मिनाम प्राप्त मन 1ड़क सिम्ह नेसर ग्रिट । ड्रेकी न निकिय ३९ गम्पदीयह सर्वेष्ट देन प्राञ्चादी हि । व्यानम प्रज्ञाससम क्रियनम क्र

युक मसुज्यको सुसमाचार सुनाखो । यो विश्वास करे थी। दंदके पेम्य पुरु मसुज्यको सुसमाचार सुनाखो । यो विश्वास करे थी। दंदके पेम्य

शर एसं कांग्रडमेक माध्यकी डुन्मी ए गृष्टि । गाम्याः छाग्रड्ड
 । रिर्छाव ग्राप्त डुन डुन ६ रिर्छाक्ती (कांत्रिप सिमान रिम ६ . गिड्ड
 तिकार सिम्दर । ति हिए प्रति छक् है कि गृष्टि रिर्छ । उट किंगिंगि कि

रई फंड हे ग्रीक फंडिंग एउड़ फ्रांकिशीई है . गिगई न नीड़ इन्ह

31 प्राप्त गरा गरा । उन्हें स्वापंत क्ष्मिक क

---:0:---

### । प्रामामस तम्रो क्र

ि सुवसाबार लिखने का प्रयोजन । ]

[ । नणव पत्र नेहर मेन प्रनाहाशीकृ ]

मेरवरके सन्मुख बढ़ा होगा और न दाख रस न सब पीमेगा -प्र इह कींफिन । गिंड कड़नीनाष्ट्र में क्सन्य केसर गिर्फ कड़ूह ५१ १४ नाम वेहिन एखना। तुम् आनन्द्र और श्राह्वाद् होगा और मुनी गई है और तेरी क्वीशिवा पुत्र जनेगी श्रीर तु उसका १२ दिया । जिल्लिएगह उस देखके घलरा गया और उसे दर इत भूपकी वेदीकी दिहिनी श्रीर खड़ा हुआ उसका दिखाई ११ की सारी मंडजी बाहर प्राथेना करती थी। तब परमरबरका एक ३० मंदिरमें जाक धूप जलाना पड़ा। धूप जलानेक समय लोगों इरिनेसे उसकी पानकीय व्यवहारके श्रमुसार प्रमिश्वरक क्रिक्स इंस्वरक आग पानकका काम करता था . तब किर्म इ किशिए मिएह डाफ्रीकृकी कर। है ईड़ मिं ई में है महि पर अपने ण निदीप चलते थे। उनका कोई छड़का न था नयेकि इसीयावा र्प्राप्तिकी गृष्टि सिल्लाहा कामस कि प्रकर्मपूप गृष्टि थि विस्पृष्ट इस्मिल क्राहर है निर्म है। कि किएक किन्त्रिड था काशीकि इ जिल्लाह नाम एक पात्रक था भार उसकी हो जिसका नाम मिरिए किंग्राष्ट्रीह सिंग्ही काला हारेंड़ कार्ड एड्रीइफ १

। गागंडु गुष्रुपीए ज्ञामनाक्ष क्षतिए भिडिमा कालाम तिमार ग्राह्व किन्ह गुरुपीर किंतिहुरू सिमिलितिनस क्षत्रभास्त्र इक ग्राह्म ३१

। है । फिकी ग्रेडिक 199 फिसमु एक बीडाएकु माँनिही नड़ नेप्रदूसरए किनाइसी ५९ नामग्रह गर्भ सांधन्तम की . एनापृष्टी कड़क ड्राप माम चांप कि ४५ निम अहि इंड िनम्मा विशिष्ट कि कि अह की कि में जब उसकी सेवाके नेदेन पूरे हुए तब वह अपने घर गया । ३३ । 1छार हुर ।।भूर भूष्ट ।।ग्छ नेप्क नेप्र भूष्टि हुई गृष्टि ।। कित संस्का और उन्होंने नाना की उसने मिन्दर्भ की है देशन के उसने मन्दिरमें बिलंब किया। जब वह बाहर आया तब उन्होंसे २१ १९ थं निरक प्रयंत्र प्राप्त के किन्ने उन्ह किन्नाभी किन प्राप्त नहीं का अपने समय में पूरी किई जायेगी बिश्वास नहीं हिम क्र कींकि गार्का र लांक प्रदेश गाड़ि है । गार्ड है लिक्डी गया हूं। श्रीर देख चिस दिनहों यह सब पूरा न हो जाय उस ३० किं विकान में तुस्त हो है है कि हुं 1537 । इस न्माप्त कान्द्रहै कि हुं रुशक्ष में की 38 फिड़ी फ़्रें मेरी की फ़िर्म है हिंह निक्र कि भिर्म मेरे है हिंह में कीएफ नाम छिता, छका में इए डिक छित्र नेडाएपीछानी न । फि ग्रिक ग्रफि किर्गिक गृडू हिम कप फिली केस्र ग्रिक हार प्राप्त कार्या वाला नयन करनेहा होड़ है है है भी किंक्ड्ड मम कॉफ्तमी की फिडीसड़ गाम्ना सेब्डमास ग्रीह श्वाम्त्राक्ष कंडाम्ड्रीय मिल कंस्ट इक । ग्रिम्स्य मिल्ड्राह्य कंडाम्ड्रीय ।

### [। नकेंड किन्द्रित में ए क्षिमध्रीक ]

श्रीर सर्व्वप्रधानका पुत्र कहावेगा श्रीर परमेरवर ईश्वर उसके ३३ पिता दाऊदका सिंहासन उसको देगा। श्रीर वह याकृषके घराने-३४ पर सदा राज्य करेगा श्रीर उसके राज्यका श्रन्त न होगा। तब मिर्यम ने दूतसे कहा यह किस रीतिसे होगा क्योंिक में पुरुषको ३४ नहीं जानती हूं। दूतने उसको उत्तर दिया कि पवित्र श्रात्मा तुक्तपर श्रावेगा श्रीर सर्व्वप्रधानकी शक्ति तुक्तपर छाया करेगी इस ३६ लिये वह पवित्र बाठक ईश्वरका पुत्र कहावेगा। श्रीर देख तेरी कुटंबिनी इलीशिबाको भी बुढ़ापेमें पुत्रका गर्भ रहा है श्रीर जो ३७ बांक्स कहावती थी उसका यह छठवां मास है। क्योंिक कोई बात ३८ ईश्वरसे श्रसाध्य नहीं है। मिरयमने कहा देखिये में परमेश्वरकी दासी सुक्ते श्रापके बचनके श्रनुसार होय. तब दूत उसके पाससे चळा गया।

### [सरिधन ग्रीर इलीशिनाकी भेंट-सरियमका गीत ।]

३६ उन दिनों में मिरयम उठके शीव से पर्ब्वतीय देश में यिहूदाके ४० एक नगरको गई. श्रीर जिखरियाहके घरमें प्रवेश कर इल्लीशि-४१ वाको नमस्कार किया। ज्योंही इल्लीशिवाने मिरयमका नमस्कार सुना त्योंही वालक उसके गर्भमें उछला श्रीर इल्लीशिवा पितृत ४२ श्रातमासे पिरपूर्ण हुई। श्रीर उसने बड़े शब्दसे बोलते हुए कहा ४३ तू स्त्रियोंमें घन्य है श्रीर तेरे गर्भका फल धन्य है। श्रीर यह मुर्भ ४४ कहांसे हुशा कि मेरे प्रभुकी माता मेरे पास श्रावे। देख ज्योंही तेरे नमस्कारका शब्द मेरे कानोंमें पड़ा त्योंही बालक मेरे गर्भमें ४४ श्रानन्दसे उछला। श्रीर धन्य बिश्वास करनेहारी कि परमेश्वरकी श्रीरसे जो बातें तुमसे कहीं गई हैं सो पूरी किई जायेंगीं। ४६ तब मिरयमने कहा मेरा प्राण्य परमेश्वरकी महिमा करता है। ४५ श्रीर मेरा श्रातमा मेरे त्राणकर्ता ईश्वरसे श्रानन्दित हुशा है। ४८ सब समयोंके लोग सुभे धन्य कहेंगे। क्योंकि सर्वशक्तिमानने मेरे ४० लिये महाकार्थ्योंको किया है श्रीर उसका नाम पवित्र है। उस की दया उन्होंपर जो उससे उरते हैं पीढ़ीसे पीढ़ीलों नित्य रहती है। ४१ उसने श्रपनी भुजाका बल दिखाया है उसने श्रीममानियोंको उनके

उसके बेशापर अपनी दया स्मर्ण करनेक कारण अपने संवक इसा-उसने जेसे हमारे पितरोंसे कहा. तेसे सबदा इबाहीम श्रीर १४,१४ । ई एड़ी फ्रि एए इ इ किंगिनिक प्राप्ट एकी प्रत मिंकित्तिक ६५ मत्तर किछिप्त नेसर। ई फिकी हिट किलिड़ गृष्टि गिरिस ९५ - १इसी किंबिमिड हिसा है। उसने वसमिक्दी मिएमाप्र किनम

। डिग्रिं कि इस स्पन्न हो । इस पर् ३५ काम्योकिइ रुक्डार किमाम नित सण्डीम। ई फिकी जाकपर कर्छ

किराइक सिमात छड़ कि है डिह है कि से मिक्सिक कियार ।इक से नहीं परन्त उसका नाम बेहिन रखा जायगा । उन्होंने उससे हैं 9 उसका नाम जिलारियाह रखने छगे। इसपर उसकी माताने कहा ६० प्रमान कातमी केमर प्राधि शिष्ट कि निरम वित्र कि कि कि कि ३५ म्ही विराष्ट्र । एकी इनमार एमं केमर मिंडन्ड ग्रीह है हैकी एड न दें हिंह राम हे हिंदि की राम में हिंद हुई ग्रिस् हिंसी इंप केस तब इलीशियाके जननका समय पूरा हुआ और वह पुत्र जनी। १७ ्याह्नस्र जन्मस्य वर्णन ।

है कि दूसका नाम रखा जाय। उसने परिया मंगाक यह खिखा ६३ ९३ तड़ा हम भार की एकी नमें भारण क्स महिल है

हैं वर्का धन्यबाद करने लगा । और उन्होंके आसपासके सव रहने हैं गृष्टि नेठाि इह ग्राष्ट्र हार उत्तु कन्गृत प्राप्ति विकास ग्राप्ट इस है उसका नाम योहन हैं. इससे ने सब अचीभत हुए । तब उसका ६४

हाथ उसके संग था। इड़े निपट निपट निराडेनिन सम प्रमा । विष्ट निर्देश प्रदेश हैं राम काएडीइमी किम किंकिक वम मड़ माझ एस कि छिड़

[ । हाए । त्रवाष्ट्रीक्रही ]

है फिकी प्राइट किडिन्ट फि खीड प्रणीमिक निपष्ट निप्तट की निर्इ इ भार प्रहर्द । किल्लास इ प्रहरमाग्र की . । जाई श्विर हा ७३ गृष्टि एष्ट्रिक्या है मिन्नाह स्वीप द्वाप्रमिन्दी १५मी विस

00 -195 कहराइ कन्छ म्पष्ट फिली शामड़ छित . 1इक ई मार नाई 33 मिडीए कि मिछम कांकाम इध्वहीम हत्रीप नेपत नेमह मिर्ट गृष्टि

। 139 सिंनिष्ठ िलांट जिन्ही किनिष्ठ उगप प्रणीमिल किशिष्ट्र । विद्या है। कि क्रिक्स किलाइक विकास किलाइक श्राष्ट्र क्ष्र क्षांभ्रा कांभ्राड्रक्तक माश्राक्ष किष्ठुम ग्राष्ट्र मिग्रकाध्य की . है । एड हाली कप प्रामित्र छिप्रक छहर । क्षेप्रमु साध्वेक हथ भिर । व्हें नाम कारतानि भागाइ कनवीमणाए काइन्ह किंगिरिछ न्य क्रिप्ट माएक । इस किश्वरहे शामड तीष्रक . वानव ष्टंग क्रिप्ट ए ए नका मिवेब्यह का कहावेगा क्योंकि तू पर्मश्वर्क आगं जायगा कि -ामप्रकाम कछाव है हु गृष्टि। रेक । किम किमम मिमम गृष्टि देश है। -हिम क्रमुन्स कंसर नहीतिय प्रम निवीय प्रमिन . कंसर संस्थाउ ५० किंदिम क्षाई . कि इंग्रे कि हैं कि मुश्रोंके । हे नियम स्मर्ग्य करे. श्रथित वह किरिया को उसने हमारे पिता हिनीए निपर प्रिक्ष के अनुहाल का का के कोरिक्स अपना मिल की फिलामड़ . ई ाष्ट्रकी उामर कि गड़िनाइक कुण भाषाड़ कांफ्रीक इध इस शामड गृष्टि झिंक्सिए ग्रामड़ छोछष्ट . किर्गिछ कृणाह कु मिंह । ध

प्राप्त वह बालक वड़ा आस्त्रास्त्र माना कुलन्य होता गया और

्योगुका जन्म ।

जाफ मिथात्रम फिकी किमर कीर्षिक राग्र, मितिग्रम केडफेक मिईफक किन पूरे हुए। और उस अपना पहिल्लीत पुत्र कि । युद्ध पूरे किन । किन्न क्रिस मिड्ड इंडिट किन्ह। कि फिल्मा मध्रीम क्रम मह है . ।छा किग्राम केइकाइ मान मझकतह माध्हीद्वेश छिग्रान तुसान क्ष्म उससे उसकी मांग हुई थी नाम जिस्तानको मालील देशक कि मिछीम . ए काम्रें कि नाप्र केइकाइ इक की फिछीमड़ १ ध सब छो। वास छिखानको अपने अपने नगरको गर्भ। बूसफ भी मिर्ह । इंडू ड्राएडी मान ड्रफ किंडीए किंनीड कम्प्रह क्षेत्रह । अपि क्ष्मितिक । ज्ञाम किसी मान कार्मा क्ष्म क्ष्मित क्षम १ १ की ईड्ड । हाए भिगरि किलागड़म गर्भक स्माप्त माँनड़ी न्ह

। १५ वर्षेत्र क्षेत्र वर्षेत्र का वर्षेत्र वर्षेत्र हो।

क्षांनिह हाइनह स्प्राम कड़काड़ हाक की . गागड़ इन्लास किर्मागिछ देखी में तुम्हें बड़े आनन्दका सुसमाचार मुनाता हूं किस से सब ०१ कीएम छिड हम पड़क सेम्ह नित्र । भार पड़ मड्ड ह प्रार्थ किमम उनके पास आ खड़ा हुआ और परमेश्वरका तेज उनकी चारों भार अपने सहसा पहरा देते थे। शार देखा परमश्वरका एक हत ह

म िगट गृष्टि गृह इफिल मिड़ेफक किकड़ाइ कुए मि की गिगड़ गिप कृष कार्याकता अथित क्रिय प्रमु जन्मा है। और तास्का प्रिक पर ११

8१ हिन्ह मिन्छ . जिनि भुडू निम्न निक्ति कि मन्द्रे मिष्ट भुडू उाम एसे इर किए मह रिम्डूब मिसामि शीम्ड कनांचल वत । गिलिए गृडु इप

वह जात जो हुई है जिसे परमेखरने हमोको बताबा है देखे। और १६ कार छिमडेलक मड़ स्थित इक मिल्रण हांगीड़ार डिफ़ि का १ किंग्हर छिमाए किंडिन्छ प्राफ्त्र डिलिंग्ड । ई फिलिप्ट प्रांकित्मि स्थान में हेश्वरका गुणानुवाद और पृथिवीपर शानित होय.

पड़े हुए पाया। इन्हें देखक उन्होंने वह बात जो इस बाळकके 90 मिनिश्र किक्छा शिष्ट कियमे शुर्ध मार्थित कार सीय नाईन्छ

उन बातोंसे जो गईएयोंने उनसे कहीं अचीभत हुए । परन्तु भीर- १९ न है। इस्म से अवस्था मिल । इकी प्राचार कि है। दिक मिड़ेक्ट में फ्रम्

। विष उन्हें भृष्ट किएक श्रीर देखके उन बातोंक लिये हें व्यक्ता गुथानुबाद श्रीर स्तित तव गड़िरिये जेसा उन्हास कहा गया था तेसाही सब बाते सुनके २० । डिर िन्स सब बातोंका अपने सनमें रखा थार उन्हें सामता १इ।

लाइलाहो - क्लिक किम्बर्ड जाई क्लिक काक क्रिक्ट कि

ा नका तलाह्न जाह

उनके शुद्ध होनेक दिन पूरे हुए तब वे बालकको विख्याबीममें खे शारे हतसे रखा गया था। और जब मुसाकी ब्यवस्थाके अनुसार ?? उसका नाम वीशु रखा गया कि वही मान उसके नाम पड़नेक जब शह दिन पूरे होनेसे वालकका खतना करना हुआ तब ?!

नाड़ी अथवा कपेतक हैं। बच्च शिवदान करें। ४५ किंकिइंग गामुत्र किता कि विषय कि कि के प्रति । मेर शिक्ष केरिय कर प्रमेश्वरक किया किया कर्मा नेस वर्ष प्रमा कि ावे. कि जैसा प्रमध्यक्की व्यवस्थामें जिसा है कि हर एक पहि- २३

। फिर्मा मेकी जायगे। प्राप्त भी खद्रमें नाएमार क्रिये । इससे बहुत हर्मा भाष हिना 195 है . पिर्छा हैकी है। इस्ट्रेडि किस्टी इन्ही क्य गर्छ १६ ।।।। हे स्राक्त में अधि होती कि हिंदे में अधि है है है है है छि । इक छमध्रीम । जाम किछ कई छाष्ट्राष्ट्र किष्ट नेनिक्सीड़ी इत । थि निरक मिन्छ हो। डिक मिथन किस मि निर्मित ४ ६ न्हे । जाम किपुषि गृष्टि सम्म । हाई हि । कागक दिर्धास्ट रेि हर् प्राष्टि तिर्मित किन्त्र एतका विशेषिति एना हुन की . है । एकी ९ ६ प्राफ्त क्रमुन्छ कांगिक कांग्रेड वस क्र क्रिसी . ई एक्ट्र क्रिक १ इ -ग्राह रेर्त लिकिंकि हिम कीएक . ई 1त्रक रइबि छिछाट्ट किसाइ ० इ र्माह माम्हाह के तक विकास का भिष्ट कि भिष्ट के । 1इक एक जाइ 39 २८ हाये . तव शिमियोतने उसके। श्रपनी गोहीमें लेके हेथ्बरका धन्य-रति हिंद कित्रक गामहरू के गाउँहरू काछ्नहरू संप्रमध का मिन्सम आया और तब उस बारुक अथित वीशुरु माता गिरा मिलियी किमिनास इह गृहि। गिर्कर म किस्तुम किस्त किर्द वर न किन्स क्षिमिष्ट केम्ब्सिम है किन्स की थि है। इही एहिनिस क्रिस भामग्राह होंगे। ए प्रमिष्ट मिग्रह हिंगे गृष्टि था क्रिये ३९ मनुष्य धम्मी श्रीर भक्त था श्रीर इसिएउको यानितको बार ३१ तब देखा विख्यातीममे शिमिमोन नाम एक मनुष्य था . बह

बार देखते थे उन समोसे योथुक विषयमे बात किहे। ३६ जब ने परमेश्वरकी व्यवस्थाके श्रमुसार सब कुढ़ कर चुके तब ४० गाहीरुका अपने नगर नासरतको कीर। भार बारुक बड़ा भार

३० गारुरिक्का अपने नगर् नासरतका कीरे। और वारक बड़ा और शासामें बरुदन्त और दुद्रिसे परिपूर्ण होता गया और हेंग्यरका

### [ । तिक्ताक एक किल्किड्रम्ड किल्कि विषठ किस्टा क्षेत्रक

१५ गृष्टि ग्रिम सिरम्स निक्त और नास्तरम् आया और १९ उनके वयाने १६१ और उसकी माना है स्व वाति क्ष्मि क्ष्मि मान ११६१ और क्ष्मिक क्ष्मिक

अवश्य है। परन्तु उन्होंने यह वात में उसने उनमे । ई फर्प्राप्ट

मनुष्योका अनुग्रह बढ़ता गया।

### ्याहन बपतिनमा देनेहारका उत्तान्त ।

तारुशे एतर्ने वह मेंसुड़ विद्वार केरन्ड एंसिसी वह प्रिक्त प्रिक्त का प्रिक्त का प्रिक्त का प्रिक्त का कार्य कार्य

हेशमें आके पापमीचनके जिसे पश्चातापक वपतिसमाका उपद्श

करने लगा। जैसे यिशैयाह भविष्यद्वक्तांके कहे हुए पुस्तकमें लिखा है कि किसी का शब्द हुआ जो जंगलमें पुकारता है कि परमेश्वरका पन्थ बनाओ उसके राजमार्ग सीधे करें। हर एक नाला भरा जायगा और हर एक पब्बंत और टीला नीचा किया जायगा और टेहे पन्थ सीधे और ऊंचनीच मार्ग चैरिस बन जायेंगे। श्रीर सब प्राणी ई॰वरके त्राणकी देखेंगे।

चिताया है। पश्चात्तापके योग्य फल लाओं श्रोर श्रपने श्रपने सनसे योहनने कहा है सांपेंकि बंश किसने तुम्हें श्रानेवाले क्रोधसे भागनेका तब बहुत लोग जो उससे बपतिसमा लेनेकी निकल आगे उन्होंसे

मत कहने लगो कि हमारा पिता इब्राहीम है क्योंकि में तुमसे कहता है कि ईश्वर इन पत्थोंसे इब्राहीमके लिये सन्तान उपन्न कर सकता है। ३ श्वीर श्रव भी कुल्हाड़ी पेड़ोंकी जड़पर लगी है इसलिये जो जो पेड़ श्रव्हा फल नहीं फलता है सो काटा जाता श्रीर श्रागमें डाला १०, ११ जाता है। तब लोगोंने उससे पुत्रा तो हम क्या करें। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिस पास दो अंगे हों सो जिस पास न हो उसके साथ बांट लेवे श्रीर जिस पास भोजन होय सो भी वैसाही १२ करें। कर उगाहनेहारें भी ब्पतिसमा लेनेके श्रायें श्रीर उससे बोलें

<mark>१३ हे गुरु</mark> हम क्या करें। उसने उनसे कहा जो तुम्हें ठह<mark>राया गया है</mark> १४ इससे श्रधिक मत ले लो। योद्धाश्चोंने भी उससे पूछा <mark>हम क्या</mark> करं . उसने उनसे कहा किसीपर उपद्भव मत करो और न मुटे दोब

ल्यात्री श्रीर श्रपने वेतन से सन्तृष्ट रहो।

१६ विषयमें विचार करते थे कि होय न होय यही खीष्ट है - तब यहनने सभोंको उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हें जलसे बपतिसमा देता हूं परन्तु वह श्राता है जो मुक्तसे श्रीधक शक्तिमान है मैं उसके जूतोंका बंध खोलनेक योग्य नहीं हूं वह तुम्हें पवित्र श्रात्मासे श्रीर १७ श्रागसे बपतिसमा देगा । उसका सूप उसके हाथमें है श्रीर वह श्राप्ता सारा खिखान श्रुद्ध करेगा श्रीर गेहंको श्रपने खत्तमें एकट्टा करेगा परन्तु भूसिको उस श्रागसे जो नहीं बुक्ती है जलावेगा। १८ उसने बहुत श्रोर बातोंका भी उपदेश करके लोगोंकी सुसमाचार जब लोग श्रास देखते थे श्रीर सब श्रपने श्रपने मनमें योहनके

सुनाया ।

३१ कि किपक्रीकी द्वार क्सर ।कड़ाईड़ एटाउ कंड्राथिट संसर प्र रू फिकी संसर कि संप्रपति के सिम्बक् इस ग्राप्ट संस्थान कास्ड्रीति;

क्ष किया हिया । इसिलिये हेरीहरेने उन सभोके उपरान्त यह कुकम्मै २० मी किया कि वेरहनको बन्होगृहमें मूंद्र रखा ।

### [ गानुका बपायका छना।

एउ त्यातिसमा बिनेक पीछे जब श्रीयुने भी बपितिसमा १९ स्था था और प्रार्थना करता था तब स्वर्ग खुळ गर्या। थार २१ शब्दा था और प्रार्थना के कि त्या थार प्राप्त के में तुम्म् याति शब्दा है।

### [ । क्षिमाहां क्षिप्रि ।

इंट किंगिर प्रियं गारु निहं छक्ट किंगिर सिंग भार स्थित प्रियं मिस्सम् इंट किंगिर के प्रस्ता हुन था। यूसर एकिंगिर हुन था वह प्रस्तमम् इंट हिस्सम् इंट किंगिर इंट

बहीका वह कीसमका वह हरूमीवृद्का वह प्रका, वह गायाका २६ इह हिल्येजरका वह गोरीमका वह मनातका वह जेनीका उह ३० शोमोनका वह जिहहाका वह युसफ्का वह गोनका वह

हैं अन प्रमास उह प्रमास उह मिलनहां उह भारता है । स्थास वह स्वायता वह प्रियोधिका वह अमिलन वह अमिलन वह हैं । हैं एक्ट्रानिमार उह प्रमायित वह प्रमास वह सम्मास उह इह जह । एक्ट्रान इह एक्ट्रान वह स्थाय वह सम्माय

उन किन्ना वह स्वाहित हु का किन्ना हु हु कि किन्ना हु हु किन्ना हु

मुहका वह उसकका वह मिथूयलहका वह हमोका वह शेतक। वह दे मेर्का वह महर्ष्येलका वह केननका . वह इनायका वह योतका ३८ इह आरोमका वह ह्य्यक्ता।

इ सन उसने उसकी विख्याबीममें ले जाक कार्न्सक करवापर खड़ा । एक 1र्म दिनिहर रुस्क गाँह कि माण्य किए हे नेमह केदमिए हिया कि है श्रीतान मेरे समहनेम दूर है क्यांक लिखा है कि तू उत्त सुन्धे प्रणास करे तो सब तरे। होगा। योथो उत्तर कि कि भिष्ठ । हूं 15ई कि एक हूं 15ड़ार कि मि में हैं गाँह य ज़ीर इन्होंका बिभव तुरु हें क्यांव क्योंक वह भुभे सीपा गया है ज़िकारिक विभ त्र के मिर्म के उसर के मिर्म के विकास है उसे एक उन्हें प्रवेतपर ने जाके उसका परुभर्म जगतक सब न्नातिष छ। । एसिरि है जाइ क्यू रह किरायह हुन्स्म हिन सिडिडि 8 ताय । वीशुने उसकी एन हिया कि जिखा है मनुष्य केवल की तू है ब्वरका पुत्र है तो इस पत्थरसे कह दे कि रोड़ बन इ पीछे उनके पूरे होनेपर भूखा हुआ। तब श्रोतानन उससे कहा मिनानिष्ठ मही मीलाह ग्राहर । एका मिलाने सामाध्री कि ४ ट्र ामगार गरि । प्रति मिन्द्र हि णप्रुप्तीय सिमगार स्वीय स्थि [। एकार्य की परीक्षा।]

135 थाड़ भिन्न के हि हा हैं . इस एक १ भिन्न है । एक छा है । हा छ उ किंग्रिड मिष्ट मिष्ट्र मिष्ट्र मिष्ट्र मिष्ट्र के इंड की है कि की किंग्रिक , एग्रो मिष्ट के भिंड्य किनियह कि है हुए कि इंद्यु कि 1 इक सिमेर गृहि 1 कि

३३ सत कर । यब श्वाम सब प्रीया कर बुका पब केछ समयक ज़िया यह भी छहा गया है कि तू परमेश्वर अपने हेंश्वरकी परीचा उत्तर किसर नेषुषि । फिरु र्डाप्ट रूपग्रथम मिर्घाप रेर्ड की द्वि म फिरु दृष्ट

। 1911 । उन्न भ्रमाम क्रमह किन्ना

्येगुका गालील देयमें उपदेश करना और उसकी

भेर आसपास के सारे देशमें फेंक गई। और उसने उनकी सभाश्रोमें इ श्रेष्ठ आस्माकी शक्ति गाविहको। फिर गया और उसकी कीति । मनार लेल जाना ।

ा मास्तरा मास्तरा होगिर निवास वाना । उपदेश किया आए सभान उसकी वहाई किहै।

१६ तब वह नासरतका शाया जहां पाला गया था और अपनी

रीति पर बिश्रामके दिन सभाके घरमें जाके पढ़नेकी खड़ा हुआ। यिशेयाह भविष्यद्वकाकी पुस्तक उसके। दियी गयी श्रीर उसने १७ पुस्तक खोलके वह स्थान पाया जिसमें लिखा था . कि परमेश्वरका १८ श्रातमा मुक्तपर है इसलिये कि उसने मुक्ते श्रिभिषेक किया है कि कंगालोंका सुसमाचार सुनाऊं . उसने मुक्ते भेजा है कि जिनके १६ मन चूर हैं उन्हें चंगा करूं श्रीर बन्धुत्रोंको छूटनेकी श्रीर श्रंधोंकी दृष्टि पानेकी वार्ता सुनाऊं श्रीर पेरे हुश्रोंका निस्तार करूं श्रीर परमेश्वरके ग्राह्म बरसका प्रचार करूं। तब वह पुस्तक लपेटके २० सेवकके हाथमें देके बैठ गया श्रीर सभामें सब छोगोंकी श्रांखें उसे तक रहीं। तब वह उन्होंसे कहने लगा कि श्राजही धर्मी- २१ पुस्तकका यह बचन तुम्हारे सुननेमें पूरा हुआ है। श्रीर सभोंने २२ उसकी सराहा श्रीर जो श्रनुग्रहकी बातें उसके सुखसे निकर्टीं उनसे श्रचंभा किया श्रीर कहा क्या यह यूसफका पुत्र नहीं है। उसने उन्होंसे कहा तुम श्रवश्य सुकसे यह दशन्त कहोगे २३ कि हे वैच अपनेकी चंगा कर . जो कुछ हमोंने सुना है कि कफर्नाहुममें किया गया सो यहां अपने देशमें भी कर । श्रीर उसने कहा मैं तुमसे २४ सच कहता हूं कोई भविष्यद्वका अपने देश में प्राह्म नहीं होता है। श्रीर में तुमसे सत्य कहता हूं कि एलियाहके दिनेंामें जब २४ त्राकाश साढे तीन बरस बन्द रहा यहांलों कि सारे देशमें बड़ा श्रकाल पड़ा तब इस्रायेल में बहुत बिधवा थीं। परन्तु एलियांह २६ उन्हों में से किसीके पास नहीं भेजा गया केवल सीदोन देशके सारिफत नगरमं एक बिधवा के पास । श्रीर इलीशा भविष्यद्वक्ता- २७ के समयमें इस्रायेलमें बहुत केाढ़ी थे परन्तु उन्हों मेंसे कोई शुद्ध नहीं किया गया केवल सुरिया देशका नामान । यह बातें सुनके २८ सब लोग सभामें क्रोधसे भर गये . श्रीर उठके उसकी नगर से २६ बाहर निकालके जिस पर्ब्वतपर उनका नगर बना हुआ था उसकी चोटीपर ले चले कि उसको नीचे गिरा देवें। परन्तु वह ३० उन्होंके बीचमेंसे होके निकला श्रीर चला गया।

[ कफर्नाहुमर्ने यीशुका एक भूतग्रस्त मनुष्यकी चंगा करना ।]

श्रीर उसने गालीलके कफर्नाहुम नगरमें जाके विश्रामके दिन ३१ लोगों की उपदेश दिया। वे उसके उपदेशसे श्रचंभित हुए क्योंकि ३२

३४ जिसे अध्यक्ष सूतका आत्मा लगा ना ना ना कहा है थीं सुतका आत्मा लगा ना ना कहा है थीं सुतका सात्मी रहने दीजिये आपको हमसे क्या काम क्या आप हमें नाश करने आये हैं . मैं आपको जानता हूं आप ३८ कोन हैं ईश्वर के पवित्र जन। यीधुने उसको डांटके कहा चुप रह और उसमें से निकल आया और उसकी कुछ हानि न किई। गिराके उसमेंसे निकल आया और उसकी कुछ हानि न किई। ,W G यह कौनसी बात है कि वह प्रभाव श्रीर पराक्रमसे श्रम्भद्र भूतें। का श्राज्ञा देता है श्रीर वे निकल श्राते हैं। सो उसकी कीर्सि श्रासपासके देशमें सब्बंत्र फैल गई। इसपर समोंकी अचभा हुआ श्रीर वे श्रापसमें बात करके उसका बचन अधिकार सिंहत था। सभाके घरमें एक मनुष्य था

### ि योशुका पितरको ठासको खंगा करना ख्रीर नगर नगरने **चपदेश करना ।**]

- शिमोनकी सास बड़े ज्वरसे पीड़ित थी श्रोर उन्होंने उसके लिये इस से विनती किई। उसने उसके निकट खड़ा हो ज्वरके। डांटा श्रीर वह उसे छोड़ गया और वह तुरन्त उठके उनकी सेवा करने सभाके घरमेंसे डटके डसने शिमोनके घरमें प्रवेश किया स्रार
- हाथ रखके उन्हें चंगा किया। भूत भी चिल्लाते थ्रोर यह कहते हुए कि श्राप ईश्वरके पुत्र सीष्ट हैं बहुतोंमेंसे विकले परन्तु उसने उन्हें डांटा श्रीर बोलने न दिया क्योंकि वे जानते थे कि वह सूर्य्य डूबते हुए जिन्होंके पास दुःखी लोग नाना प्रकारके रेगों में पड़े थे वे सब उन्हें उस पास लागे और उसने पुक पुकपर
- 0C बिहान हुए वह निकलके जंगली स्थानमें गया धौर बोगोंने उसको ढूंढ़ा धौर उस पास श्राके उसे रोकने लगे कि वह उनके पाससे न जाय। परन्तु उसने उन्होंसे कहा सुक्ते धौर धौर नगरों- में भी हेरवरके राज्यका सुसमाचार सुनाना होगा क्योंकि मैं हसीकिये भेजा गया हूं। सो उसने गावलिककी सभाओं उपदेश

गृष्टि मावकृत्रम किछिनिक्रम तकुष्ट छितारे तस्कृष क्षिपुर

कार्ट चिष्योका बुलाना ।

नामाद्री कान पुरी भरी कि वे हुक्त लगी। यह देखके शिमान कार निहुन्ह गृष्टि 'रेक ात्रण सहायता करें हो की एकी निहें थि प्रम जान फिसड़ कि किंकिकी सि निष्ट निहुन्छ प्रमाड़ । गार किया तब बहुत मछोखेयां बक्ताई और उनका जाल फटने तिभी शापकी बातपर में जारु डालूंगा । जब उन्होंने ऐसी 3 इक्प डिंग इक् ग्रिस एकी मारियोग हो। है की पकड़ेनका अपने जालोको डालो। शिमीन ने उसको उत्तर दिया 7 वात कर चुका तब थिमान से कहा गहिरमें ले जा और मछलियां इह इस । एड़ी एड्रिय किर्मित भ्रिप्रिय । जब वह शार कि गुड़ हिपि भिरोति की हैकी तिनकी भिरम अही हुए के जाय उत्तर्क जाली की थीत थे। उन नावींमेंसे एकपर जो शिमानकी अहि। यह वह मार्ग किस्सिसिस किस्सिसिस है मार्स है है 5 एक दिन बहुत लोग ह्र्यएका बचन सुननेका पश्चिपर गिरे

। पृष्ट कमजीनी हैं इंक्य मिंड्रेन्ड कि छिनार त्रक के छिनिहास में पाण मनुष्य है। क्योंकि वह खोर उसके सब संगी लेगा इन मिहास मिलाए रिम सिए है । इक गृष्टि । गृशी रूप हिंगा कप्टिकि गृहिम

सब कुछ छोड़के उसके पीछे हो लिये। १९ कारु प्रमुति किंकिन के प्राप्ति । ग्राव्हेक्य किंपिर सिक्ष रह 5H 13क िमामिष्टी निष्ट्रिक BB. युट्ट 5Hमीबी थि किराम श्रीर वेसेही जबदी के पुत्र बाहूब श्रीर पोहन भी जी शिमोनके १०

### । गर्ना गर्म गर्म कि इति कु प्रमुख्ये

अाजा दिहें कि किसीसे भत कह परन्तु जाक अपने तह थाजकरा है। या . और उसका कोढ़ तुरन्त जाता रहा । तब उसने उसे १४ सकते हैं। उसने हाथ बढ़ा उसे कुरू कहा में तो चाहता हूं शुद्ध १३ उससे किह कि है यस की शाप चाह से से के हैको फिन्छी स्म प्राष्टि छिता कि कहम क्छि । कि हित के छित कि छित । इह । इह यब वह तेक नगर में बा तब देखा एक मनुष्य कोढ़से भरा १२

दिखा श्रीर श्रपने शुद्ध होने के विषयमेंका चढ़ावा जैसा मूसाने ११ श्राज्ञा दिई तैसा लेगगेंपर साची होनेके लिपे चढ़ा। परन्तु यीशु की कीर्चि श्रधिक फैल गई श्रीर बहुतेरे लेगा सुननेको श्रीर १६ उससे श्रपने रोगोंसे चंगे किये जानेको एकट्टे हुए। श्रीर उसने जंगली स्थानेंग्नें श्रलग जाके प्रार्थना किई।

> [ यीगुका एक ब्रह्मांगीका चंगा करना श्रीर उसका पाप समा करना । ]

१७ एक दिन वह उपदेश करता था श्रीर फरीशी श्रीर ब्यवस्थापक लोग जो गालील श्रीर यिहुदियाके हर एक गांवसे श्रीर यिरू-शलीमसे श्राये थे वहां बैठे थे श्रीर उन्हें चंगा क्रनेका प्रभुका

१८ सामर्थ्य प्रगट हुन्ना । श्रीर देखो लोग एक मनुष्यको जो श्राह्माँगी था खाटपर लाये श्रीर वे उसको भीतर ले जाने श्रीर यीशुके

१६ आगो रखने चाहते थे। परन्तु जब भीड़के कारण उसे भीतर ले जानेका कोई उपाय उन्हें न मिला तब उन्होंने कोठेपर चढ़के उस-

२० की खाट समेत छतमेंसे बीचमें यीशुके श्रागे उतार दिया। उसने उन्हें का बिश्वास देखके उससे कहा है मनुष्य तेरे पाप समा

२१ किये गये हैं। तब अध्यापक श्रीर फरीशी लोग बिचार करने छगे कि यह कौन है जो ईश्वरकी निन्दा करता है. ईश्वरको

२२ छोड़ कौन पापोंको समा कर सकता है। यीशुने उनके मनकी बातें जानके उनको उत्तर दिया कि तुम लोग श्रपने श्रपने मनमें

२३ क्या क्या बिचार करते हो। कौन बात सहज है यह कहना कि तेरे पाप सभा किये गये हैं श्रथवा यह कहना कि उठ श्रीर चल ।

२४ परन्तु जिस्तें तुम जाने। कि मनुष्यके पुत्रको पृथिवीपर पाप चमा करनेका अधिकार है (उसने उस अर्द्धांगीसे कहा) मैं तुससे कहता

२४ हूं उठ अपनी खाट उठाके श्रपने घरको जा। वह तुरन्त उन्होंके सामने उठके जिस पर वह पड़ा था उसको उठाके ईश्वरकी स्तुति

२६ करता हुश्रा श्रपने घरको चला गया। तब सब लोग बिस्मित हुए श्रीर ईश्वरकी स्तुति करने लगे श्रीर श्रित भयमान होके बोले हमने श्राज श्रनोली बातें देखी हैं।

[ योशुका लेबीकी बुलाना।]

२७ इसके पीछे वीशुने बाहर जाके लेवी नाम एक कर उगानेहारेकी

। हु ।छाष्ट नाउड़ छठा क्यानाच्य्य कांप्रीाप् ९६ हनप्र डिक किंक्सिमीय मिं। किंकिमिष् हनप्र है डिक नहार्वस ह । कछि हो । विश्वने उत्तर हिया कि किरियोगियोको वैक्षक है १ नाक्र फिन एमं कांक्रीाप ग्रन्थि रिगडेन्डाएट प्रक मत् किकि काइक् ०६ -इन्ह प्रगंभित्राष्टी कामर शिष्ठीतम गृष्टि कागाध्यक्ष कांईन्छ छत । देखे प्रमाहनेहार और वहतसे श्रीह अधि थे का कनक संग भारत पर जेवीने अपने श्रम उसके जिये बड़ा भीत बनाया और बहुत कर 35,75 गृष्टि । फिली रिड किपि केप्तर गृष्टि रिट केड्रिक क्रम हम उन । एड क्रिपि रीम । इस सिरा और उसरे करें। मेरे पीखे था।

### ्यात्रीया वतवास सरम्या व्हारा वयामा ।

। है छिन्छ हि मि। है गुराना है कि के छि है। इसे मनुष्य पुराना दाख रस पीक विरन्त नहीं नहिता है किडि एक किमिड़ कि प्रदेशिक गाम भाग के कि सा हो। हो कि काहंगा और वह आप बह जावगा और कुणे नष्ट होंगे। परन्तु इंद रस पुराने कुप्पोमें नहीं भरता है नहीं तो नया दाख रस कुप्पोक़ो हुकड़ा तुरान में मिलता भी नहीं । और कोई मनुष्य नया दाख इं उपाता है नहीं तो नया कपड़ा उसे फाइता है और नवे कपड़का कहा कि कोई मनुष्य नमे कपड़ेका हुकड़ा पुराने बखमें नहीं इं फ़ुरू भिर भिर भिराष्ट्र कुए स्प्रिट । फ्रिक भाष्ट्र सिर्मिश रूप हे हा परन्तु ने दिन शावेगे जिनमें दूरहा उनसे शहरा किया जायगा ३४ । 1ई िकछ । इन्ह माहित हो । एक इन है । एके क्लिसा हो। अपके शिष्य खाते और पीने हैं। उसने उनसे काहा जब दूरहा ३% हुन, पिर फाड़ी कांकिशिकित डिफ़ेर्ड गृष्टि है रिफ़ प्रनिशार गृष्टि श्री उन्होंने उससे कहा मेहिनके शिष्य क्यों वार वार उपवास है

### ्यागुका विश्वामबार्क विवयम निवाय कर्ना ।

उनके। उत्तर हिया क्या तुम ने यह नहीं पड़ा है कि हाकड़ने जब इ नेष्ट्री । दि रिएक फिन । हे हैं हिम तन्दि । भीशुने इ इ फाक कि । इक छिम्ह निष्धियिक क्षेत्र के हिम हो। कि छ । विडक दूसराइनक पाछ विशासक ।दन पाछ स्वाम मुख महक र्काइ मिंग्निक प्रिपि एकी किमाधन क्रिपे कम्हीर्म्म क्रिक्य

४ वह श्रीर उसके संगी लोग भूखे हुए तब क्या किया . उसने क्योंकर ईश्वरके घरमें जाके भेंटकी रोटियां लेके खाई जिन्हें खाना श्रीर किसीको नहीं केवल याजकोंको उचित है श्रीर श्रपने १ संगियोंको भी दिई । श्रीर उसने उनसे कहा मनुष्यका पुत्र बिश्रामवारका भी प्रभु है।

[ यी गुका एक मनुष्यको जिसका दहिना शाय सूख गया या चंगा करना।

करने हमा श्री का का का कि उपदेश करने हमा श्री वहां एक मनुष्य था जिसका दिहना हाथ सूख करने हमा श्रीर वहां एक मनुष्य था जिसका दिहना हाथ सूख जिस था। श्रध्यापक श्रीर फरीशी होग उसमें दोष ठहरानेके हिये उसे ताकते थे कि वह बिश्राम के दिनमें चंगा करेगा कि नहीं। पर वह उनके मनकी बातें जानता था श्रीर सूखे हाथवाले समनुष्यसे कहा उठ बीचमें खड़ा हो। वह उठके खड़ा हुश्रा। तब

यीशुने उन्होंसे कहा में तुमसे एक बात पहूंगा क्या विश्रामके दिनोंमें भला करना श्रथवा बुरा करना प्राणको बचाना श्रथवा

१० नाश करना उचित है। श्रीर उसने उन सभोंपर चारों श्रीर दृष्टि कर उस मनुष्यसे कहा श्रपना हाथ बढ़ा . उसने ऐसा किया श्रीर

११ उसका हाथ फिर दूसरेकी नाई भला चंगा हा गया । पर वे बड़े क्रोधसे भर गये श्रीर श्रापसमें बोले हम यीशुको क्या करें ।

[ बीशुका बारह मेरितोंको उहराना । ]

१२ उन दिनोंमें वह प्रार्थना करनेको पर्ब्वतपर गया श्रीर ईश्वरसे १३ प्रार्थना करनेमें सारी रात बिताई । जब बिहान हुश्रा तब उसने

१३ प्रार्थना करनेमे सारी रात विताई । जब विहान हुआ तब उसन अपने शिष्योंको श्रपने पास बुळाके उनमेंसे बारह जनोंको चुन

१४ जिनका नाम उसने प्रेरित भी रखा । श्रर्थात् शिमोनको जिसक नाम उसने पितर् भी रखा श्री उसके भाई श्रन्द्रियको श्रीर याक्

१४ श्री योहनको श्री फिलिए श्रीर वर्धलमईको श्रीर मत्ती श्री थोमाको श्रीर श्रलफईके पुत्र याक्ट्व को श्री शिमोनको जो उद्योग

१६ कहावता है . श्रीर याकुबके भाई यिहूदाको श्री यिहूदा इस्क रियोतीको जो बिश्वासघातक हुत्रा ।

[ योशुका पहाड़ी चुपदेश। ]

१७ तब वह उनके संग उतरके चौरस स्थानमें खड़ा हुआ श्री

इहो शार इपिर डिक किंगिर्ड गृष्टि थि पर छाड़ी रहु। कीस्ट कैस्प्रस किर्निशि कि गृष्टि सिमोशिएअधी गृष्टि साफ़्डी किर्नित्त फेकी गिंच सिग्निर मिल गृष्टि कि निम्स किस्ट कि सिग्नि निष्टि गृष्टि पर गृष्टि सिम्स के मिल अधुष्ट गृष्टि थे शिष्ट १६ कींप्रम थे निज्ञाम में सिम्स सिम्स सिम्स कि सिम्स सिम्स सिम्स विद्यालय कि सिम्स सिम्स

५५ कि मह छाड़ र शिंड छिद्ध मह कींक्रिक हि प्रमुप्त कि मह छाड़ ३५ मह छाड़ । शिक्षिर ग्रींक शिंक कािय मह कींक्रिक डि हमडें छाड़ निंग्रिक्ती किंक्ट . इंक छिप मेंक्यिडी शिड्य एक्टिम इस इक्ट गरिङ । एक्टी शिंपिडी केंक्टिस देस

ा एकी डिसिड क्रिड की इंसिडक डिस्मेड मिस अपट कर है। एकी डिसिड क्रिडेस्ट मिस अपट कर है। एक डिस्मेड मिस अपट कर है। एक अपट स्थाप कर है। इस स्

हैं है। सुरहारी क्या बड़ाई क्यांक फार्फ है। है है है है

द्यावन्त होओ।

ाककी ह प्राह्में । ग्राइम्क् कि फिल होने कि ग्रिम्के हैं । ग्राह्में । ग्राहमें । ग्र

ड़ेकि गृष्टि किए उस ामकिनी कि है डिम ड्रि छिटए डेरिक \$8 डिम्पेष्ट ड्रिफ कुए एड़। किए उस एडन्ट्रिक कि डिम ड्रि डिम ड्रि डिम इस । डिम एज़ार सिड्स किंडिंक गांक कीएफ ड्रि डिम काम सिड्स सिड्स निप्ट प्रमुस । ड्रि सिड्स छिड़िक छाड़े सिड्स छिड़ेक न ग्रांट रिड्स १४ एउड़म 195 पर्टि ई हिड़ार्क शांक विष्ट सि ग्रेड्स छिप के नम

अह सुस सुन्ते हे प्रसु हे प्रसु क्या तुकार हे ध्रि हो सुस सुर

हूं सो नहीं करते। जो कोई मेरे पास घाके मेरी बातें सुनके इन्हें पालन करे में तुन्हें बताऊंगा वह किसके समान है। वह एक मृतुष्यके समान है जो घर बनाता था और उसने गहरे डाली गई थी। परन्तु जो सुनके पालन न करे सी एक मनुष्यके समान है जिसने मिट्टीपर बिना नेवका घर बनाया जिसपर खोदके पत्थरपर नेव डाली श्रीर जब बाढ़ आई तब धारा उस घरपर लगी पर उसे हिला न सकी क्योंकि उसकी नेव पत्थरपर विनाश हुआ। धारा लगी श्रीर वह तुरन्त गिर पड़ा श्रीर उस घरका बड़ा

[ यीगुका एक शतपतिकी दास की चंगा करना।]

सुनके योश्चने उस मनुष्यपर श्राचंभा किया श्रीर मंह फेरके जो बहुत लोगा उसके पिछ्नेसे श्राते थे उन्होंसे कहा में तुमसे कहता हूं कि मैंने हस्तावेली लोगों में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया है । श्रीर जो लोग भेजे गंगे उन्होंने जब शरको लीटे नव उन के नेविंग नामने जंग हमारे लोगसे प्रेम करता है और उसीने सभा का घर हमारे हमारे लोगसे प्रेम करता है और उसीने सभा का घर हमारे किये बनाया। तब यिद्य उनके संग गया और वह घरसे दूर न हि शा कि शातपतिने उस पास मित्रोंको भेजके उससे कहा है प्रभु दुःख न उठाइये क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घरमें आवे। इसिलिये मैंने अपनेको आपके पास जानेके भी योग्य नहीं आवें। इसिलिये मैंने अपनेको आपके पास जानेके भी योग्य नहीं समझा परन्तु बचन किहये तो मेरा सेवक चंगा हो जायगा। स्मासा परन्तु बचन किहये तो मेरा सेवक चंगा हो जायगा। क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं और योद्धा मेरे बसमें हैं और मैं क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं और योद्धा मेरे बसमें हैं और मैं क्योंकि में त्रा तो वह जाता है और दूसरे को शा तो वह प्रकेको कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे को शा तो वह सुनके यिहृदियोंके कई एक प्राचीनोंकी उससे यह बिनती करनेको उस पास भेजा कि आके मेरे दास की चंगा कीजिये। उन्होंने यीशु पास आके उससे बड़े यब से बिनती किई और कहा आप जिसके लिये यह काम करेंगे सी इसके योग्य है. क्योंकि वह उसका प्रिय था रोगी हो मरने पर था। शतपति नेयीश्चकी चर्चा रोगी दासकी चंगा पाया। हुममें प्रवेश किया। श्रीर किसी शतपति का एक दास जो जब यीश्व लोगोंको अपनी सब बातें सुना चुका तब कफर्ना 00 w N oÇ. 6 u m

### [ । माराजा नाइन नगरजा बिस्यतान कुलका निमान ।

शासपासक सारे देशमें फेल गर्हे । गृष्टि साफ्नीड्रुधी राम जाव डाप संप्रपनी कंभर गृष्टि। है ईकी ए श्री इ अमार्गिक निमार निरम्ध्ये की मर्कि ई गरह उत्तार क्रिइस्विनीम इंड मेंनिक रामड़ की लांह करक तीतुर किरहाई हे ग्रीह ।एडू ष्टम किंमिस सिस्ह । गण्डी शांस किंमि किसर सिर निष्टामि प्रार्थि ३ º ाग्छ नेछाई गृष्टि रिष्ट कामु हा। रह हूं १५३क मिसरी में ५९ मधीकी छुत्रा और उरानेहारे खड़े हुए और उसने कहा है जवान काए उक्की निम्र इत। पि हम । इक निमर गृष्टि हैकी । एइ प्र ४ १ - भट केछड़े किसर मेप्स। थे एसं केसर एकि छड़ेड केशक आहे इह काल हो से से से संस्कृत कि कि है है। है। है। है। है। है। है। कि रहाक किकार कुण गिकि छिड़ छिड़िक प्रमुक्त साथ किकडास १३ दूसरे दिन यिशु नाइन नाम एक नगरको जाता था श्रीर उसके

किनमुक्त आहे १५६ राम हमा किनिया किनमुक्त अधिक

। । इन्हें काम संप्रमी

इ इ कारियों सुसमाचार सुनाया जाता है। श्रीर जो कोई मेरे गुरू है नाम भारती करते हैं स्वतं हैं माम है नाम है और है सी जाक मेहिनसे कहा कि यन्ध्र देखते हैं लगड़े चलते हैं के हो १६ और उसने उन्होंको उत्तर दिया कि जो कुछ तुमने देखा और धुना । मेही हर्न किंग्रि-ए सिन्ड्रेंड गृष्टि एकी गाम्ड थे छि: है सिंग्रिस उट्ट जान किरिस्त मह तथा है दिमास पत कि एक एक रिस्टिंग की है । किंध कि नेड़क ड़क छाए किए। है में हैं हैं । इसे हैं। असे छी। ३० हम दूसरेकी बार जोहें। उन मनुष्यों ने उस पास आ कहा बेहिन कहनेकी भेजा कि जो आनेवाला था सी क्या आपही है अथवा ड्रष्ट छाए द्विपि काऊह कोर्नेस्ट ड्रि छिमांध्यिष्टी रिपप्ट निप्ट कि 38 । 13क फिन्डार्ध संप्रमित्री कींताइ हाए नडू नीस्थादी किन्डार्ध नह

३३ जब शहनके दूत लोग चले गये तब भीशु योहनके निष्यम

विषयमें डोकर न खावे सा धन्य हैं।

ाफ किक्डी किंग्डिड़ 1एम मेडाके मह । एक नेड्स मिरा कि 1 किंग्डिड़ किंग्डिड़ 1एम मेडाके मा । किंग्डिड़ किंग्डिड़ किंग्डिड़ किंग्डिड़ कि । किंग्डिड़ किंग्डिड़ कि । किंग्डिड कि । किंग्डिड़ कि । किंग्डिड कि । किंग्डिड किंग्डिड किंग्डिड किंग्डिड किंग्डिड किंग्डिड किंग्ड किंग्डिड किंग्डिड किंग्डिड किंग्डिड किंग्ड किंग्डिड किंग्ड किंग्डिड किंग्ड किंग्डिड किंग्ड किंग्डिड किंग्डिड किंग्ड किंग्डिड किंग्ड किंग्डिड किंग्ड किंग्ड किंग्ड किंग्डिड किंग्ड किं

। एड़ी छाउ मॅफपनी नेपए किमायमीए कार्क्स्

### [ रामिना स्त्रीका शीयुके पांबीपर सुगन्य तेल बलना ।

३६ नहार एएं रीर की हैकी किन्छी छेष्टिए स्कृष्ट छेसें।छिप्तिल ७६ ग्रीष्टि। रिर्ड प्रमन्हार कार संग्रद कीष्टिक इन एक ग्रीक ध्रिटीक की ग्राम नेप्तर कार पि किमीप कि कि क्ष्म कि ग्राम प्रम छिई संहाप केप्रथम किरु का है रिर्ड प्रमन्हित संग्रद कीष्टिक इन नई तिर ।ई डि्छ प्राप किंप केप्रस छेखीए ग्राप्ट है।उठ इत प्रचाप्त क्ष्मी क्ष्म ग्रीह किरु नाएंगे छेप्तिकां क्षिण प्रमाह

वाया वा

किछि गृष्टि । ई एकी प्राष्ट्रकी कि नेतृ । इक फ्रिफ्ट निष्ट्रीए • एकी ४४ । अस्ति कंदी है । अस्ति है है । इस सिस है । इस है । इस है । हिनामिष्टी। गार्फ्क ग्राष्ट्र कांद्रीय किसर निकि मेंसेनर रिडीक गंध हु हु फिकी 145 किंगिंई नेसर 18 म इन्ह साप काँड्रन्ट किर्न्ड रम की हिए । साम के के हिस्से साथ । हो। हो। के के हैं कि हो। हिं किम्पाइम फिकी। मिड़ीक उसु ई छि। इंड १ इंड छिड़ा है १ ४ 15क इन्हें छन्म है से निर्माष्टी ई की एप्टी प्रम्ड किस्ट रिप्टीए । ई ०४ िनियाए इक कीएक ई क्रिकं प्रक्रि निक ई किन्नु किएह कि कि इस की राजनात कि राजह का कि इस राज कि वह की किस निपष्ट एक एका हिस्स निस्ति निस्ति के छेट हुए।। छस ३ ई रुति धनामु प्रमन्द क्यकू होए क्षप्रद गृष्टि क्रिंगि मिरिशह

। ई 159क 193 कि किंगिए कि ई निक इप फिड निड़क मिनम र्मण्ड निम्पष्ट हि १६ इम्मिकारि एम् क्रिक्ट एग्हि कि छ। ई 38 कार कि । एक गाप रिंत । इक लिकि निल्ल गर्छ । इ । कारक मध् नध हि। है है है । हो किसका है। है। सिका किसा है । है। किसा है। नसक पाप को बहुत हैं बमा किये गा हैं . कि उसने तो बहुत की डूं 15ड़क फ़िक्रह में धिनी छड़। डूं 155म रुर्फ एनाधू ग़र्गांहांग रिंप एड र्का हुन्। ए। ए। एड डिन छि अगमी रिम की । ई डि मेर्ड किंछिं। ३४ ३१ होने मेरा चूमा नहीं लिया परन्तु यह जबसे में आया तबसे मेरे । है छिंपि भिंछाव केम्सी निपष्ट प्रष्टि एगाम्सी सिंपिसुहोष्ट किंगिएफ़ रीम निष्ठ हुन प्रण एड़ी डिन छए प्रणंगंग रीम नेतृ एगर संप्रम रिंति में . है । तिछाई कि छिड़ कू । इक छिलामिष्ठी निष्ठ कि की ग्रहि

्योगुन्ता नगर नगरमे जिस्मा।

ए० परन्तु उसने क्षाप्त कहा है। इस हिम्से क्ष्मिक क्षित्र क्षि

रुक्नी तृद्ध ताम सिंसम्बी ई किवाइक निविद्याम कि मध्रीम निष्ट हैं। ड्रेकी तिर्छ होति हैं निष्ट हैं कि इड्ड कि कि फिछी क्तिकी प्रक्रिष्ट फाड़े काहर फाड़ी डिप्राट प्रक्रिश फिकी एकी इ हैआ स्रोर ईंग्जरके राज्यका सिसमाचार सैनावा हैआ ति के किया नाम आहे आफ आफ होते होते होते होते हैं।

= : 8-30 1]

ग्रीर बहुतसी श्रीर ख्रियां . ये ता श्रपनी संपत्तिसे उसकी सेवा करती थीं।

[बील बोनेहारेका दृष्टान्त ।]

जब बड़ी भीड़ एकट्टी होती थी श्रीर नगर नगरके लोग उस पास श्राते थे तब उसने दृष्टान्तमें कहा . एक बोनेहारा श्रपना कीज बोनेको निकला . बीज बोनेमें कुछ मार्गकी श्रोर गिरा श्रीर पांवेंसे रौंदा गया श्रीर श्राकाशके पंछियोंने उसे चुग लिया । कुछ प्राथरपर गिरा श्रीर उपजा परन्तु तरावट न पानेसे सूख गया । कुछ कांटोंके बीचमें गिरा श्रीर कांटोंने एक संग बढ़के उसकी द्वा छाला । परन्तु कुछ श्रच्छी भूमिपर गिरा श्रीर उपजा श्रीर सौ पुर्ण फल फला . यह बातें कहके उसने जंचे शब्दसे कहा जिसकी सुननेके कान हों सो सुने ।

तब उसके शिष्योंने उससे पूछा इस दृष्टान्तका अर्थ क्या है। ह उसने कहा तुमको ईश्वरके राज्यके भेद जाननेका अधिकार दिया गया १० है एरन्तु और लोगोंसे दृष्टान्तेंमें बात होती है इसिलये कि वे देखते हुए न देखें और सुनते हुए न बूमें। इस दृष्टान्तका अर्थ ११ यह है. बीज तो ईश्वरका बचन है। मार्गकी ओरके ने हैं जो १२ सुनते हैं तब शैतान आके उनके मनमेंसे बचन छीन लेता है ऐसा न हो कि वे बिश्वास करके त्राण पावें. पत्थरपरके वे हैं कि १३ जब सुनते हैं तब आनन्दसे बचनको अहुण करते हैं परन्तु उनमें जड़ न बंधनेसे वे थोड़ी बेरलों बिश्वास करते हैं और परीजाके समयमें बहक जाते हैं। जो कांटोंके बीचमें गिरा सो वे हैं जो १४ सुनते हैं पर अनेक चिन्ता और धन और जीवनके सुख बिलाससे द्वते द्वते द्वाये जाते और पक्के फल नहीं फलते हैं। परन्तु १४ श्रम्ह्यी भूमिमेंका बीज वे हैं जो बचन सुनके भले और उत्तम मनमें रखते हैं और धीरजसे फल फलते हैं।

[दीपकका दृष्टान्त । ]

कोई मनुष्य दीपकको बारके बर्त्तनसे नहीं ढांपता और न १६ खाटके नीचे रखता है परन्तु दीवटपर रखता है कि जो भीतर आवें सो उजियाला देखें। कुछ गुप्त नहीं है जो प्रगट न होगा १७

यावधा । एक कि कि कि कि छाए रेंस की एक सम इह कि छे। है 1589 डिंग्ड होर्क कि हुन्भूम गाम्बार एड़ी ग्रीह रिक्स है 1589 क्रीक कि क्रींफ दि हिम्से सिती अब एक एक एक एक है। ज़ार न कुछ छिपा है जो जाना न जायगा और प्रसिद्ध न होगा।

### ्योश्से कुट्म्बना बर्णन ।

मेर साई वेहा लात है जो इंग्यरका बचन सुबक पारन करते हैं। ज़िक् । हो की कि । है। उसके किम्ह किस । है हिहास कि है १ ९ किमास भृद्व हम रहाछ झाम कमास आहे छाम किमास की फ़िड़ी इक छिछड निंगितकी गृष्टि। किए एक डिंग डॉर छिछड एगाक ०९ कड़िया हुन्। क्षित्र क्षाय क्षाय

### [। समाव किथिक कामुका

। ई िमाम मिल के किसक है। ग्राह्म है । एहे । ह्याह्म प्रिस्त क्षिक हो। कि हो । है । एक हो। मिश्रमास कहां है . परन्त ने भयमान और अचीमत हो आपसमे 191इन । इक सिम वस्तु । कार है । क्या अध्या कि कहा विस्था ज्ञाह । इंडि विभिक्छड़ी क्छा अहि किलाफ केटर निप्त का ' ई किड़ि उन मड़ अए ई अए ई 1इक कामक छट काष्ट्र साम छट निक्टि हु और उनकी नाव भर जाने उत्ती और वे जीविम में थे। तब हिट थि। इस इमरुकि महि कि एक एक है। है है है है है रुष्कि निर्देश्य कि . रूप प्राप्त किरुक्ति मड़ क्षिाष्ट की 1ड़क भिन्छ निप्रह प्रक्रि ईन प्राधान प्रमिष्ठ किसर प्रक्षि इन नहीं कर्ण ९९

। मिलामिन किंगिम महत्व सिष्टमिन मान किंगि किंगि ।

इष्टुह रिप्टिफि कींप्रें । फिलीड़े न रह़ीए के छु हो 153क रिम्मिन इप्रुद्ध भिगाह में . माक एक भिक्त प्रकाशका में माक काम है नाम है। देखके चिछाया और उसका दंडवत कर बड़े शब्दसे कहा है धीयु इद न चर्मे रहता था पर्न् कन्स्यानमें रहता था। वह वीशुके किसकी देंडिन इस कि ग्रीह थि एक छा से सिंदिही हडूंड किसकी १७ व्यव गीश पीरपर उत्रा तव नगरका एक मनुष्य उससे आ मिला । च्हुंग है प्राप सर नेमास केलिकार कि मेंएई कांरिमेंड्रार कि इड़

िया कि वह भूतमस्त मनुष्य क्योंकर चंगा है। गया था। तब इं इंड डेक फ़िन्ड मिंडिन्ड ाथ । किंद मिंगिर निर्म । किंद इंड काम युड्ड रेई जिनले थे उसके विश्वके नरणांक माए क्या महिन और सुद्धि देखनेको बाहर निकले और भीशु पास आके जिस मनुष्यसे भूत अरे । प्रांचीमें उसका समाचार कहा। और लोग यह जो हुआ था ३५ यह जो हुआ था सी देखके चरवाहे भागे और जाक नगर में ३४ । 19म इंड्र गृष्टि मिश ईंड्रि मिशील में अपड़ाइक इस्ट डार आहे री उसने उन्हें जाने दिया। तब भूत उस मनुष्यसे निकलके सुअरोमें ३३ गृष्टि किशीई नेडर्फ मिंडुन्छ मिड की हैकी तिन्छी सेसट निंडुन्छ फ़ि इतिये । वहां बहुत सुश्रयोंका जी पहाड़पर चरते थे एक कुंड था ३२ उन्होंने उससे विनती कि है के अथाह कुडमें जानेकी आज़ा न उसने कहा सेना. में में उस मुत उसमें पेंड को थे। को है है जगालमें खदेड़ता था। यीथुने उससे पूछा तें। नाम क्या है. ३० हुआ एखा वावा था परन्तु बंधनेको तोड़ देता था श्रीर भूत उसे वहत वार उसे पहड़ा था और वह उनिहों और अप हिल्ला भूतका उस मनुष्यस निकलने की आजा दिई थी. उस भूतने

हैं। मह की हैं की किस्ही मुखा फाइम फाइम हम हम की 10 है। ईगमड़ की हैं की किस्ही मुखा किंगिर्ड प्राप्त किस्मामक्राप्ट का रहेग उपनान इन कि . 11 एड उड़ा इंड इंड की फिर हमाएका छेट सिंड्रफ इस सिंह की किस्ही किस सिंह्रक्ष मुखा । 12 किस हिस्ही . 12 किस किस हैं की हैं इस मुख्य 11 किस हमार के हैं की किस हैं इंड फिलो फिर हैं की ई इस मुख्य 11 किस किस हमार 13 का मुख्य 12 किस मान कार मिर हैं किस मान इंड सिंड्र 12 किस मान इंड सिंड्र हों किस मान इंड सिंड्र हों

[ शेगुका एक दल्वाकी जिलाना और एक स्कीको चंगा करना। ]

जब शिशु छीर नाम पन होगीने वसे प्रहण किया क्यों किया क्यों है 30 सब अब सबस्य है जो से पने सबस्य है 30

की समाका अध्यक्त भी था आया और योग्नुके पांनो पड़के उससे किसी किहें कि वह उसके घर जाय। क्योंकि उसको बाह्ह बरस ४२ किसी किहें थी है कि मरनेपर थी . जब योग्नु जाता था अब भीड़े उसे देवती थी।

४३ श्रीर एक स्त्री जिसे बारह बरससे लोहू बहनेका रोग था जो अपनी सारी जीविका वैद्योंके पीछे उठाके किसीसे चंगी न ४४ हो सकी . तिसने पीछेसे श्रा उसके बस्तके श्रांचलको छूत्रा श्रीर ४४ उसके लोहूका बहना तुरन्त थम गया। यीशुने कहा किसने मुभी छुआ . जब सब मुकर गये तब पितरने और उसके संगियोंने कहा. हैं गुरु लोग श्रापपर भीड़ लगाते और श्राप की दबाते हैं श्रीर ४६ श्राप कहते हैं किसने सुक्ते छूत्रा। यीशुने कहा किसीने सुक्ते छूत्रा ४० क्योंकि में जानता हूं कि मुक्तमेंसे शक्ति निकली है। जब स्त्री ने देखा कि में छिपी नहीं हूं तब कांपती हुई आई श्रीर उसे दंडवत कर सब लोगोंके साम्ने उसकी बताया कि उसने किस कारणसे ४८ उसको छूत्रा था श्रीर क्योंकर तुरन्त चंगी हुई थी। उसने उससे कहा है पुत्री ढाढ़स कर तेरे विश्वासने तुम्ने चंगा किया है कुशळसे चली जा।

४६ वह बोलताही था कि किसीने सभाके श्रध्यचके घर से श्रा उससे ४० कहा त्रापकी बेटी मर गई है गुरुको दुःख न दीजिये। यीशुने यह सुनके उसको उत्तर दिया कि मत डर केवल विश्वास कर तो ११ वह चंगी हो जायगी। घरमें त्राके उसने पितर श्रीर याकृव श्रीर योहन श्रीर कन्याके माता पिताकी छोड़ श्रीर किसीकी भीतर ४२ जाने न दिया। सब लोग कन्याके लिये रोते श्रीर छाती पीटते थे ४३ परन्तु उसने कहा मत रोन्नो वह मरी नहीं पर सोती है। वे यह ४४ जानके कि मर गई है उसका उपहास करने छगे। परन्तु उसने सभोंकी बाहर निकाला श्रीर कन्याका हाथ पकड़के अंचे शब्दसे 🚧 कहा हे कन्या उठ । तब उसका प्राण फिर श्राया श्रीर वह तुरन्त 🛂 ६ उठी और उसने शाज्ञा किई कि उसे कुछ खानेकी दिया जाय । उसके माता पिता बिस्मित हुए पर उसने उनकी श्राज्ञा दिई कि यह जो हुआ है किसीसे मत कहा।

[यीशुका बारह प्रेरितोंकी भेजना।]

९ यीशुने त्रपने बारह शिष्योंको एकट्टे बुलाके उन्हें सब भूतोंको निकालनेका और रोगोंको चंगा करनेका सामर्थ्य और र ग्राधिकार दिया . श्रीर उन्हें ईरवरके राज्यकी कथा सुनाने श्रीर ३ रोगियों की चंगा करनेकी भेजा। श्रीर उसने उनसे कहा मार्गके

लूक ।

लेये कुछ मत लेखों न लाठी न फोली न रोटी न रुपैये श्रीर दे।

दे श्रंगे तुम्हारे पास न होवें । जिस किसी घरमें तुम प्रवेश करें।

इसीमें रहा श्रीर वहींसे निकल जाखों । जो कोई तुम्हें ग्रहण न कें करें उस नगरसे निकलते हुए उनपर साची होनेके लिये श्रपने गांवोंकी धूल भी भाड़ डालों । सो वे निकलके सर्वत्र सुसमाचार पुनाते श्रीर लोगोंको चंगा करते हुए गांव गांव फिरे ।

[श्री विवयमें हरोहको चिनता ।]

चौथाईका राजा हेरेाद सब कुछ जो यीग्र करता था सुनके दुबधामें पड़ा क्योंकि कितनेंने कहा योहन मृतकोंमेंसे जी उठा है . श्रीर कितनेंने कि एिटियाह दिखाई दिया है श्रीर श्रीरेंने कि श्रीरा के पिटियाह कि पिटियाह कि श्रीर हेरेादने कहा श्रीहनका तो मैंने सिर कटवाया परन्तु यह कौन है जिसके विषयमें में ऐसी बातें सुनता हूं . श्रीर उसने उसे देखने चाहा।

प्रेरितोंने फिर श्राके जो कुछ उन्होंने किया था सो यीशुको सुनाया १० श्रीर वह उन्हें संग लेके बैतसैदा नाम एक नगरके किसी जंगली स्थानमें एकान्तमें गया। लोग यह जानके उसके पीछे हो लिये ११ श्रीर उसने उन्हें प्रहण कर ईश्वरके राज्यके विषयमें उनसे बातें किई श्रीर जिन्होंको चंगा किये जाने का प्रयोजन था उन्हें चंगा

श्रीर उसने उन्हें प्रहण कर इंश्वरक राज्यक विषयम उनसे बात किई श्रीर जिन्होंको चंगा किये जाने का प्रयोजन था उन्हें चंगा किया।
जब दिन ढलने लगा तब बारह शिष्योंने आ उससे कहा १२ लोगोंका बिदा कीजिये कि वे चारों श्रीरकी बस्तियों श्रीर गांवोंमें जाके टिकें श्रीर भोजन पावें क्योंकि हम यहां जंगली स्थानमें हैं। उसने उनसे कहा तुम उन्हें खानेका देशों. वे बोले हमारे पास १३ पांच रोटियों श्रीर दो मछलियोंसे श्रीधक कुछ नहीं है पर हां हम जाके इन सब लोगों के लिये भोजन मोल लेवें तो होय। वे १४ लोग पांच सहस्र पुरुषोंके श्रटकल थे. उसने श्रपने शिष्योंसे कहा उन्हें पचास पचास करके पांति पांति बैठाशों। उन्होंने ऐसा १४ किया श्रीर समोंका बैठाया। तब उसने उन पांच रोटियों श्रीर १६ दो मछलियोंका ले स्वर्गकी श्रीर देखके उनपर श्राशीष दिई श्रीर उन्हें तोड़के शिष्योंका दिया कि लागोंके श्रागे रखें। सो सब १७ उन्हें तोड़के शिष्योंका दिया कि लागोंके श्रागे रखें। सो सब १७

। इाम् इाठम फ़िकांड इग्राघ किन्छ द्रुप क्रिक्ट हैक्ट्र क्रिक्ट पृष्ट प्रदेश क्रिक्ट

िमतरका स्वोकार ।

३३ अभिषिक जन। तब उसने उन्हें हड़तासे आज्ञा दिहें कि यह कि कि कि कि कि कि में के मिल में कि कि कि कि कि कि कि कि कि १३० मिन अगले मनिष्यहत्त्वाश्रामिसे के विश्व है। इसने उनसे क्षे ई िड़क निक्त प्रिय है निड़क ड्राथकीए निक्त है-एए ई निड़क १६ उन्होंने उत्तर दिया कि वे आपका बोहन बपतिसमा देनेहार। ह निक में हैं निहक एक गिरू की ख़ुष्ट भिन्छ निम्ह छत थे गर्फ़ वन वह पुकान्तमें प्रार्थना करता था और शिष्य कोन उसके

है कि वहत हु:ख उरा के कि प्राचीन भीर प्रधान पात्रकों भीर एष्ट्रहार किन्नपृ केप्रजन्म ।इक नेम्रह अपि । इक प्रम भीभिकी नाइ ९ ९

1 देह कि मड़ी अध्यापकीसे तुच्छ किया जाय और सार डाला जाय और तीसरे

ि उसने समोसे कहा यदि की हैं में होक भार नाह ने ्र व्यपना हच्छाका नगरने और प्रतिहिन अपने क्रुयका उठानेका उपदेश ।

लजाने मनुष्यका पुत्र जब अपने और पिताके और पवित्र हुतोंके छितिक भिर्म प्रिक्ट छित्तक हिं। प्राप्त है। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ है। सारे जगतको प्राप्त करे और अपनेको नाश करे अथवा गंवावे २१ जो कोई मेरे लिये अपना प्राण् खोने सी उसे बचानेगा। जो मनुष्य २४ क्योंक मेर की इंग्ला प्राण वचाने चाहे सी उसे खोबेगा परन्तु इन्छ। की मारे और प्रतिदिन अपना क्या उठा के मेरे पीछे आहे।

इस के जा यहां खड़े हैं उनमें से के हैं कि जबलों है जिएका ३७ वेयवस्तम आवेगा तब उससे खतावेगा। में तुमसे सच कहता

ा एक परन्ता हिस्स विष्यु काम प्रमान क्षा कि विष्या है । । विज्ञीन न इस्ति तबली सृत्युका स्वाद न चीविने।

३० और उसका वस उनला हुआ और चमकने लगा। और देखी देा बह प्राथेना करता था तब उसके सहका रूप श्रीरही हो गया ३६ श्रीर सक्वका संग ले प्राथेना करनेका पञ्चतपर चढ़ गया। जब २८ इन बातोस दिन आह पुकक पीछे योशु पितर और योहन

३१ मनुष्य अथति मुसा और पृष्तियाह उसके संग बात करते थे। वे

तेजोमय दिखाई दिये और उसकी मृत्युकी जिसे वह यिरूशलीममें पूरी करनेपर था बात करते थे। पितर और उसके संगियोंकी ३२ आंखें नींदसे भरी थीं परन्तु वे जागते रहे और उसका ऐश्वर्थ्य और उन दो मनुष्योंको जो उसके संग खड़े थे देखा। जब वे उसके पास ३३ से जाने छगे तव पितर ने यीशुसे कहा हे गुरुं हमारा यहां रहना श्रच्छा हैं हम तीन डेरे बनावें एक श्रापके छिये एक मूसाके छिये और एक एलियाहके छिये वह नहीं जानता था कि क्या कहता था। उसके यह कहते हुए एक मेघने श्रा उन्हें छा लिया और ३४ जब उन दोनोंने उस मेघमें प्रवेश किया तब बे डर गये। और ३४ उस मेघसे थह शब्द हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उसकी सुनो। यह शब्द होनेके पीछे यीशु श्रकेछा पाया गया श्रीर उन्होंने ३६ इसकी गुप्त रखा श्रीर जो देखा था उसकी कोई बात उन दिनोंमें किसीसे न कही।

[ बीयुका एक भूतप्रस्त लख्केकी चंगा करना । ]

दूसरे दिन जब वे उस पर्ब्वतसे उतरे तब बहुत लोग उससे ३० आ मिले। श्रोर देखो भीड़मेंसे एक मनुष्यने पुकारके कहा ३६ हे गुरु में श्रापसे बिनती करता हूं िक मेरे पुत्र पर दृष्टि कीजिये क्योंकि वह मेरा एकछोता है। श्रोर देखिये एक भूत उसे पकड़ता ३६ हे श्रीर वह श्रचांचक चिछाता है श्रीर भूत उसे ऐसा मरेडिता कि वह मुंहसे फेन बहाता है श्रीर उसे चूर कर किठनसे छोड़ता है। श्रीर मैंने श्रापके शिष्योंसे बिनती किई कि उसे निकालें ४० परन्तु वे नहीं सके। यीशुने उत्तर दिया कि हे श्रविश्वासी श्रीर ४९ हिले छोगो मैं कबलों तुम्हारे संग रहूंगा श्रीर तुम्हारी सहूंगा . श्रपने पुत्रको यहां ले श्रा। वह श्राताही था कि भूतने उसे ४२ पटकके मरेड़ा परन्तु यीशुने श्रश्च भूतको डांटके लड़केको चंगा किया श्रीर उसे उसके पिता को सोंप दिया। तब सब छोग ४३ ईश्वरकी महाशक्तिसे श्रचंमित हुए।

जब समस्त लोग सब कामें।से जो योशुने किये अचंभा करते ४४ थे तब उसने अपने शिष्योंसे कहा तुम इन बातोंकी अपने कानोंमें रखो क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्योंके हाथमें पकड़वाया जायगा। परन्तु उन्होंने यह बात न समभी और वह उनसे छिपी थी कि ४४

n : 88--Kn

उन्हें बूक्त न पड़े श्रीर वे इस बातके विषयमें उससे पूछनेकी उसते थे।

[ ईश्वरके राज्यमें कीन वहा होगा । ]

४६ उन्होंमें यह बिचार होने लगा कि हममेंसे बड़ा कौन है। ४७ यीशुने उनके मनका विचार जानके एक बालकको लेके अपने पास ४८ खड़ा किया . श्रीर उनसे कहा जो कोई मेरे नामसे इस बालकको प्रहण करे वह सुभे प्रहण करता है थोर जो कोई सुभे प्रहण करे वह मेरे भेजनेहारेको प्रहण करता है. जो तुम सभोंमें श्रीत छोटा है वही बड़ा होगा।

[ को हमारे बिरुद्ध नहीं है सो हमारी ओर है।]

तब योहनने उत्तर दिया कि है गुरु हमने किसी मनुष्यको आपके नामसे भूतोंको निकालते देखा श्रीर हमने उसे बर्जा क्योंकि वह हमारे संग नहीं चलता है। यीशुने उससे कहा मत बर्जी क्योंकि जो हमारे विरुद्ध नहीं है सो हमारी श्रोर है।

ि श्रीमिरोनियोंकी श्रीर जिन्होंने उसको प्रहरण न क्तिया थीयुको नचता । ]

क्या तुम नहीं जानते है। तुम कैसे श्रात्माके हो। मनुष्यका पुत्र मनुष्येकि प्राया नाश करने की नहीं परन्तु बचानेकी श्राया है। प्रवेश किया। परन्तु उन लोगोंने उसे प्रहस्य न किया क्योंकि वह यिक्यालीमकी श्रोर जानेका मुंह किये था। यह देखके उसके शिष्ट्य याक्ष्व श्रोर चोहन बोले हे प्रभु आपकी इच्छा होय तो हम श्रागके श्राकाशसे गिरने श्रोर उन्हें नारा करनेकी श्राज्ञा देवें जैसा प्रिक्याहने भी किया। परन्तु बुसने पीक्षे फिरके उन्हें डांटके कहा जब उसके उठाये जानेके दिन पहुंचे तब उसने थिक्शलीम जानेको अपना मन दढ़ किया। श्रीर उसने दूतोंको श्रपने श्रागे भेजा श्रीर उन्होंने जाके उसके खिमे तैयारी करनेका श्रीमरोनिमोंके एक गांवमें तब वे दूसरे गांवकी चले गये।

ि शिष्य होनेके विषयमें योशुकी कथा।

४८ हे प्रभु जहां जहां आप जायें तहां में आपके पीछे चल्राा। यीधाने जब वे मार्गमें जाते थे तब किसी मनुष्यने पश्चिसे कहा उससे कहा लोमड़ियोंको मांदें श्रीर श्राकाशके पंछियोंको बसेरे हैं परन्तु मनुष्यके पुत्रको सिर रखनेका स्थान नहीं हैं। उसने दूसरेसे ४६ कहा मेरे पिछे श्रा उसने कहा है प्रमु मुक्ते पहिले जाके श्रपने पिताको गाड़ने दीजिये। यीशुने उससे कहा मृतकोंको श्रपने ६० मृतकोंको गाड़ने दे परन्तु तू जाके ईश्वरके राज्यकी कथा सुना। दूसरेने भी कहा है प्रभु मैं श्रापके पीछे चलूंगा परन्तु पहिले ६१ मुक्ते श्रपने घरके लोगोंसे बिदा होने दीजिये। यीशुने उससे कहा ६२ श्रपना हाथ हलपर रखके जो कोई पीछे देखे सो ईश्वरके राज्यके बीग्य नहीं है।

[ यीशुका सत्तर शिष्योंको उहराक्षे भेजना । ]

इसके पीछे प्रभने सत्तर श्रीरशिष्योंकी भी उहराके उन्हें

दो दो करके हर एक नगर श्रीर स्थानको जहां वह श्राप जानेपर था श्रपने श्रागे भेजा।श्रीर उसने उनसे कहा कटनी बहुत है परन्तु बनिहार थोड़े हैं इसिबये कटनीके स्वामीसे बिनती करें। कि वह अपनी कटनीमें बनिहारोंका भेजे। जात्रो देखा मैं तुम्हें मेम्नोंकी नाईं हुंड़ारों के बीचमें भेजता हूं। न येली न कोली न 8 जूते ले जाश्रो श्रीर मार्गमें किसीका नमस्कार मत करो। जिस किसी घरमें तुम प्रवेश करे। पहिले कहो इस घरका कल्याण होय। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य हो तो तुम्हारा कल्याण उसपर ठहरेगा नहीं तो तुम्हारे पास फिर त्रावेगा । जो कुछ उन्होंके यहां मिले सोई खाते श्रीर पीते हुए उसी घर में रहा क्योंकि बनिहार श्रपनी बनीके योग्य है । घर घर मत फिरो । जिस किसी नगरमें तुम प्रवेश करे। श्रीर लीग तुम्हें प्रहण करें वहां जी कुछ 🏊 तुम्हारे श्रागे रखा जाय सा खाश्रा। श्रीर उसमेंके रागियांकी चंगा करे। श्रीर लोगोंसे कही कि ईश्वरका राज्य तुम्हारे निकट पहुंचा है। परन्तु जिस किसी नगरमें प्रवेश करे। श्रीर लोग तुम्हें १० ग्रहण न करें उसकी सड़कोंपर जाके कहो . तुम्हारे नगरकी बूल ११ भी जो हमोंपर लगी हैं हम तुम्हारे श्रागे पेंछ डालते हैं तौभी यह जाना कि ईश्वरका राज्य तुम्हारे निकट पहुंचा है। मैं तुमसे १२ कहता हूं कि उस दिनमें उस नगरकी दशासे सदोमकी दशा सहने येग्य होगी।

जानता हुं और जी मुभ्रे तुच्छ जानता है सी मेरे भेजनेहारेको तुच्छ छन्। मेरी सुनता है और गि हुन्ह जुन्छ जानता है मि मुर्फ हुन्छ १६ किया गया है तू नरकतों नीया किया जायगा। जो तुम्होरी सुनता । हरें छिंग्छे । ए महीनयक ई गृष्टि । तिगई छग्मे नेइछ । एड्र ४६ किनाईपि गृष्टि गुष्टि होन्छ भिड़्म सिन्ही क्याप्टि हुन्पूप । क्रिक ४१ शक्ताहरूप केरडे सिमार मंद्रीप डाड र्ह की होई हीड हड़ी हड़ड र्फ कार दिन मिनाईपि गृष्टि गृप्ति द्वीय ए दे दिन दिन मिडिन्छ भिमक फेंग्डिया है। इसि है किया है। अधिक के अधि है।

१३ करो कि तुरहारे नास खगें में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी बीधु आनन्द मत करे। कि भूत तुम्हारे बशामें हैं परन्तु ह्सीमें आनन्द मिमड़ मिर्गित । गिराई ह निगड़ इक्ट इंग्ति मिन्निक मिकी मिक्ट हूं ० 9 ान्हे छिमास प्रमिकाप्र राम कहार गृह किन्हीं, किंक्टिके प्राष्टि मिंग इस्त मि कि । कि है । कि है भिर्म हो । कि कि कि । उसने अस भी हमारे ब्रह्म हैं । उसने उसने कहा में में में में मान न क्ष्मार प्राप्त है कि कार मिन्द्रमें फिर आप है यभ आपके

रिमार दिन देकि भि है निक हुए गृष्टि है गिर्गि हुन हम संस मांतिमी प्रेस । गाम्छ छिन्छ द्विष्ट स्ट्रीड प्रिंत कींकि गतमी है दं दर . है फिकी उामर प्रणंकिलाइ इंन्ड प्राप्ट है । एप प्राप्त मिलिमहोड़ प्रमू में नेरा धन्य मानता है की के प्रमान कर १५६ में मूप किविश प्राप्त हमा आर कहा है छिन। स्वा अधि हिन्दिन

र नेत्र हेर्स से धन्य हैं। क्योंकि में तुमसे कहता हूं कि की तुम कि छिए कि छिए मह कि इक मिकाप्रने कम्मी प्राप्त किकिना केरे और वही जिसपर पुत्र उसे प्रगट किया चाहे। तब उसने अपने हपू रुवक राजनाह डिन ड्रेरक रि है निक राजी ग्राँड राजणी रुवक

पर व सुना। बाहा पर न देखा और जो तुम सुनते हैं। उसको सुनने चाहा देखते हो उसको बहुतरे भावष्यहत्काओं और राजाओन देखने

[। क्रावुड़ प्रधानिक्सिक् क्रावाह ]

ह गुरु क्षीय कास करनेत में अनरत जीवनका अधिकारी हंगा। इक किनेरक किनेर किस्ट केउट किए। एकी किने केर है

[ नथा आर निर्यमसे योगुका बातचात । ] । फ़्क डिसि है मि है । या इक फ़िस्ट म्युवि हर . हेकी तिसंसित कीन था। ब्यवस्थापकने कहा वह जिसने उसपर दया ३७ क्या समस्ता है जो हक्षित्र कोष्ट्रका वि है । एस सम । एक लगा सी में जब फिर आजंगा तब तुम्हे भर देंजगा। सी तू इह उससे कहा उस मनुष्यको संजा कर और जो कुछ तेरा और हुए उसने वाहर था दे सुकी निकालक भिष्णारेका विह और अपनेही पशुपर बेठाक सरायम कारु किस है। विहास इर अह केसर कार माप सर मार्थ , इसी एक केसर सर मार्थ है हैं क्या गया। परन्तु कुक श्रीमिरीनी पश्चिक उस स्थानपर इंड् से नेडमास और सह माह का का मह्म स्थान अर सिंह से इंद्र भिर प्रक्रिक कप छिति। भिट्ट । एग छिट काई छिन्डुमा केछई १ ई फ़ेर हुन्। या प्राप्त है। से स्वाप है। इस है। है। उसके बस्त उतार लिये और वसे वायल कर अध्यक्ष्या होड़के निंडिकी ।इप मधाइ के दिख्ना पृत्व नाक विनादिक मिमीकारकि कहा मेरा पहें। सी है। बीशुने उत्तर दिया कि एक मनुष्य ३० जीयेगा। परन्तु उसने अपने तहूं धम्मी ठहरानेकी इञ्छाकर योशुसे रे न हैं है कि उस कहा है कि उसर दिया है अह कर में है है शद्भि येम कर और अपने पड़िसिका अपने समान कर। हो। से से से हो है से अपनी सारी यासिसे और अपनी सारी ७५ सिन देश हिया कि तु प्रसम्बद्ध अपने हेश्वरको अपने सार निस् ३९ । है । इस के में के हैं . हैं कि का सिष्टि के विके में पड़ित हैं । ३६

४२ है। परन्तु एक बात श्रावश्यक है श्रीर मिरयमने उस उत्तम भागको चुना है जो उससे नहीं लिया जायगा।

#### [ मभुकी प्रार्थना । ]

जब योश्च एक स्थानमें प्रार्थना करता था ज्यों उसने समाप्ति किई त्यों उसके शिष्योंमेंसे एकने उससे कहा है प्रभु जैसे योहनने अपने शिष्योंको सिखाया तैसे आप हमें प्रार्थना र करनेको सिखाइये। उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तब कहो हे हमारे स्वर्गवासी पिता तेरा नाम पवित्र किया जाय तेरा र राज्य आवे तेरी इञ्झा जैसे स्वर्गमें वैसे पृथिवीपर पूरी होय. हमारी हिनभरकी रोटी प्रतिदिन हमें दे और हमारे पापोंको समा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक ऋषीको समा करते हैं और हमें परीकामें मत डाल परन्तु दुष्टसे बचा।

# [ लाज बोड़के मांगनेहारेका दृष्टाम्त । ]. १ श्रीर उसने उनसे कहा तुममेंसे कौन है कि उसका एक मिन्न होय

श्रीर वह श्राधी रातको उस पास जाके उससे कहे कि हे मित्र

धुमें तीन रोटी उधार दीजिये क्योंकि एक पथिक मेरा मित्र सुम पास श्राया है श्रीर उसके श्रागे रखनेको मेरे पास कुछ नहीं है .
श्रीर वह भीतरसे उत्तर देवे कि सुमें दुःख न देना श्रव तो द्वार मृंदा गया है श्रीर मेरे बालक मेरे खंग सीये हुए हैं में उठके तुसे म नहीं दे सकता हूं । में तुमसे कहता हूं जो वह इसिलिये नहीं उसे उठके देगा कि उस का मित्र है तौभी उसके लाज छोड़के मांगनेके कारण उठके उसकी जितना कुछ श्रावश्यक हो उतना देगा । श्रीर में तुम्होंसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हों दिया जायगा हूंढो तो १० तुम पाश्रीगे खटखटाश्रो तो तुम्हारे लिये खोला जायगा । क्योंकि

१३ है और जो खटखटाता है उसके लिये खोला जायगा। तुममेंसे कौन पिता होगा जिससे पुत्र रोटी मांगे क्या वह उसको पत्थर देगा. श्रीर जो वह मळ्ली मांगे तो क्या वह मळ्लीकी सन्ती उसको सांप १२ देगा। श्रथवा जो वह श्रंडा मांगे तो क्या वह उसको बिच्लू देगा।

जो कोई मांगता है उसे मिलता है श्रीर जो ढ़ंढता है सा पाता

१३ सो यदि तुम बुरे होके अपने छड़कों को अच्छे दान देने जानते

हो तो कितना श्रधिक करके स्वर्गीय पिता उन्होंको जो उससे मांगते हैं पवित्र श्रात्मा देगा।

[ लोगोंके प्रपवादका खण्डन । ]

थीशु एक भूतको जो गूंगा था निकालता था. जब भूत १४ निकल गया तब वह गूंगा बोलने लगा श्रीर लोगोंने श्रचंभा किया। परन्तु उनमेंसे कोई कोई बोले यह तो बालजिबूल नाम १४ भृतोंके प्रधानकी सहायता से भृतोंको निकालता है। श्रीरोंने १६ उसकी परीचा करनेका उससे श्राकाशका एक चिन्ह मांगा। पर १७ उसने उनके मनकी बातें जानके उनसे कहा जिस जिस राज्यमें फट पड़ी है वह राज्य उजड़ जाता है श्रीर घरसे घर जो बिगड़ता हैं सो नाश होता है। श्रीर यदि शैतान में भी फूट पड़ी है तो उसका १८ राज्य क्योंकर ठहरेगा . तुम लोग तो कहते हो कि मैं बालजि-बूलकी सहायतासे भूतोंको निकालता हूं। पर यदि में वालजि- १६ बूलकी सहायता से भूतोंको निकालता हूं तो तुम्हारे सन्तान किसकी सहायतासे निकालते हैं . इसलिये वे तुम्हारे न्याय करने-हारे होंगे। परन्तु जो में ईश्वरकी उंगलीसे भूतोंको निकालता हूं २० तो श्रवश्य ईश्वरका राज्य तुम्हारे पास पहुंच चुका है। जब हथि- २१ यार बांधे हुए बलवन्त श्रपने घरकी रखवाली करता है तब उसकी सम्पत्ति कुराल से रहती है। परन्तु जब वह जो उससे अधिक २२ बलवन्त है उसपर श्रा पहुंचकर उसे जीतता है तब उसके सम्पूर्ण हथियार जिनपर वह भरोसा रखता था छीन लेता श्रीर उसका लूटा हुआ धन बांटता है। जो मेरे संग नहीं है सो मेरे विरुद्ध २३ हैं और जो मेरे संग नहीं बटोरता सो बिथराता है।

[ बिहृदियोंकी बुरी दया । ]

जब श्रशुद्ध भूत मनुष्यसे निकल जाता है तब सूखे स्थानोंमें २४ बिश्राम ढूंडता फिरता है परन्तु जब नहीं पाता तब कहता है कि मैं श्रपने घर में जहांसे निकला फिर जाऊंगा। श्रीर वह श्राके २४ उसे भाड़ा बुहारा सुधरा पाता है। तब घह जाके श्रपनेसे श्रधिक २६ दुष्ट सात श्रीर भूतोंको ले श्राता है श्रीर वे भीतर पैठके वहां बास करते हैं श्रीर उस मनुष्य की पिछली दशा पहिलीसे बुरी होती है।

सन्त कीन हैं उनका वर्णन ।

बचन सुनक पालन करते हैं। तक कर है कि है कर डिंह रम हि डिक स्प्र । किमी कि कि कि कि हे गृष्टि एक्स कह मिन स्में हिस्स मिन हुन स्मात है स्मात है इंग्ह वह वात कहताही था कि भीड़मेंसे किसी स्नीत के वान्ड

्यन्त मलिबाहुकाका मिर्ह ।

। ई ।इंड भिर सिसम्हे पि है कु ।इंड (छई में है । एकी मानाक्ष की उन्हें दीवी रहराविंगे क्योंकि उन्होंने युनसका उपदेश सुनक इंछ एसं कींगिरू किष्मस सड़ सिन्ही कुंग्राच्छी गिरू किनिनीन इड़ ह है। इह भिर हिमामके मिर्ट है को विशेष के में है। है। उहरावेगी क्योंकि वह सुलमान का ज्ञान सुननेको शृथिवीके किन्ह इन्ह करह गाउँ क्रिकिन्म कप्रमात छड़ सान्ही क्रान्छी क्षिए। किएम्डीइ। गार्राड किछी कीर्गारिक केष्रमस्र सन्द्र एक कियन्सम १ ई इति है। हो। किया क्षिप्त किया है। इसे ०६ चिह्न उनको नहीं दिया जायगा केवल यूनस भविष्यह फाका ड़ीक हुन प्र है रिड़ड़े इन्ही है . है यह गिरु कम्म मड़ की गान्छ नंडक इन वित विकास मिड दिक्य इपिर विशामिक नहुन बन 39

। हनायुक्त सकलगढ़ि

। प्रार्वेड नामाप्राक्य वस इव डिएम्ट वर्ड मार्थ्य मेर्स छक्मक िम्पार क्या है कर की 119कि रिंग कि म 1 ग्राप्यीक्ष प्रांट है कि क्सिट ज़िष्ट हि छाष्टिह भीष रुका ११६ हीए। विदे म प्रकार कि ३६ के सिम्मत जीएट कि की कि छई फि । ई एमछथीह प्रीए १९६ १६ कि है कि इस कर हुन्क्रम है छि। इसिंह भिर अक्षित छक्त 19रि वित के किसी कांस कि विर मिलीएड़ के छांस कपी किसीए ४६ । छड़ रहामिहाँ हि हाइ मिस कि की मुड़ह हुनम है तिछन इंडे कि किने कार्य होस्स कारक गुस्से अथवा कानक के कि

ि। गान्त्र मान्नला किलियाक्या आह अध्यात्र मान्या हैना।

इह अचेभा किया। प्रभने उससे कहा अब तुम क्षिया किया इट फरिशीने जब देखा कि उसने भोजनक पहिले नहीं थोषा तब । रहें कु नहार के हि की के अपन के अपन के कि है। इकी फिन्डी सिस्ट नीशीय फिकी बिरा मा का का हिल्ली का है

तब व्यवस्थापकेंभिंसे किसीने उसके उत्तर हिं जानते हैं। यह बातें कहनेसे आप हमोंकी भी निन्दा करते हैं। उसने कहा ४६ हाय तुम व्यवस्थापके। भी तुम बोभे जिनके। उठाना कठिन हैं समुद्धांपर ठादते हो। परन्तु तुम आप उन बोभोंको। अपनी एक उंगलीसे नहीं हरते हो। नहीं देतों श्रीर मनुष्य जो उनके अपरसे चलते हैं नहीं जानते हैं। बस्तुओंको दान करो तो देखे। तुम्हारे लिये सब ऊछ शुद्ध है। पन्तु हाब तुम फरीशियो तुम पोदीने और श्रारूदेका श्रीर सब ४२ भातिके साग पातका दशवां श्रंश देते हो परन्तु न्यायकी और द्देश्वरके प्रेमकी उल्लंखन करते हो . हन्हें करना श्रीर उन्हें न हेश्वरके प्रेमकी उल्लंखन करते हो . हन्हें करना श्रीर उन्हें न छोड़ना उचित था। हाय तुम फरीशियो तुम्हें सभाके बरोंमें उन्हें थ३ श्रासन और वाजारोंमें नमस्कार प्रिय लगते हैं। हाब तुम कपटी ४४ श्रासन और फरीशियो तुम उन कबरोंके समान हो जो दिखाई बनाया क्या उसने भीतरको भी नहीं बनाया। परन्तु भीतरवाली ४१ श्रीर थाल को बाहर बाहर श्रुद्ध करते हो परन्तु तुम्हारा श्रन्तर श्रन्थेर श्रीर दुष्टतासे भरा है। हे निबुद्धि लोगो जिसने बाहरको ४०

लिई है. तुमने आपही प्रवेश नहीं किया है श्रीर करनेहारोंको बर्जा है। जाय। हां में तुमसे कहता हूं उसका लेखा इसी समक्के लोगोंसे लिया जायगा। हाय तुम व्यवस्थापको तुमने भानको कुंजी ले रके बीचमें बात किया गया जितने भविष्यद्वक्ताश्चेका लोहू जगतकी उत्पत्तिसे बहाया जाता है सबका लेखा इस समयके लोगोंस लिया हाय तुम लोग तुम भविष्यद्वक्ताओंकी कबरें बनाते हो जिन्हें ४५ तुम्हारे पितरोंने मार डाला। सो तुम अपने पितरोंके कामोंपर ४५ साची देते हो श्रोर उनमें सम्मति देते हो क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला श्रार तुम उनकी कबरें बनाते हो। इसिलिये ईश्वरके ४१ सार डाला श्रार तुम उनकी कबरें बनाते हो। इसिलिये ईश्वरके ४१ सान कहा है कि मैं उन्होंके पास भविष्यद्वकाओं श्रोर प्रीरतोंका भेजूंगा श्रोर वे उनमेंसे कितनोंका मार डालेंगे श्रोर सत्तावेंगे. कि ४० हाविलकें लोइसे लेके जिखरियाहके लोइ तक जो बेदी श्रोर मन्दि-10 00

जब वह उन्होंसे यह बातें कहता था तब अध्यापक और ४३ फरीशी लोग निपट बैर करने और बहुत बातोंके बिषयमें उसे

[बीगुका ध्रपने चिष्योंकी कपटके विषय चिताना।]

े उस समयमें सहस्तों लोग एकट्टे हुए यहांलों कि एक ह्स्स पर गिरे पड़ते थे इसपर योध अपने शिष्योंसे पहिले कहरे र लगा कि करीशिबोंके खमीरसे अर्थात कपटसे चौकस रहो। इड़ छिपा नहीं है जो प्रगट न किया जायगा और न कुछ गुप्त है जो दे जाना न जायगा। इसिलियों जो कुछ तुमने अंधियारेमें कहा है सो डिज़्यालेमें सुना जायगा और जो तुमने कोठरियोंसें कानोंमें कहा है सो की दों परसे प्रचार किया जाबगा।

[ योशुका बतलाना कि किससे डरना चाहिये।]

र सत डरो। में तुम्हें बताजंगा तुम किससे डरो. बात करनेव पिक्के नरकमें डालनेका जिसको अधिकार है उसीसे डरो. हां में ६ तुमसे कहता हूं उसीसे डरो। म्या दो पेसमें पांच गौरैबा नहीं ७ विकतीं तौभी ईश्वर उनमेंसे पुकको भी नहीं भूलता है। परन्तु तुम्हारे सिरके बाल भी सब गिने हुए हैं इसिबये मत डरो तुम इहत गौरेयाओंसे अधिक मोलके हो। में तुमसे कहता हूं जो कोई मनुष्योंके आगे मुभे मान लेवे उसे मनुष्यका पुत्र भी ६ ईश्वरके दूतोंके आगे मान लेगा। परन्तु जो मनुष्योंके आगे मुक्षे १० नकारे सो ईश्वरके दूतोंके आगे नकारा जायगा। जो कोई मनुष्यके पुत्रके विरोधमें बात कहें वह उसके लिये चमा किई जायगी 0 J1 में तुम्होंसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीरको मार डालते हैं परन्तु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते हैं उनर

किई जायगी। जब लोग तुरुहें सभाओं श्रीर श्रध्यकों श्रीर श्रधि कारिभोंके श्रागे ले जावें तब किस रीतिसे श्रथवा क्या उत्तर देशेगे परन्तु जो पवित्र श्रात्माकी निन्दा करे वह उसके लिये नहीं समा

१६ भीड़मेंसे किसीने उससे कहा है गुरु मेरे भाईसे किहिये कि पिताका
१४ धन मेरे संग बांट लेवे। उसने उससे कहा है मनुष्य किसने सुके श्रथवा क्या कहोगे इसकी चिन्ता मत करो। क्योंकि जो कुछ कहना उचित होगा सो पवित्र श्रात्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखावेगा। निर्वेद्धि धनवानका दृष्टान्त ।

११ । उक्र में गिर्म केस के प्राप्त । क्षार उर । अक्र में स्टिम के प्राप्त के किस के प्राप्त के किस के किस

शास्त्र गास्त्रामन हंडा हिंड कंडांत गिरीएच निएए में गारंकत हुए में ग्रीस्ट । गारंडा प्रिपम स्मिप्ट ग्रीस्ट इन्स एस गान्य हुंड इन प्राप्त में कंडांत हैं मिन स्टेंस स्प्रिस हुंड मिन स्पर्य १ में में में स्टेंस में स्टेंस स्टेंस

धूरवर्रने उससे कहा है सूखे हसी रात तेरा प्राप्त सुम्म्से ने लिया जायगा तब जो कुक तूने एक हा किया है से किसका हमा । जो २९ प्राप्त ति के प्रन बहेत हैं जीर ईश्वरकी ओर धनी नहीं है से।

पेसा ही है।

### [। भवना तम नाम मम में आसे

१९ हु । एडक समरे में एडीएड । इस सिल्यों में समसे कहता है ? ?

ग्रीप में पिछा । एक मड़ की रिक हम । एक्टी किया केणाय क्षेप हु हु भ्रीप से छा ग्राष्ट । एक एक एक्टी के भ्रीप से छा ग्राष्ट । एक एक्टी के एक्टी के किया है। इंक्टिंग किया है। इंक्टिंग हिन्म । इंक्टिंग हिन्म हिन्म है। इंक्टिंग हिन्म हिनम हिन्म हिनम हिन्म हि

। गर्डर गर्छ कि एम ग्राइस्ट डिट ई एट ग्राइस्ट ign कींफ़्न 1 ई 15 इगाफी 1 इकि न ग्ररिट ई 15 म हुं। ये अह धिरियां और शक्य धन अपने छिये स्वर्गमें इक्हा करें। जहां इह , 15क नाइ केन नीएम मिएस । है। असर सर्वे क्या है है इस्त किनिम राइस्त कींग्रिक र्ज्ड हाम इत्र डाइड इ। निष्णात ९ इ इंश् इंग्रि कि कि के विष्य करें। यह सब बस्त भी तुन्हें ३१ पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं का प्रमोजन है। परन्तु

क्षासियों सेग उसका श्रेष्ठ हो। । वह दास जो अपने स्वामीकी उस दासका स्वामी आवेगा और उसका बड़ी ताइना हेक आवे-वाह जोहता न रहे और जिस घड़ीका वह अनुमान न करे उसीमें इक नही सन्दी कि. फिल निई छि। इस मिल निक्त मिल निक्त मिल हैं। िछ निगम किंगिमी।इ गृष्टि छि।इ गृष्टि ई गिरुक छछि। सिनाष्ट भिग्छ । प्रस्त की इक सिन्म नेप्रह छ। इड वि हन्प्र । गर्फक ५४ तुमसे सच कहता है यह उसे अपनी सब सम्पानिपर प्रथान धरे, ४४ वह हास धन्य है जिसे उसका स्वाम आर्थ केंद्रा प्रमाह इह कहा वह विश्वासमाय और बुद्धिमान भंडारी किन है जिसे स्वामी म्सूर। ई निव्रक न्नाथड इष भि भीगिर वस राधार सिमिड र ४ ३३ महत्यका पुत्र शावेगा। तब जितरने उससे कहा है प्रभु क्या शाप हिंद्र फिर वि होन मह भामकृष्ट कि उसे कि कि कि कि अर्थेत सेर मह प्रजीस्ड्र । तर्दे न देव प्रम सेर हमार प्राप्त वर्ष स्वामी जानता थार किस बड़ी आवेगा ते वह जागता रहता ३६ पाने तो ने दास धन्य हैं। तुम यह जातते हो कि वाद अरका शिष्मिं गृष्टि हाए गृह्म रेमित । वायवा वायवा वाय हे हि उह वायक उन्हें भाजन पर बेठावेगा और आके उत्तक स्था । रमिक इह है । तड़क ज्ञान किमिर में . निम काम काह मिन इन्ही है एन्छ छ। इन्हें हिन्हें हिन्हें इन्हें इन्हें हिन्हें हैं है -इहा पाइ काष इह कार की फिलांसड़ गाम्डील कक मिडामही इह की है हम्म दाया है। अपने स्वामीकी बार देखते हैं कि हर भट्ट गर्डि। ड्रेंग्र किलक कार्यह गर्डि किन्ने ग्रेसक मिड्नि इस् ३६.१६ । प्रचाष्ट्र का विष्ठ प्राक्ष ष्ट्रिय का निष्ठ प्रमित

इच्छा जानता था परन्तु तैयार न रहा श्रीर उसकी इच्छाके समान न किया बहुतसी मार खायगा परन्तु जो नहीं जानता था श्रीर मार खानेके योग्य काम किया सो थोड़ीसी मार खायगा। श्रीर जिस किसीका बहुत दिया गया है उससे बहुत ४८ मांगा जायगा श्रीर जिसका खागाने बहुत सोंपा है उससे वे श्रिधक मांगांगे।

[ अवैवे दु:खेंकी ग्रागमश्राणी । ]

में पृथ्वीपर श्राग लगाने श्राया हूं श्रीर मैं क्या चाहता हूं केवल ४६ यह कि श्रमी सुलग जाती। सुक्ते एक वपतिसमा लेना है श्रीर ४० जबलों वह सम्पूर्ण न होय तबलों में केसे सकेतेमें हूं। क्या तुम ४९ समकते हो कि में पृथिवीपर मिलाप करवाने श्राया हूं. में तुमसे कहता हूं सो नहीं परन्तु फूट। क्योंकि श्रवसे एक घरमें पांच ४२ जन श्रलग श्रलग होंगे तीन दोके बिरुद्ध श्रीर दो तीनके बिरुद्ध। पिता पुत्रके बिरुद्ध श्रीर पुत्र पिताके बिरुद्ध मां बेटी के बिरुद्ध श्रीर ४३ बेटी मांके बिरुद्ध सास श्रपनी पतोहके बिरुद्ध श्रीर पतोह श्रपनी सासके बिरुद्ध श्रलग श्रलग श्रलग होंगे।

चिस समयके चिन्ह ।

श्रीर भी उसने छोगोंसे कहा जब तुम मेघको पश्चिमसे उठते १४ देखते हो तब तुरन्त कहते हो कि भड़ी श्राता है श्रीर ऐसा होता है। श्रीर जब दिख्यकी बयार चछते देखते हो तब कहते हो कि ११ वाम होगा श्रीर वह भी होता है। हे कपिटयो तुम धरती श्रीर १६ श्राकाशका रूप चीन्ह सकते हो परन्तु इस समयको क्योंकर नहीं चीन्हते हो। श्रीर जो उचित है उसको तुम श्रापही से क्यों नहीं १७ विचार करते हो। जब तू श्रपने मुहईके संग श्रध्यचके पास जाता १८ है मार्गहीमें उससे छूटनेका यह कर ऐसा न हो कि वह तुभे न्यायीके पास खींच हो जाय श्रीर न्यायी तुभे प्यादेको सोंपे श्रीर प्यादा तुभे बन्दीगृहमें डाले। में तुभसे कहता हूं कि जबलों तू १६ कीड़ी कोड़ी भर न देवे तबलों वहांसे छूटने न पावेगा।

[ पश्चात्ताप करनेकी ग्रावश्यकता ।]

उस समयमें कितने छोग श्रा पहुंचे श्रीर उन गालीलियों के विषयमें जिनका छोहू पिछातने उनके बलिदानेंांके २ संग मिलाया था यीशुसे बात करने लगे। उसने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम समसते हो कि ये गालीली लोग सब गालीलियोंसे

३ श्रधिक पापी थे कि उन्होंपर ऐसी बिपत्ति पड़ी। मैं तुमसे कहता हूं सो नहीं परन्तु जो तुम परचात्ताप न करो तो तुम सब उसी

४ रीतिसे नष्ट होगे। श्रथवा क्या तुम समस्तते हो कि वे श्रठारह जन जिन्होंपर शीलोहमें गुम्मट गिर पड़ा श्रीर उन्हें नाश किया सब मनुष्योंसे जो विरुशलीममें रहते थे अधिक अपराधी थे।

\* मैं तुमसे कहता हूं सो नहीं परन्तु जो तुम पश्चात्ताप न करो तो तम सब उसी शितिसे नष्ट होगे।

## निष्मल गूलर बृज्जका दृष्टाप्त ।

६ उसने यह दृष्टान्त भी कहा कि किसी मनुष्यकी दाखकी बारीमें एक गूलरका बृच लगाया गया था श्रीर उसने शाके उसमें ७ फल हूंड़ा पर न पाया। तत्र उसने मालीसे कहा देख मैं तीन बरससे श्राके इस गूलरके बृचमें फल ढ़ंढ़ता हूं पर नहीं पाता हूं. उसे काट डाल वह भूमिको क्यों निकम्मी करता है। मालीने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी इसको इस बरस भी १ रहने दीजिये जबलों मैं उसका शाला खोदके खाद भरूं। तब जो उसमें फल लगे तो भला . नहीं तो पीछे उसे कटवा डालिये।

ियोगुका एक जुबढ़ी स्त्रीकी चंगा करना ग्रीर विश्रामबार के विषयने

#### निर्वय करना ।

१० विश्रामके दिन यीश एक सभाके बरमें उपदेश करता था। ११ श्रीर देखो एक स्त्री थी जिसे श्रठारह बरससे एक दुर्बेळ करने-वाला भूत लगा था श्रीर वह कुबड़ी थी श्रीर किसी रीतिसे १२ अपने को सीधी न कर सकती थी। यीशुने उसे देखके अपने

पास बुळाया श्रीर उससे कहा हे नारी तू श्रपनी दुर्बळतासे छुड़ाई १३ गई है। तब उसने उसपर हाथ रखा श्रीर वह तुरन्त सीधी हुई

१४ और ईश्वरकी स्तुति करने लगी। परन्तु यीशुने बिश्रासके दिनमें चंगा किया इससे सभाका श्रध्यत्त रिसियाने लगा श्रीर उत्तर दे लोगोंसे कहा छः दिन हैं जिनमें काम करना उचित है सो उन दिनों में त्राके चंगे किये जान्नो श्रीर विश्राम के दिनमें नहीं।

३१ प्रभने उसको उत्तर दिया कि हे कपटी क्या बिश्रामके दिन

प्रहोंमेंसे हर एक अपने बैठ अथवा गदहेको थानसे खोठके जल पेठानेको नहीं ले जाता। श्रीर क्या उचित न था कि यह स्त्री जो १६ व्राहीमकी पुत्री है जिसे शैतानने देखो अठारह बरससे बांध रखा या बिश्रामके दिनमें इस बंधनसे खोठी जाय। जब उसने १७ यह बातें कहीं तब उसके सब बिरोधी ठजित हुए श्रीर समस्त ठोग सब प्रतापके कर्मोंके लिये जो वह करता था श्रानन्दित हुए।

## [ राईके दाने श्रीर खमीरके दृष्टाानत । ]

फिर उसने कहा ईश्वरका राज्य किसके समान है और मैं उसकी १८ प्रमा किससे देऊंगा। वह राईके एक दानेकी नाई है जिसे किसी १६ गनुष्यने लेके श्रपनी बारीमें बोया श्रीर वह बढ़ा श्रीर बड़ा पेड़ हो ग्या श्रीर श्राकाशके पंछियोंने उसकी डालियोंपर बसेरा किया। उसने फिर कहा मैं ईश्वर के राज्यकी उपमा किससे देऊंगा। २० गह खमीरकी नाई है जिसको किसी खीने लेके तीन पसेरी श्राटेमें २१ छेपा रखा यहांछों कि सब खमीर हो गया।

#### [ सकीत काटकसे पैठने का उपदेश।]

वह उपदेश करता हुआ नगर नगर और गांव गांव होके विरू- २२ राखीम की ग्रोर जाता था। तब किसीने उससे कहा हे प्रभु क्या २३ काल पानेहारे थोड़े हैं। उसने उन्होंसे कहा सकेत फाटकसे प्रवेश २४ करनेको साहस करो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत छोग अवेश करने वाहेंगे श्रीर नहीं सकेंगे। जब घरका स्वामी उठके २४ हार मूंद चुकेगा श्रीर तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाने छगोगे श्रीर कहोगे हे प्रभु हे प्रभु हमारे लिये खोलिये श्रीर वह तुम्हें उत्तर देगा में तुमहें नहीं जानता हूं तुम कहांके हो। तब तुम कहने २६ छगोगे कि हम छोग श्रापके सामने खाते श्री पीते थे श्रीर श्रापने हमारी सड़कोंमें उपदेश किया। परन्तु वह कहेगा में तुमसे कहता २७ हूं मैं तुम्हें नहीं जानता हूं तुम कहांके हो। हे कुकम्मे करनेहारो तुम सब सुमसे दूर होश्रो। वहां रोना श्री दांत पीसना होगा कि २८ उस समय तुम इबाहीम श्रीर इसहाक श्रीर याकृब श्रीर सब मिवच्यहकाशोंको ईश्वरके राज्यमें बैठे हुए श्रीर श्रपनेको बाहर निकाले हुए देखोगे। श्रीर छोग पूर्व श्रीर पश्चिम श्रीर उत्तर श्रीर २३

दिचियासे आके ईश्वरके राज्यमें बैठेंगे। और देखो कितने पिछ्कर हैं जो अगले होंगे और कितने अगले हैं जो पिछले होंगे।

[हेरीद्पर उलहना और थिरूशलीमके नाम होनेकी भविष्यद्वासी।]

- दिनमें चंगा करना उचित है . परन्तु वे चुप रहे। तब उसने उस सनुष्यको लेके चंगा करके विदा किया . श्रीर उन्हें उत्तर दिया वि तुममेंसे किसका गदहा श्रथवा बेळ क्रूएंमें गिरेगा श्रीर वह तुरस्त विश्रामके दिनमें उसे न निकालेगा। वे उसकी इन बातोंका उत्तर मके बाहर नाश किया जाय। हे विरूशलीम विरूशलीम जे भविष्यद्रक्तात्रोंको मार डाळती है श्रीर जो तेरे पास भेजे गये। उसी दिन कितने फरीशियोंने शाके उससे कहा यहां से निकळने बळा जा क्योंकि हैरोद तुक्षे मार डाळने चाहता है। उसने उसर कहा जांके उस लोमड़ी से कहा कि देखे। में आज और कर भूतोंको निकाळता और रोगियोंको चंगा करता है और तीस भूतोंको निकाळता और रोगियोंको चंगा करता है और तीस नहीं दे सके। श्रीर देखो एक मनुष्य उसके साम्हने था जिसे जलंधर रोग था इच्छा किई परन्तु तुमने न चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे खिन उजाड़ छोड़ा जाता है श्रीर में तुमसे सच कहता हूं जिस समयो दिन सिद्ध हुंगा। तोभी आज और कल और परसों फिरना सुर अवश्य है क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वका यिख्शको इसपर यीश्चने ब्यवस्थापकों श्रीर फरीशियोंसे कहा क्या बिश्रामव तुम कहोगे धन्य वह जो परमेश्वरके नामसे श्राता है वह समर जबलों न श्रावे तबलों तुम मुक्ते किर न देखोगे। उन्हें पत्थरवाह करती है जैसे सुर्गी अपने बच्चोंको पंखोंके नीर पुकट करती है वैसेही मैंने कितनी बेर तेरे बालकोंको एकट्टे करनेक जब योश्च विश्रामके दिन प्रधान फरीशियोंमेंसे किसी बर में रोटी खानेका गया तब वे उसका ताकते थे यिगुका विश्वासको दिनमें एक जलंधरीकी चंगा करना।
- लेते हैं तब एक दृधान्त दे उन्होंसे कहा · जब कोई तुक्षे विवाहक भोजमें बुलावे तब जैंचे स्थानमें मत के ऐसा न है। कि उसने जब उसने देखा कि नेवतहरी लोग क्योंकर ऊंचे ऊंचे स्थान चुन नेशतहरियों श्रीर नेयता करनेकी दृष्टाच्ता ।

कींगड़िन्दि एमं रिंत का . फिड़ाए प्रमत्त मृक्षि हमी है इक जिसतू कि इसिलिये कि जब वह जिसने तुम्हे नेवता दिया है आवे तब किया मिन्स मिन है किया वाय तब सबसे नीचे स्थानमें जाक 30 स्ति नाख प्रमान के लिया है एस सहस्र मान क्या क किए कि में के किए किए का एक एक कि एक में कि कि 3 निस्ति गृष्टि ाई । छा छह । किमिकी कार्य केत्रहा है कही हि सिक्त

किं किं किं किं किंग किंग कें मिल कें कि किंग कि किंग कि १९ रेक छिट किन्प्रह ड्रांक कि कींग्रिक। गागड़ प्रहास १५६ न्याप्त

किया जाबना ।

98 - निय केत है कि कि हो है । अहे । अहे कि है । अहे है। दिगरें डिंड जिगाक का रक काम के का हुन्छ। छाई रुमित एक देश इसके बद्वे तुम्ह नेवता देवे हो हि ह निका अथवा रातका भाजन बनावे तब अपने मित्रों वा अपने तब जिसने उसे नेवता दिया था उसने उससेभी कहा जब तू १२

दिया वायगा। किल हे किल हैं है एक हैं कि के किस्मीड किल हैं कि किल हैं जिस

# ा ज्ञाषुड् ।कार्यायकी विका

असके संग बेरनेहारी में से एक ने यह बातें सुनके उससे कहा घन्य १ १

न . फिल निगम मिए किंडि हम क्य हम ह हिन्म । है गियर हक छक् इसने अपने दासक हाथ नेवतहिष्मिक कहता भेजा है काओ सब एर मिष्रमार् की। कियारी बहुत के किया है किया है। किया किया किया है। ३९ फिकी उन सेप्रट निप्रट। गाएगक डिर्ड मिएरार केर्ड्ड कि क्र

ामक केंस् हूं ाठाक िननी सकत में हूं फाए कि नेभाग इन्ह 3? प्राष्टि हैं मेजी जाम कर्ड इांक ज्ञांप लिंग डिक निप्ता । 1930 देखना सुमे अवश्य हैं में तुमति विनती करता हूं सुमें चमा पहिलेने उस दाससे कहा मेंने कुछ भूमि मोल लिई है और उसे जाक

निक्स किमान । इक सिमा इंपिस के खिल सिमान केम छ १९ होग्ह ना इस एक सिमान् रिमार कार सिमा है। यह नाह १९ करवा। तीसरेने कहा मेंने बिवाह किया है इसिलिये में नहीं आ २०

मिष्ट किएक कि विड्र कि छि।एक काम सीप्र में किनाए मि

। ग्रिकि न शिष्टी भिम इंकि सिमांग्यूम पृत्रु हिम् नर की हुं म्ही क्रींगिरिङ काक निति क्रींझाए ग्राप्ट मिथिएसार ।इक भिभाड़ निमाल । है हाएक भि बख गर्ध है अथा क्या है । स्वास है है निमास भिर्म मिमा है ।इक प्रती निभाइ । एए कि रहा रिकास्टास ९९

हि एमा है। एवं इ.स वह मार्थ कि एक विकार होता है।

इंड है । इसी रीतिसे तुम्होंमेर के कि अपना सर्वस्व त्मार म क ता उसने कुर रहते हैं। वह कि कि में कि कि में कि में कि मिल गृहि । दिन की हूं 15कछ एक 1म्हमा सक्त कि कह सह है है है हैं 151ए हुउड़ी रेम केंछ सहस सहस को एक न ग्राचा है हड़ीए गृष्टि हि समा हि एवं है कि एक एक है। है। को है कि है इं। सबिच्य बनाने छगा परन्तु समाप्ति नहीं कर् सका। अथवा कोन इ० कुर सक तब सब देखनेहारे उसे इंड्रें उड़ा कि के कि के न मीमिम केठाइ वर्न इव का की दिन मध्ये। डिन की ई केमू ३५ हा और पहिले के हिंदि में में के कि स्ताम के हिंदी में हैं। नहीं है। सकता है। तुममेंसे की है निक है। वाह बनाने चाहता एक और न हों के हैं के हों हैं में हुई मेरेड एक माने के के मेरे प्रायका भी आध्य न जाने तो वह भेरा शिष्य नहीं है। सकता है। नेपार प्रष्टि कि किंकिको प्रिक्ष कि कि प्रिक्ष प्रक्रिक कि प्रिक्ष 16मी गृहि गिम मिम अहि हास छाए हम है हि हो । इस है है मिंड्रिक्ट कारि हिंपि निप्तर गृष्टि थि तिगर एमं कप्रिक इपि दिर दिन 💛 🖓 । तजायुक्त । किन्नक जानका,

। निस् भि है । विस्कृ विनक् कान हो भी से । रहाइ सह मार्क . ई । हाए मारक फिनी क्रांक म किसी पूर म इह ५६ लाएका स्वाद बिगड़ जाय तो बह किससे ज्वादित किया जायगा। है। बह मेरा शिष्य नहीं है। सकता है। लाख् अच्छा है परन्तु यदि

इ, ४ हैं। तब उसने उन्होंसे यह दशक करा • तुममेसे को न मुख्य ति हिंग हो कि है है कि काइकुइकु क्याष्ट्रक प्रक्रि शिष्टीता प्रक्रि । निप्त किप्तर की 🥇 🕻 द क साहतेहारे और पापी लेगा सब थीशु पास आते थे । तनायुर्ज किलिए हुई होकि जाकि इम हुए हाकि

सूकी खोवे तो दीपक बारके श्रीर घर बुहारके उसे जब लों न पावे तबलों यबसे न दूंडे। श्रीर वह उसे पाके सिक्षिमं श्री पड़ोसि-तबलों यबसे न दूंडे। श्रीर वह उसे पाके सिक्षमं श्री पड़ोसि-नियोंको एकट्टी बुलाके कहती है मेरे संग श्रानन्द करों कि मैंने जो सूकी खोई थी सो पाई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीतिसे एक पापी के लिये जो पश्चाचाप करता है ईश्वरके हुतोंमें श्रानन्द होता है। श्रधिक एक पापीके लिये जो पश्चात्ताप करे स्वर्गमें श्रानन्द होगा। जिन्हें पश्चात्ताप करनेका प्रयोजन न होय ऐसे निकानवे धिर्मियोंसे वह निवानने को जंगलमें न छोड़े श्रीर जबलों उस सोई हुईको न पाने तबलों उसके लोजमें न जाय। श्रीर वह उसे पाके श्रानन्द से श्रपने कांघोपर रखता है. श्रीर घरमें श्राके क्षित्रों श्री पड़ोसियोंको एकट्ठे बुलाके उन्होंसे कहता है मेरे संग श्रानन्द करो कि मैंने श्रपनी खोई हुई भेड़ पाई है। मैं तुम्से कहता हूं कि इसी रीतिसे है कि उस की सौ भेड़ हैं। श्रीर उसने उनमेंसे एकको खोया है। श्रीर श्रयवा कौन की है कि उसकी दस सूकी हो श्रीर वह जो एक

िकर उसने कहा किसी मनुष्यके दे। पुत्र थे। उनमेंसे छुटकेने ११,१२ पितासे कहा हे पिता सम्पत्तिमेंसे जो मेरा श्रंश होय सो सुभो [ उद्रांक पुलका दृष्टान्त । ]

पुत्र कहावनेके योग्य नहीं हूं मुक्ते अपने मजूरोमेंसे एकके समान कीजिये। तब वह उठके श्रपने पिता पास चला पर वह दूरही था २० सियोंमेंसे एकके यहां रहने लगा जिसने उसे अपने खेतोंमें सूअर चरानेको भेजा। और वह उन छीसियोंसे जिन्हें सूअर खाते थे १६ अपना पेट भरने चाहता था और कोई नहीं उसको कुछ देता था। तब उसे चेत हुआ और उसने कहा मेरे पिताके कितने मजूरोंको १७ भोजनसे अधिक रोटी होती है और में मूखसे मरता हूं। मैं १८ अठके अपने पिता पास जाउंगा और उससे कहूंगा हे पिता मैंने उठके अपने पिता पास जाउंगा और उससे कहूंगा हो पिता मैंने स्वर्थ किद्द और आपके सान्ने पाप किया है। मैं किर् आपका ११ जब वह सब कुछ उठा चुका तब उस देशमें बड़ा श्रकाल पड़ा श्रीर वह कंगाल हो गया। श्रीर वह जाके उस देशके निवा-श्रीर वहां खुचपन में दिन बिताते हुए श्रपनी सम्पत्ति उड़ा दिई। दीजिये . तब उसने उनको अपनी सम्पत्ति बांट दिई । बहुत दिन १३ नहीं बीते कि छुटका पुत्र सब कुछ एकटा करके दूर देश चला ग्या 6 u o

कि उसके पिताने उसे देखके दया किई श्रीर दौड़के उसके गलेमें २१ लिपटके उसे चूमा। पुत्रने उससे कहा है पिता मैंने स्वर्गके विरुद्ध

श्रीर श्रापके साम्ने पाप किया है श्रीर फिर श्रापका पुत्र कहावनेके २२ ग्रेग्य नहीं हूं। परन्तु पिताने श्रपने दासोंसे कहा सबसे उत्तम बस्र निकालके उसे पहिनाश्रो श्रीर उसके हाथमें श्रंगृठी श्रीर पांवोंसे

बस्र निकालक उस पहिनात्रा श्रार उसके हायम श्रेगूठा श्रार पावास २३ जूते पहिनात्रा । श्रोर मेटा बक्रड् लाके मारो श्रोर हम खावें श्रोर २४ श्रानन्द करें । क्योंकि यह मेरा पुत्र मूश्रा था फिर जीत्रा है खो

२४ गया था फिर मिला है . तब वे श्रानन्द करने लगे । उसका जेठा

पुत्र खेतमें था श्रीर जब वह श्राते हुए घरके निकट पहुंचा तब २६ बाजा श्रीर नाचका शब्द सुना।श्रीर उसने श्रपने सेवकोंमेंर

२७ एकको अपने पास बुलाके पूजा यह क्या है। उसने उससे कहा आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछुड़ सारा है

रम इसलिये कि उसे भला चंगा पाया है। परन्तु उसने क्रोध किय श्रीर भीतर जाने न चाहा इसलिये उसका पिता बाहर आ उस

२६ सनाने लगा। उसने पिताको उत्तर दिया कि देखिये में इतने बरसोंसे श्रापकी सेवा करता हूं श्रोर कभी श्रापकी श्राज्ञाक उछुंघन न किया श्रोर श्रापने मुभे कभी एक मेम्ना भी न दिय

उल्लंघन न किया श्रीर श्रापन मुक्त कभी एक मम्ना भी न दिय ३० कि मैं श्रपने मित्रोंके संग श्रानन्द करता। परन्तु श्रापका यह पुत्र जो बेश्याश्रोंके संग श्रापकी सम्पत्ति खा गया है ज्योंही श्राय

जा बश्यात्राक सर्ग त्रापका सम्पत्त सा गया है ज्याहा त्राप ३१ त्योंही त्रापने उसके लिये मोटा बछुडू मारा है। पिताने उससे कह हे पुत्र तू सदा मेरे संग है श्रोर जो कुंछ मेरा है सो सब तेरा है

३२ परन्तु श्रानन्द करना श्रीर हिषेत होना उचित था क्योंकि यह तेरा भाई मुश्रा था फिर जीश्रा है खो गया था फिर मिला है

[ चतुर मंडारीका दृष्टान्त । ]
 यीशुने श्रपने शिष्योंसे भी कहा कोई धनवान मनुष्य थ
 जिसका एक भंडारी था श्रीर यह दोष उसके श्रागे मंडारीप

२ लगाया गया कि वह श्रापकी सम्पत्ति उड़ा देता है। उसने उर बुलाके उससे कहा यह क्या है जो मैं तेरे विषयमें सुनता हूं अपर भंडारपनका लेखा दे क्योंकि तू श्रागेको भंडारी नहीं रह सकेगा

३ तब भंडारीने श्रपने मनमें कहा में क्या करूं कि मेरा स्वामी भंडा रीका काम मुक्तसे छीन लेता है . में खोद नहीं सकता हूं श्री

हैंसरे की तुर्छ जानेगा . तुम ईष्टर श्रीर धन दोनेंकी सेदा नहीं कर सकते ही ।

#### विवर्त्यावी श्रीचिवार ।

प्रशिक्षी मेरी जी को के पड़ से कार्स मेर्न मिर्मिशीम के पह सब नाम मुन्दि भागे १४ एता है। इस मिर्म मिर्मिशीम के प्रस्क का मिर्म मिर्म का मिर्म मिर्म का मिर्म मिर्म का मिर्म का मिर्म है। इस मिर्म मिर्म मिर्म का मिर्म है। इस है। इस मिर्म का मिर्म का मिर्म का मिर्म का मिर्म का मिर्म का मिर्म मिर्

०१ फ़िनीई प्रक्रिक के इन्हीं कुए काष्म्रकार । ई हिरक एक्ट सिट्टीएमीह न किपन होर्क कि । ई हिरम । किपन १६ किपन होर्क क्षाक्री है।

ग्रिक्ष है। एक नमामिक्षम कि देव डाइ विसिम्ह काम्या स्थित के डाइ है। कि स्थान क्यामिक्ष स्थान है। है। एक्ष्यामक कार्या है।

### [ । जनवान क्रीर मिखारीका दृष्टान्त ।

नहीं मानगे। मिकि उह कि इकि भिमिकिए शिष कि है किए डिन किस्तिक इस्ति वसने कहा का है । एक है है प्रात्ताक्ष है कि थार साम किन्ह है। के भिर्माकाम ही कि किन्म हैं हो मिंडे हैं इस है । यह है। एस हैं सिम हैं सिम हैं किन्छ काम्य किसिन इस्ति भीर भीर भीर किसिन किसिन किसिन है ३९ । निक्षि सनाम् काड़ी मड़ कि की कि न एसे की कि मिन इन्ह ज़ हैं हाथ होंग ईस कीरिक · किरीध प्रद्र कांग्नी ईस ह़ह नड़ है 15)क किन्हों भिपास में 15मी है कि 1ड़क नेसर । बास साम ७९ जाया चाहें सी नहीं जा सकें और न उधरके लेगा इस पार हमारे भारतर रहराया गया है कि की लाग इधरसे उसपार तुम्हारे पास १६ है श्रार तु कलपता है। श्रीर भी हमारे और तुम्हारे बीचमें बड़ा है और देशही इियाजर विपत्ति परन्तु अब वह शानि पाता कहा हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीतेजी अपनी सम्पत्ति पा चुका नेमिडिया हुन १५ । है 1000क मिलाहर एड में कीफिक रक डिड ५५ कि भिर्म किछि मिनिए गृह किशिगर निएए की एर्सि किंगिया है पिता इवाहीम सुभार द्या करने है छिषा कारक गृष्टि इंग्डिट छोष्ट निरम् पृद्ध इंग माइपि नेस्ट मिकानिप्र गृष्टि इंद । एक इंगार ग्रह प्रम कि नावन इह आहे। शाहन मेड़िक किमिडि। इं किसर निंत्र महि । एत रम छात्रिक इन । ह रिडाइ ९९ किंहित थे पेर भरने चाहता था और कुत्ते भी आके उसके घानीक हेश हा हा हा था है और उन दूरनार्धि में भन्ति भेजसे कि एक एक छ। इस्के दिस्ट दिस्ट हो। के के मान राया होड़ ३० पहिनता औए प्रतिदिन विभव और सुखसे रहता था। और ३६ तक सनवान मनेब्स था जो बेजनी बख और मलमल

#### 960

गाई भिज्ञ ।सम्र किशानगर गाई निल्लो जनाठ ] [। एईपट किए किशाहरो

हैं । निक्रम । निक्त में क्षित हैं । निक्रम में क्षित हैं । निक्रम में प्रिता हैं । हैं । में । प्रिता हैं । प्रित हैं । प्रिता हैं । प्रिता हैं । प्रिता हैं । प्रिता हैं । प्रित हैं ।

। गरम्

[। सम्प्रत्म एक किर्छिड़ीक छड़ प्रकृषि ]

28 किलीजार प्रिस् नारंसीतर पृष्ट काट क्षिमिणक्रकी शुरि 52 पर 1191 के प्रकृष प्रकृति मिकी ड्रड कट । 1थ 1191ट काई मेंसेटिक 52 टंट र्ट प्रार्थ । पृष्ट हुं कु पृत्र प्राप्त क्षिमें क्षिमें हिंदि भट्ट वि 52 रिस्ट क्षिमें ड्रिंग । क्षिमिल एट्ट प्रमुख ड्रिंग है कि एट्ट स्था के पृत्र हिंदि । प्रकृतिक एट्ट प्रमुख के हिंदि । इस स्था के प्रकृत गार । इस स्था है एंट स्था । इस स्था है स्था । इस स्था । १४ शुद्ध किये गये। तब उनमेंसे एकने जब देखा कि मैं चंगा हुआ १६ हूं बड़े शब्दसे ईश्वरकी स्तुति करता हुआ फिर आया. श्रीर

यीशुका धन्य मानते हुए उसके चरणों पर मुंहके बळ गिरा.

१७ श्रीर वह शोमिरोनी था। इसपर यीशुने कहा क्या दसें। शुद्ध न

१८ किये गये तो नौ कहां हैं। क्या इस श्रन्यदेशिको छोड़ कोई नहीं

१६ ठहरे जो ईश्वरकी स्तुति करने को फिर श्रावें। तब उसने उससे
कहा उठ चला जा तेरे विश्वासने तुमे बचाया है।

[ ईश्वरके राज्यके शीच्र म्यानेका वर्णन । ]

२० जब फरीशिमोंने उससे पूजा कि ईश्वरका राज्य कब ग्रावेगा तब उसने उन्होंका उत्तर दिया कि ईश्वरका राज्य प्रत्यत्त रूपसे नहीं २१ ग्राता है . ग्रीर न लोग कहेंगे देखा यहां है ग्रथवा देखा वहां है क्यांकि देखा ईश्वरका राज्य तुम्होंमें हैं।

२२ उसने शिष्पोंसे कहा वे दिन श्रावेंगे जिनमें तुम मनुष्य के
२३ पुत्रके दिनोंमेंसे एक दिन देखने चाहोगे पर न देखोगे। लोग
तुम्होंसे कहेंगे देखो यहां हे श्रथवा देखो वहां है पर तुम मत
२४ जाश्रो श्रोर न उनके पीछे हो लेश्रो। क्योंकि जैसे बिजली जो
श्राकाशकी एक श्रोरसे चमकती है श्राकाशकी दूसरी श्रोर तक
ज्योति देती है वैसाही मनुष्य का पुत्र भी श्रपने दिनमें होगा।

२४ परन्तु पहले उसको श्रवश्य है कि बहुत दुःख उठावे श्रीर इस २६ समयके लेगोंसे तुच्छ किया जाय। जैसा न्इके दिनेांसे हुश्रा २७ वैसाही मनुष्यके पुत्रके दिनेांसें भी होगा। जिस दिनलों नृह

जहाज़पर न चढ़ा उस दिनलों लोग खाते पीते विवाह करते श्री बिवाह दिये जाते थे . तब उस दिन जलप्रलयने श्राके उन सभेहिंका

२८ नाश किया। श्रीर जिस रीतिसे ज्तके दिनेंामें हुश्रा कि लोग २६ खाते पीते मोछ लेते बेचते बोते श्री घर बनाते थे . परन्तु जिस

दिन लूत सदोमसे निकला उस दिन श्राग श्रीर गन्धक ३० श्राकाश्से बरसी श्रीर उन सभोंको नाश किया . उसी रीतिसे

३१ मनुष्यके पुत्रके प्रगट होने के दिनमें होगा । उस दिन में जो कोठे पर हो त्रीर उसकी सामग्री घरमें होय सी उसे लेनेको न उत्तरे

श्रीर वैसेही जो खेतमें हो सो पीछे न फिरे। लूतकी स्त्रीकें।
 स्वार स्वार करें। जो कोई श्रपना प्राण बचाने चाहे सो उसे

खोवेगा श्रीर जो कोई उसे खोवे सो उसकी रचा करेगा। में ३४ तुमसे कहता हूं उस रातमें दो मनुष्य एक खाटपर होंगे एक लिया जायगा श्रीर दूसरा छोड़ा जायगा। दो खियां एक संग ३४ चक्की पीसती रहेंगी एक लिई जायगी श्रीर दूसरी छोड़ी जायगी। दो जन खेतमें होंगे एक लिया जायगा श्रीर दूसरा छोड़ा ३६ जायगा। उन्होंने उसकी उत्तर दिया हे प्रभु कहां. उसने उनसे ३७ कहा जहां लोथ होय तहां गिद्ध एकट्टे होंगे।

[ ग्रथम्मी विचारकर्ताका दृष्टान्त । ]

नित्य प्रार्थना करने श्रीर साहस न छोड़नेकी श्रावरिश्यकता के विषयमें यीश्चने उन्होंसे एक दृष्टान्त कहा . कि २
किसी नगरमें एक बिचारकर्ता था जो न ईश्वरसे उरता न
मनुष्यका मानता था। श्रीर उसी नगरमें एक विधवा थी ३
जिसने उस पास श्रा कहा मेरे मुद्देसे मेरा पलटा लीजिये।
उसने कितनी बेरलों न माना परन्तु पीछे श्रपने मनमें कहा थ
यद्यपि मैं न ईश्वरसे उरता न मनुष्यको मानता हूं . तीभी ४
यह विधवा मुभे दुःख देती है इस कारण मैं उसका पलटा
लेऊंगा ऐसा न हो कि नित्य नित्य श्रानेसे वह मेरे मुंहमें
कालिख लगावे। तब प्रभुने कहा सुना यह श्रधम्मी बिचारकर्ता ६
क्या कहता है। श्रीर ईश्वर यद्यपि श्रपने चुने हुए लोगोंके विषय ७
में जो रात दिन उस पास पुकारते हैं धीरज घरे तीभी क्या उनका
पलटा न लेगा। मैं तुमसे कहता हूं वह शीध्र उनका पलटा लेगा प्रश्तीभी मनुष्यका पुत्र जब श्रावेगा तब क्या पृथिवीपर बिश्वास
पावेगा।

[ फरीशी श्रीर कर उगाइनेहारेका दृष्टान्त । ]

श्रीर उसने कितनेंसि जो श्रपनेपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं श्रीर श्रीरोंको तुच्छ जानते थे यह दृष्टान्त कहा। दो मनुष्य १० मन्दिरमें प्रार्थना करनेको गये एक फरीशी श्रीर दूसरा कर उगाहने-हारा। फरीशीने श्रलग खड़ा हो यह प्रार्थना किई कि हे ईश्वर ११ में तेरा धन्य मानता हूं कि में श्रीर मनुष्येंके समान नहीं हूं जो उपद्भवी श्रन्थायी श्रीर परस्वीगामी हैं श्रीर न इस कर उगाहनेहारे

वस तिमा में हैं तिम्स सावाय सावा है में अराह अह में । नासस के 9 है । वह सुध में हैं । नास के 5 हैं । वह सुध में हैं । नास के का वह सुध में हैं । वह सुध में । वह सुध में हैं ।

[ । मह माधाक क्षांका कावास होना ।

िक इन्ह इन की धार प्राप्त प्रियों मिर किंकिसा नितकी गार्क ४९ नेप्स किंकिसाम निस्ताम । उन्हें इन्ह किंकिंड इस निर्धित निर्म्प ३९ तम इन्ह मिर्फ कि निर्मित प्राप्त किंकिसा इक कार्स प्राप्त इ प्रमुक मिर्म मिर्म में। ई किंकिंस म्हा किंकिंड के किंकिंड कि कि कि इन्हें के मिर्मित मिर्मित किंकिंस किंकिंड के किंकिंड इंकि कि की इन्हें के मिर्मित किंकिंड किंकिंड किंकिंड किंकिंड किंकिंड । गिर्मित मिर्मित किंकिंड कि

[ । निम्पाक क्षित्रकृषि छिनाइल नाइन्छ कष्

३१ अनन्त जीवनका अधिकारी हुंगा। योथुने उससे कहा तू सुर्भ उत्तम क्यां कहता है . इंग्रेड उत्तम नहीं हैं केवल एक अव्योक्त हुंग्यर् । २० तू आसाओंको जातता हैं कि परस्रोगमन मत कर नरहिंगा मत कर चारी मत कर मूठी साची मत दे अपनी माता श्रीर अपने पिताका

३८ किसी प्रधानने उससे पूछा है उत्तम गुरू कोन काम करनेसे में

एकी महाम जिम्मकड्ड निमक्ष निर्माकीम्छ । इक निम्ह । एक उठाए १ फ़्र रिप्त किनाह कुए पिर हार सिन्त । इक सिम्ह केम्प्त ड्रम् हिए। ई ९९ सीम्ह्य हु प्रष्टि ई डांह किंहिलाक्षे केम्ब्रिस है । एन छुकु एट ॰ ई निर्माण है । इस इस १ ई व्हे दिस दिस प्राप्त प्राप्त स्थान

इड़ धन पानेगा और आ मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनके आते उदास हुआ क्योंकि इह बड़ा धनी था।

से अन्होंनी है सी ईंग्सरे हो सकती हैं। न्य पितरने कहा देखिये हम लोग सब कुछ खेड़िके आपके पीछे हो

39 हिम्ही की डूं 153क हम सिम्ह में 13क सिम्ह निम्ह। ई क्षी 15 कि 15 किंग्रम कि 15मी 151म वि प्रत्र क्षिण क्षेत्रका क्रिक्ट्र 15 हिंह मिस्मिस सिंह कि इंग्रिक्ट किंग्रम केंग्रिक्ट केंग्रिक्ट किंग्रम केंग्रम्थ केंग्रम हम्में व्यक्ति क्षिण किंग्रम केंग्रम्थ केंग्रम्थ केंग्रिक क्षी किंग्रिक क्षी किंग्र क्षी किंग्रिक किंग्रिक किंग्रिक किंग्रिक क्षी किंग्रिक क्षी किंग्रिक किं

[ ग्रामुका अपनी मृत्युके विषयमें बताना ।

[ । तमान्द्र सम्बद्धाः

क्षीय विसीहीमें प्रवेश करके उसके बीचसे होके जाता था। हारी का प्रधान था और वह धनवान था। वह भीशुको हेखने ह

चाहता था कि वह कैसा मनुष्य है परन्तु भीड़के कारण नहीं ४ सका क्योंकि नाटा था। तब जिस मार्गसे यीशु जानेपर था उसमें ४ वह त्रागे दें।इके उसे देखनेका एक गूलरके वृत्तपर चढ़ा। जब यीशु उस स्थानपर पहुंचा तब अपर दृष्टि कर उसे देखा श्रीर उससे कहा हे जक़ई शीघ उतर आ क्योंकि आज मुक्ते तेरे घरमें रहना ६ होगा । उसने शीघ उतरके श्रानन्दसे उसकी पहुनई किई । ७ यह देखके सब लोग कुड़कुड़ाके बोले वह तो पापी मनुष्यके यहां म पाहुन होने गया है। जकईने खड़ा हो प्रभुसे कहा हे प्रभु देखिये में अपना श्राधा धन कंगालोंकी देता हूं श्रीर यदि सूठे दोष ह लगाके किसीसे कुछ ले लिया है तो चौगुणा फेर देता हूं। तब यीशुने उसकी कहा श्राज इस घरानेका त्राण हुस्रा है इस लिये १० कि यह भी इब्राहीमका सन्तान है। क्योंकि मनुष्यका पुत्र खोगे हएको हंढने श्रीर बचाने श्राया है।

[ दस नेाहरका दृष्टान्त । ] ११ जब लोग यह सुनते थे तब वह एक दृष्टान्त भी कहने लगा इस लिये कि वह यिरूशलीमके निकट था श्रीर वे सममते थे कि १२ ईश्वर का राज्य तुरन्त प्रगट होगा। उसने कहा एक कुलीन १३ मनुष्य दूर देश की जाता था कि राजपद पाके फिर श्रावे। श्रीर उसने अपने दासोंमें से दसको बुलाके उन्हें दस मोहर देवे उनसे १४ कहा जबलों में न श्राऊं तबलों ब्योपार करो। परन्तु उसके नगरके निवासी उससे बैर रखते थे श्रीर उसके पीछे यह सन्देश १४ भेजा कि हम नहीं चाहते हैं कि यह हमोंपर राज्य करे। जब वह राजपद पाके फिर श्राया तब उसने उन दासेंको जिन्हें रे।कड़ दिई थी अपने पास बुलानेकी आज्ञा किई जिस्तें वह जाने १६ कि किसने कानसा ब्योपार किया है। तब पहिलोने आके कहा १७ हे प्रभु श्रापकी मोहरसे दस मोहर लाभ हुईं। उसने उससे कहा धन्य हे उत्तम दास तू अति थोड़ेमें बिध्वासयाग्य हुआ तु १८ दस नगरोंपर अधिकारी हो । दूसरेने आके कहा हे प्रभु आपकी १६ मोहरसे पांच मोहर लाभ हुईं। उसने उससे भी कहा तू भी २० पांच नगरोंका प्रधान हो। तीसरेने ग्राके कहा हे प्रभु देखिये २१ श्रापकी मोहर जिसे मैंने श्रंगोछेमें धर रखा। क्योंकि मैं श्रापसे

डरता था इसिलिये कि आप कठोर सनुष्य हैं जो आपने नहीं धरा सो उठा लेते हैं और जो आपने नहीं बोया सो ठवते हैं। उसने उससे कहा हे दुष्ट दास में तेरेही मुंहसे तुम्मे दोषी ठहरा- २२ कंगा. तू जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूं जो मैंने नहीं धरा सो उठा लेता हूं और जो मैंने नहीं बोया सो ठवता हूं। तो तूने २३ मेरी रोकड़ कोठीमें क्यों नहीं दिई और में आके उसे ब्याज समेत ले लेता। तब जो लोग निकट खड़े थे उसने उन्होंसे कहा वह २४ मोहर उससे लेखो और जिस पास दस मोहर हैं उसको देखो। उन्होंने उससे कहा हे प्रमु उस पास दस मोहर हैं । मैं २४,२६ तुमसे कहता हूं जो कोई रखता है उसको और दिया जायगा परन्तु जो नहीं रखता है उससे जो कुछ उस पास है सो भी ले लिया जायगा। परन्तु मेरे उन बेरियोंको जो नहीं चाहते थे कि मैं २७ उन्होंपर राज्य करूं यहां ठाके मेरे साम्हने बध करे।।

[ यीशुका विरूशलीममें बाद्भुत रीतिसे प्रवेश करना । ]

जब यीशु यह बातें कह चुका तब विरुश्तिमको जाते हुए २८ श्रागे बढ़ा। श्रीर जब वह जैतून नाम पर्व्वतके निकट बैतफगी २६ श्रीर बैथनिया गांवां पास पहुंचा तब उसने अपने शिष्योंमेंसे देाका यह कहके भेजा. कि जो गांव सन्मुख है उसमें जान्रो ३० श्रीर उसमें प्रवेश करते हुए तुम एक गदहीं के बच्चेका जिसपर कभी कोई मनुष्य नहीं चढ़ा बंधे हुए पाश्रोगे उसे खोळके ळाश्रो। जो तुमसे कोई पूछे तुम उसे क्यों खोळते हा ३१ तो उससे यूं कहा प्रभुको इसका प्रयोजन है। जो भेजे ३२ गये थे उन्होंने जाके जैसा उसने उनसे कहा वैसा पाया। जब वे बच्चेका खोळते हा। उन्होंने कहा प्रभुका इसका प्रयोजन है। ३४ सो वे बच्चेका खोळते हा। उन्होंने कहा प्रभुका इसका प्रयोजन है। ३४ सो वे बच्चेका खोळते हा। उन्होंने कहा प्रभुका इसका प्रयोजन है। ३४ सो वे बच्चेका यीशु पास ळामे श्रीर अपने कपड़े उसपर डाळ ३४ के थीशुका बैठाया। ज्यों ज्यों वह श्रागे बढ़ा त्यों त्यों छोगोंने ३६ अपने अपने कपड़े मार्गमें विद्या । जब वह निकट श्राया श्रर्थात ३७ जैतून पर्व्वतके उतारळों पहुंचा तब शिष्योंकी सारी मंडली श्रान-निदत हो सब श्राश्चर्य कम्मोंके लिये जो उन्होंने देखे थे बड़ेशब्दसे ईश्वरकी स्तुति करने छगी. कि धन्य वह राजा जो परमेश्वर

-ाणाए संनाष्ट्र किंक प्रकार प्रिंट निर्माष्ट्र में मिन . ई । नाष्ट्र क्रियान के = इ कीं क्रिप्त गिरित क्रियोज स्तिकी स्में इंपिट ना । पाई इाइकृ ३९ सम्में में की एकी प्रमेंट इंन्ड निम्ह । फिडींड क्लिक्जिडी निपट कुए ई ०४ । किंदिर प्रकार प्रकार किंग्र प्रिंट मिन हैं । निड्रक

, फाई उपएड केश्वेड किराग हा गाय उकती ड्रह कह ? 8 कि भिर सेंस्ट्री छड़ नेपट हुं तोह किराएक नेपट भिर ते गुरू प्रश्न इ 8 कि भिर सेंस्ट्री सेंड हैं पिछी लिंहिंन ईति है हि एतुंग सिमा है 8 गिर प्रेंड कि जोड़ कि एतुंग है पिड़ा है हिमा क्रिक्ट हाई ईति की सिंडिसी किंकिटाह ईति सेंक्टि कि किस्ट्री गृहिं एक्निर काई प्राह 88 इंड कि कीलिट पिड़ाई कि प्रथम प्रथम सेंक्टि गृहिं पिड़ाइसी

तमय जिसमें तुक पर होश किई गई न जाता।

## [ । मन्त्रक क्षाप कि उड़रीर कारवा ।

## विशुक्ता प्रयान वावकोले। निवरार करना ।

ण मि । ए। तम्ब्रुएवसीस नड़ार्फ की ड्रै सिनास एमप्रेन कि कीएिस न मिर्फ्य । एड्डि सिड्ड इस निमास है से मिर्फ्य स्टिस्ट सिक्ट सिक्ट सिक्ट की ड्रें । तातक दिस्से सिक्ट सिक्ट सिक्ट

। क्रिक्स सम्बद्धाः । क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र । । क्ष्य ।

निकम्मा जाना वही कोनेका सिरा हुआ है। जो कोई उस पत्थरपर १८ पुस्तकक इस बचनका अथे क्या है कि जिस प्रथरको थवड्पोने कहा पैसा न होने। उसने उन्होंपर होष्टे कर कहा तो धन्मे- १७ निहिन्ह किन्तु आर दावकी वारी दूसरोंके हाथ हैगा . यह सुनके स्वामी उन्हें स्था करेगा। वह आरू हुन माजियें कि नाथा १६ बारीसे वाहर निकालक मार डाला • इसिलये दाखकी वारीका इाछ कि अधिकार हमारा हो जाय। और उन्होंने उसे दाखकी ११ प्राप्त भट मड़ क्षिएड है गिक्छोड़ कि द्रुष्ट की कि नेपक प्राप्तकी वसका आर्दर कर्ग । परन्तु माबा छोग् वसे देखके आपसमे १८ क्छाई छह ह नाहा एक गार्नुस किहतू प्रयो नेपस में . जेक एक धायल करक निकाल दिया। तब दाखको वारीक स्वामीने कहा में १३ हाय फर दिया। फिर उसने तीसरेका भेजा और उन्होंने उस भी १२ इंछ केरक नामभूष और क्याम भी भी भी भीए अपमान करके हुन्हें माजियोंने उसे मास्के छुड़े हाथ फेर दिया। फिर उसने हुसरे १९ इ।सकी भेजा कि वे हाखकी वारीका कुछ फल उसको देव प्रत्तु दिनलो परदेशको चला गया। समयमे उसने मालियोंके पास एक १० ठडूछ ई किंदि किसर क्लिंकिशाम मृष्टि ईराम्छ ग्रिम किछाइ 3 रिष्ण्याम फिकी की 111र हिड़क हनाष्ट्र ड्राप्ट होगा हि इन वि ु देह मालियोका दुष्टान्त ।

हाथ बढ़ाने साहा स्योकि जानते थे कि उसने हमारे बिरुद्ध यह रहान्त कहा परन्तु ने लोगोरे दरे । बिरुद्ध कहा परन्तु ने लोगोरे पर

। नद्रम मन्द्रे उन्ह । इ. विक्रिक्ट निरुक्त क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य

०९ किरिएड छिठ हो । एसे किंक्डिस क्यात होड़ स्टिस छठ - इसाह है कि अपिड एक्डिस के कि स्थाद है कि है कि एक्टिस है कि है है है की । इस सिस्ट सिंडिस्ट । इंड्रे प्रिंस सिमक्षित आहे जाक के

गिरेगा सी चूर हो जायगा और जिस किसी पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा । प्रधान यावको और अध्यापकोने उसी यहाँ उसपर १९

हे गुरु हम जानते हैं कि श्राप यथार्थ कहते श्रीर सिखाते हैं श्रीर पचपात नहीं करते हैं परन्तु ईश्वरका मार्ग सत्यतासे बताते हैं। २२,२३ क्या कैंसरको कर देना हमें उचित है अथवा नहीं। उसने उनकी २४ चतुराई बूमके उनसे कहा मेरी परीचा क्यों करते हो। एक सूकी मुक्ते दिखात्रों . इस पर किसकी मूर्त्ति श्रीर छाप है . उन्होंने २४ उत्तर दिया कैसरकी। उसने उनसे कहा तो जो कैसरका है सो २६ कैंसरको देथ्रा श्रीर जो ईश्वरका है सो ईश्वरको देश्रा । वे लोगोंके सामने उसकी बात पकड़ न सके ग्रीर उसके उत्तरसे श्रचिम्भत हो खप रहे।

## ियोशुका की चठनेकी विषयमें सद्विक्योंकी निक्तर करना।

२७ सद्की छोग भी जो कहते हैं कि मृतकोंका जी उठना नहीं होगा २८ उन्होंमेंसे कितने उस पास श्राये श्रीर उससे पूछा . कि हे गुरु मुसाने हमारे लिये लिखा कि यदि किसीका भाई अपनी खीके रहते हुए निःसन्तान मर जाय तो उसका भाई उस स्त्रीसे विवाह २६ करे और श्रपने भाईके लिये बंश खड़ा करे । सो सात भाई थे ३० पहिला भाई बिवाह कर निःसन्तान मर गया। तब दूसरे भाईने ३१ उस स्त्रीसे विवाह किया श्रीर वह भी निःसन्तान मर गया। तब तीसरेने उससे बिवाह किया श्रीर वैसाही सातों भाइयोंने . पर वे ३२,३३ सब निःसन्तान मर गये। सबके पीछे स्त्री मर गई। सो सृत-

कोंके जी उठनेपर वह उनमेंसे किसकी स्त्री होगी क्योंकि सातोंने ३४ उससे बिवाह किया। यीशुने उनको उत्तर दिया कि इस लोकके

३४ सन्तान बिवाह करते श्रीर बिवाह दिये जाते हैं। परन्तु जो लोग उस लोकमें पहुंचने श्रीर सृतकोंमेंसे जी उठनेके योग्य गिने जाते वे

३६ न बिवाह करते न बिवाह दिये जाते हैं। श्रीर न वे फिर मर सकते हैं क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान हैं श्रीर जी उठने के सन्तान होने से

३७ ईरवरके सन्तान हैं। श्रीर मृतक लोग जो जी उठते हैं यह बात मुसाने भी काड़ीकी कथामें प्रगट किई है कि वह परमेश्वरको इब्राहीमका ईश्वर ख्रीर इसहाकका ईश्वर ख्रीर याकूबका ईश्वर ३८ कहता है। ईश्वर मृतकोंका नहीं परन्तु जीवतोंका ईश्वर है

३६ क्योंकि उसके लिये सब जीते हैं। अध्यापकोंमेंसे कितनोंने उत्तर

दिया कि हे गुरु श्रापने श्रच्छा कहा है। श्रीर उन्हें फिर उससे ४० कुळु पूळुनेका साहस न हुश्रा।

[ यी शुका श्रपनी पदवीके विषयमें लोगोंकी निरुत्तर करना।

तब उसने उनसे कहा लोग क्योंकर कहते हैं कि खीष्ट दाऊदका ४१ पुत्र है। दाऊद श्रापही गीतोंकी पुस्तकमें कहता है कि परमेश्वरने ४२ मेरे प्रभुसे कहा . जबलों मैं तेरे शत्रुश्रोंको तेरे चरणोंकी पीढ़ी न ४३ बनाऊं तबलों तू मेरी दिहनी श्रोर बैठ। दाऊद तो उसे प्रमु ४४ कहता है फिर वह उसका पुत्र क्योंकर है।

[ यीशुका अध्यापकोंको दोषी टहराना । ]

जब सब लोग सुनते थे तब उसने श्रपने शिष्योंसे कहा . ४४ श्रध्यापकोंसे चौकस रहो जो लंबे बस्च पहिने हुए फिरने चाहते हैं ४६ श्रीर जिनको बाजारोंमें नमस्कार श्रीर सभाके घरोंमें ऊंचे श्रासन श्रीर जेवनारोंमें ऊंचे स्थान श्रिय लगते हैं। वे विधवाश्रोंके घर सा ४७ जाते हैं श्रीर बहानाके लिये बड़ी बेरलों प्रार्थना करते हैं. वे श्रिक दंड पावेंगे।

[ एक विषवाके दानकी प्रशंसा । ]

यीशुने श्रांख उठाके धनवानोंको श्रपने श्रपने दान भंडारमें डालते देखा। श्रीर उसने एक कंगाल विधवाको भी २ उसमें दें। छदाम डालते देखा। तब उसने कहा में तुमसे सच ३ कहता हूं कि इस कंगाल विधवाने सभोंसे श्रधिक डाला है। क्योंकि इन सभोंने श्रपनी बढ़तीमेंसे ईरवरको चढ़ाई हुई बस्तुश्रोंमें ४ इन्ड इन्ड डाला है परन्तु इसने श्रपनी घटतीमेंसे श्रपनी सारी जीविका डाली है।

[ योगुका भविष्यद्वाका, १ — दु:खेांका ग्रारंभ । ]

जब कितने छोग मन्दिरके विषयमें बोछते थे कि वह सुन्दर क्ष् पत्थरोंसे श्रीर चढ़ाई हुई बस्तुश्रोंसे संवारा गया है तब उसने कहा. यह सब जो तुम देखते हो वे दिन श्रावेंगे जिन्होंमें पत्थरपर ६ पत्थर भी न झेड़ा जायगा जो गिराया न जायगा।

उन्होंने उससे पूछा हे गुरु यह कब होगा थ्रीर यह बातें जिस प्र समयमें हा जायेंगीं उस समयका क्या चिन्ह होगा। उसने कहा ट

िम्मान रीम गाकि तड़ुड कीएँक विष्ट व भामप्रस की डिंग मकटि केन्ट मह मि रैंडे एएड उक्नी एमए गृष्टि हूं डिंग्ट में फड़ेंक काष्ट्र किंग्ट किंग्डेंड्ड गृष्टि एड्राइड्ड मह छट। दिल्ल प्रम इंक्टि तिस् प्रम है एड्डाइड्ड गृष्टि एड्डाइड्ड मह छट। दिल्ल एस इंक्टि एटा गृष्टि केप्ट्रिड्ड एड्डाइड्ड मिड्डाइड्ड कीएक इट्डा गार्डिड्ड गृष्टि उड्डिड्ड इंग्ड मिलाइड्ड क्लिड गृष्टि । फड़ाइड्डाइड्ड इंग्डिड्डिड्ड इंग्ड मिलाइड्ड क्लिड गृष्टि । फड़ाइड्ड क्लिडाइड्ड

हसी प्रिष्ट हडेकु प्रष्टि द्वाम प्राप्ट 15भी 151म प्राड्म ह । फिक्स ३१ । फिंग्डिफ 51ड किंग्स्टिकी सिम्मिट प्राप्ट फिंग्डिक्क ड्रेम्ट गिर्छ इन्प्प । फिंक प्रेड सिम्ह गिर्छ इस फिगड़ कमान प्रेम प्राप्ट 2१ १०१ सिक्सिट किंग्स । गिर्ड म इस भि डाब क्य किस्से प्राडम्ह ३१

१६ तुरहारे सिरका एक बाल भी नष्ट न होगा। अपनी थीरतासे अपने प्राणांकी रखा करे।

### [ भीजुना भोज्यहायनः २—महाक्रेम । ] ०० जब सुम थिल्याबीसको सेनायोसे धेरे हुए देखी तब जानी

जबला अन्यदाशयोका समय पूरा न होने तबला विस्थालीम

शन्यहेशियोंसे सेंदि। जायगा ।

्योगुका सविवयद्वाक्य, ६ — मनुष्यके पुलका फिर आला।

। इ ।।। इक्हा भाइ रागा तव तुम सीचे हो क्ष्म में हो हो भाग वर्षा महा हो ।।।।ई न स्रोह वर्ड ऐन्डर्फिस मेवपर् आते हेखेंगे। जब इन बातोंका आरंभ इन ७९ मत्राप्र किह्यू क्ष्यकृप व हा । पिष्टा एडी प्रमे किष्राकाह कींफिन रिधार हि छिए क्किस समुख्य समुख्य हो। यहि ३६ सम्बन्ध क्षिता शाहिमाह भूमभू संसार अवस् ५६ कि इसुस गृष्टि तिराई उड़ारबर गृष्टि उक्से किर्तारिक कार्ड १९६ ५९ मिथिए गृहि हिंड ड्राकड़ी इन्ही साँग्रात गृहि इंग्ह गृहि किय

३५ वस अहि कि इवाक्र की छि । इक पि एना इक में अंदि से व

अपिही जानते हो हि भूपकाला अब निकट है। इस गितिसे जब ३१ <u>्र फ़्कार्ड़ मह कि है फिरुक्नी क्रिपंक किन्ट कर । क्रिंड़ क्रिंड्ड</u>

इंड रुड किथिषु गृष्टि हाकाष्ट । फिंडेंग्रे नार्स्ट ग्रिक किथमस सड़ दे छिंग है मि कि प्रकार के उन्हें कि कि हैं कि के कि कि कि कि हैं । ई डक़िन फ्टार तकर्राक्ष की तित का कि ई छी है ।

। तिक्र न मिक नाव दिस हन्द्रम विदेश

्योगुना मनिव्यद्वास्यः ४ — सन्ता रहनेका उपदेश ।

श्रीह मनुष्यके पुत्रके सन्मुख खड़े होतेके योग्य गिम जान्नो । और निख प्राथेना करें। कि तुम हुन सब आनेहारी बातोंसे बचनेक ३६ । हुर निगक क्लीसड़ । गर्काप्त रुगोराडम्डर वस किथिए शिस पह दिन तुम्पर अवांक आ पहुंचे। क्योंक वह फंड्की नाई ३१ और मारा है भिर्म सिंहानिकी किमास और नपठाविम ग्रीह अपने विषयम सचत रहा ऐसा न हो कि तुम्हारे मन अपराई हुं

उसकी सुननेको मन्दिरमें उस पास आते थे। जह मिरि सम पब्देन ताम । जीर पहेंच सब छोग इंट थीश दिनको मन्दिरमे उपदेश करता था और रातको बाहर ३७

भागुका पकदवानेका दाम ठहराना ।

मिर्गिरिक कि की फिक काइ माम फ़र्काफ़ कि शिक कि कि कि कि कि हैं विकट आया। और प्रधान नातक और अध्यापक लोग है इ 1651इक क्वम प्राप्तमा कि क्वम किराद भीमध्य

३ तब शैतानने यिद्भृदामें जो इस्करियोती कहावता है और ४ बारह शिष्योमें गिना जाता था प्रवेश किया। उसने जाके प्रधान याजकों श्रीर पहरूशों के श्रध्यचोंके संग बातचीत किई कि यिशुकी क्योंकर उन्होंके हाथ पकड़वावें। वे श्रानन्दित हुए श्रीर रुपैये देनेको उससे नियम बांधा। वह श्रंगीकार करके उसे बिना हुछड़के उन्होंके हाथ पकड़वाने का श्रवसर ढ़ेंढ़ने लगा।

## ियीयुका मिस्तार पञ्जेका भीजन खाना ख्रीर प्रभुभीजका स्यापन वारना ।

पत्र असमीरी रोटीके पर्वका दिन जिसमें निस्तार पर्वका के मिन्ना मारना उचित था श्रा पहुंचा। श्रीर यिश्वने पितर श्रीर योहनको यह कहके भेजा कि जाके हमारे लिये निस्तार पर्वका है भोजन बनाश्रो कि हम खायं। बे उससे बोले श्राप कहां चाहते हैं कि हम बनावं। उससे उनसे कहा देखी जब तुम नगरमें प्रवेश करों तब एक मनुष्य जलका घड़ा उठाये हुए तुम्हें मिलेगा जिस अपने पत्र वसके पिक्के उस घरमें जाश्रो। श्रीर उस घरवं स्वामीसे कहो गुरू तुम्मसे कहता है कि पादुनशाला कहां है स्वामीसे कहो गुरू तुम्मसे कहता है कि पादुनशाला कहां है स्वामीसे अपने सिख्योंके संग निस्तार पर्वका भोजन खाजे। वह तुम्हें एक सजी हुई वड़ी उपरोठी कोठरी दिखावेगा वहां तैया तुम्हें एक सजी हुई वड़ी उपरोठी कोठरी दिखावेगा वहां तैया तुम्हें। उन्होंने जाके जैसा उसने उन्होंसे कहा तैसा पाया श्रीर निस्तार पर्वका भोजन बनाया। 0

१४ मोजनपर बैटे। श्रीर उसने उनसे कहा मैंने यह निस्तार पञ्बेका मोजन दुःख भोगनेक पहिले तुम्हारे संग खाने की बड़ी लालसा १६ किई। क्योंकि में तुमसे कहता हूं कि जबलों वह ईंव्यक राज्यमें १७ पूरा न हावे तदलों में उससे फिर कभी न खाउँगा। तब उसने कटोरा ले धन्य मानके कहा इसको लेश्रो श्रीर श्रापसमें बंटो। कटोरा ले धन्य मानके कहा इसको लेश्रो श्रीर श्रापसमें बंटो। १८ क्योंकि में तुमसे कहता हूं कि जबलों ईंव्यका राज्य न श्रावे तबलों में दाख रस कभी न पीउँगा। जब वह घड़ी पहुंची तब थीशु श्रीर बारहों प्रेरित उसके संग

सरणके लिये यह किया करो। इसी रीतिसे उसने बियारीके पीछे फिर उसने रोटी खेके धन्य माना श्रीर उसे तोड़के उनका दिया श्रीर कहा यह मेरा देह हैं जो तुम्हारे लिये दिया जाता है . मेरे

कही भाइम्ह कि प्रमूखि में भारत है। बहाया जाता है नया नियम है।

एउं हैं भी मेरे एकंड विशेष कहा करा मेन एर पेस हैं। हैं। एउ मन्दर्यका पुत्र मेसा उद्दर्शया गया हैं वैसाही जाता हैं। एउन्हें स्था प्रमुख्य हैं। वह मन्दर्य जिससे वह पकड़वाया जाता हैं। तब वे आपसमें २३ । तार्रक माक इप कि इंग्लिसे हों मेरे हैं।।।

#### [ । कु एक मीन सम्बद्ध का उन्हार है । ]

शेर प्रभुत के कि मिसी है जिससे हैं हिस प्रीह मांस है। इस मिसी प्रभित कि प्रभित कि मिसी है। इस फिड़ी के कि मिसी हैं है कि मिसी हैं कि मिसी हैं है कि मिसी हैं है कि मिसी है। उस से मिसी हैं है कि मिसी हैं मिसी हैं है कि मिसी हैं मिसी

#### [ ग्रिक्सि वाह्स सरमेका स्पर्य । ]

३१ किंत में असे कहा जब में ने से हैं हैं ने असे अप से में हैं हैं । किसी वस्तु की मही मही हैं ।

। ई तड्ड । इक फ़िल्ट नेसर • ई इछ एई । इछ विछोड़ भए ई कि है कि । है प्रमिष्ठ प्रमुक्त हो। विस्प्रमिष्ट है। यह कीछिन छात्र मिकी ।भूष भूमत्रस्य ।छार ।निर्धा गर्छ कीर्धिसिककु इह की दिर मनक इस एक कारमधिमध की ई एप्रसद्ध हूं 15इक समित्र मि क्षीफ़ । कि राम किक् के के कि अपना का मि कि है । इस । इस । इस । छाए छाड़ी ग्राहर भिर कितम डिछेड़े ग्राहर कि कि छेट एं उड़े किए 

। लिए अस्त कारीने थी युक्त महायान ।

। इंग न सिक्रिंग मह की फिक ानधार दिए डि निर्फ फिन । इक अहर शिष्ट . ाष्ट्राप निर्म निर्म किकादि ड्रन्स एए भाप क्रिकादी ३४ 8१ थह ने भूमिपर गिर्ग तब वह प्राणेनासे उठा और अपने हहतासे प्राथेना किई श्रीर उसका पसीना ऐसा हुआ जैसे लोहने काशक किंड में उक्से इंड नेसर ग्रीह । एड़ी इंकिड़ी किंसर ४४ धरे इन्छ। पूरी हो जाय । तब एक इत उस सामध्य देनेको स्वास ति इस तिहा मेरे पाससे हाउ हे हाउ मिरा क्रीडक छड़ हि छोड़ छिन्ह भिर कि एक है की . इकी मिथाय केकर नेड्स गृष्टि ९४ 89 पड़ी। श्रीर वह आप हेला फेकनेक टप्पेमर बनसे अस्ता गया सानमें पहुंचक उसने उनसे कहा प्राथेना करें। कि तुम परीवाम न ३० पर गया और उसके शिष्य भी उसके मिक्र हो जिये। उस ३६ तब यथि बाहर निकलक अपनी रीतिक अनुसार जैत्न पब्नैत-

वांश्वेता प्रतिह्वाया व्याचा ।

पहेर्ड शेष अध्ययो और प्राचीनोस् जो उस पास आये थे कहा र हे हुन में मार्क किया । तब विधान प्रधान नाम के कि है है नाक । कम्राष्ट्र एक प्रक्रि. कि नेड्र कि । इक नेष्ट्रिक राप्ति १ १ ६ महायायकके दासकी मारा और उसका दृहिना कान उड़ा दिया। रेक उसने कहा है प्रमें क्या हम खन्न में प्रमें । इस है । इस सिम्ह ० ४ छ है। उत्ताहर्म है। एक की एक कि मिश्मिस के हिए । है। एक ३४ वसस कहा है जिहुदा बना ये मनुष्यक पुत्रका चूमा बेक पकड़-३८ चलता था और वीधुका नूमा लेनेको उस पास आया। यीथुने शिष्यों में एक शिष्य जिसका नाम थिहुदा था उनके आगे आगे ३७ वह बोलताही था कि देखी बहुत ला आये और वारह

। ई मकाप्र क्राकप्टहं प्रकि डि्म ग्रिडम्ह डिम हन्प्र भाइव में मन्द्रिमें प्रतिदिन तुम्हारे संग था तब तुम्होंने सुभत्र हाथ न इं वह । 1ई किक्नी किंकी किंधीर आहि इस प्रमुश्च सि मह । एक

[ गितरका योगुरे मुक्द याना ।

बाहर निकलके बिलक बिलक राया। सुराक बोलनेसे आगे तू तीन बार सुम्मसे सुकरेगा। तब पितर ६२ पितरने प्रभुका बचन स्मर्ण किया के उसने उससे कहा था मानता तू क्या कहता है . श्रीर तुरन्त जो वह कह रहा खो ०३ डिंग में अनुष्य है । इक नेत्रतिगा है पिर शिशार हर कींस्वि एक जीते इसरे हहतासे कहा यह भी सचसुच उसरे हंगा था ३५ ड़िछ। हुं डि़िम् मिं एउन्स ई डि़क नेप्रतिशी. ई क्यू सिमिन्ट कि ह उसे नहीं जानता हूं। थोड़ी बेर पीछे दूसरेने उसे देखके कहा रंद थह भी उसके संग था। उसने उसे नकारक काइ है अप के किर्छ क्का प्राप्ट किएट क्लई दे मार कागह कि मिर क्र मुर प्रक्रि । एक वर्ष समिक कांद्रम्ह रुतमी वित रेव दुक्य काम्रास 🚧 ागाष्ट्र मिनाएंट हे छछ। छिछी डि हीए केसर रह रह रह राज के उसे पकड़के ले चले और महाधानकके घरमें छा के के

क्षाह क्षेत्रक मिलिनाम आहे किलाह माध्य क्षित्र ]

०७ कि महा तुक मिक्ट नेसर , उसर का प्रमा कि । उस निमान । गार्फें प्राप्त किडीह किप्रकृद नामत्त्रीयुक्त सुरु किप्रकृति कुछ पूछ तो तुम न वत्तर देशागे न मुक्ते छोड़ागे। अबसे ६६ न में हि गृहि। गिर्क दिन क्रीिक्य मह रि द्वेक छिम्छ में हि अरि बीखे जो तू खीष्ट है तो हमसे कह। उसने उनसे कहा ६७ कार मामसमाक किए हुए और उन अपनी लायसभाम कार्य अहि क्या साह मिना क्यांम क्यां स्थान सावक और ३३ डिर्मिट । डिक म्इअवी क्छट लांक किव्निनी ग्रस्टि छिठहु पुछ । कि भविष्वाणी काल किसने तुम्ह मारा। श्रिष्ट वर्ष 83 छिप्तर कंग्राम इंपष प्रण इस काछर काग्र छिप्तर दिस्तर गृहि जा मनुष्य वीशुका थरे हुए थे वे उसे मार्क ठड़ा करने छगे. ६३

७१ कहते हो कि मैं हूं। तब उन्होंने कहा श्रव हमें साचीका श्रीर क्या प्रयोजन क्योंकि हमने श्रापही उसके मुखसे सुना है।

[ योशुका पिलातसे विचार किया जाना . ग्रीर उससे हेरेादके पास भेजा जाना ग्रीर पीछे घातकोंके हाथ सेंपना ।]

२ २ तब सारा समाज उठके बीशुको पिलातके पास ले गया ।
२ श्रीर उसपर यह कहके दोष लगाने लगा कि हमने यही
पाया है कि यह मनुष्य लोगोंको बहकाता है श्रीर श्रपनेको सीष्ट
३ राजा कहके कैसरको कर देना बर्जता है। पिलातने उससे पूछा
क्या तू यिहूदियों का राजा है। उसने उसको उत्तर दिया कि
३ श्रापही तो कहते हैं। तब पिलातने प्रधान याजकों श्रीर लोगोंसे
४ कहा मैं इस मनुष्यमें कुछ दोष नहीं पाता हूं। परन्तु उन्होंने
श्रिषक दढ़ताईसे कहा वह गालीलसे लेके बहांकों सारे बिहूदियामें उपदेश करके लोगोंको उसकाता है।

६ पिछातने गालीछका नाम सुनके पूछा क्या यह मनुष्य
७ गालीली है। जब उसने जाना कि वह हेरेादके राज्यमेंका है तब
उसे हेरेादके पास भेजा कि वह भी उन दिनोंमें यिख्यलीममें
म् था। हेरेाद यीशुको देखके श्रति श्रानिद्दित हुश्रा क्योंकि वह
बहुत दिनसे उसको देखने चाहता था इसलिये कि उसके विषयमें
बहुत बातें सुनी थीं श्रीर उसका कुछ श्राश्र्यक्षं कम्मे देखनेकी उसको
६ श्राशा हुई। उसने उससे वहन उसों प्रती प्रकार

६ श्राशा हुई। उसने उससे बहुत बातें पूढ़ीं परन्तु उसने उसके। कुछ १० उत्तर न दिया। श्रीर प्रधान याजकों श्रीर श्रध्यापकोंने खड़े हुए बड़ी

 ११ घुनसे उसपर देाष लगाये। तब हेरादने श्रपनी सेनाके संग उसे तुच्छ जानके ठट्टा किया श्रीर भड़कीला बख्य पहिराके उसे पिला-१२ तके पास फेर भेजा। उसी दिन पिलात श्रीर हेराद जिन्होंके

बीचमें त्रागेसे शत्रुता थी त्रापसमें मित्र हो गये।

१३ पिलातने प्रधान याजकों श्रीर श्रध्यक्तों श्रीर लोगोंका इकट्टे १४ बुलाके उन्होंसे कहा . तुम इस मनुष्यको लोगोंका बहकानेहारा कहके मेरे पास लाये हो श्रीर देखो मैंने तुम्हारे साम्हने विचार किया है परन्तु जिन बातोंमें तुम इस मनुष्यपर देखा लगाते हो

१४ उन बातोंके बिषयमें मैंने उसमें कुछ दोष नहीं पाया है। न हेरी-दने पाया है क्योंकि मैंने तुम्हें उस पास भेजा ग्रीर देखी बधके

शब्द प्रबट ठहरे। सा पिलातने आज्ञा दिई कि उनकी बिनतीके अनुसार किया जाय। श्रीर उसने उस मनुष्कको जा बलबे श्रीर नरहिंसाके कारण बन्दीगृहमें डाला गया था जिसे वे मांगते थे उनके लिये छोड़ दिया थीर योद्धको उनकी इच्छापर सोंप दिया। जब वे उसे ले जाते थे तब उन्होंने शिमोन नाम कुरीनी देशके पुकारा कि उसे क्रिशपर चढ़ाइये क्रिशपर चढ़ाइये। उसने तीसरी बेर उनसे कहा क्यों उसने कीनसी बुराई किई है. मैंने उसमें बधके योग्य कोई दोष नहीं पाया है इसिलिए में उसे कोड़े मारके छोड़ देऊंगा। परन्तु वे ऊंचे शब्दसे यत करके मांगले ट्रमे एक मनुष्यको जो गांवसे आता था पकड़के उसपर क्रिश घर दिया कि वह क्रुशपर चढ़ाया जाय और उन्होंके और प्रयान याजकोंके गान्य कोई काम उससे नहीं किया गया है। सो मैं उसे कोड़े मारके छोड़ देऊंगा। पिलातको। अवस्य भी था कि उस पर्व्यमं एक मनुष्यको। लोगोंके लिये छोड़ देवे। तब लोगा सब मिलके चिछाये कि इसको ले जाइये थ्रीर हमारे लिये बरब्बाको। छोड़ दीजिये। यही बरब्बा किसी बल्बके कारण जो नगर में हुआ जो नगर में हुआ था श्रीर नरहिंसाके कारण बन्दीगृहमें डाला गया था। पिलात यीश्चको ख्रोड़ने की इच्छा कर लोगोंसे फिर बोला। परन्तु उन्होंने कि उसे यशिक पीछे ले चले।

# [ यीगुने। बथस्यान की मार्गपर ले मानेका छतानत । ]

लोगोंकी बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिई श्रीर बहुतेरी स्त्रियां भी क्योंकि देखों वे दिन श्राते हैं जिन्होंमें लोग कहेंगे धन्य वे खियां जो बांफ हैं श्रीर वे गर्भ जिन्होंने ठड़के न जन्माये श्रीर वे स्तन जिन्होंने हुक न जन्माये श्रीर वे स्तन जिन्होंने कि विभाग है। तब वे पञ्जीतांसे कहने हुगांग कि हुमांपर गिरो श्रीर टीटोंसे कि हुमें हांगे। क्योंकि जो वे हरे पेड़से यह करते हैं तो सुखेसे क्या किया जायगा। वे श्रीर दो मनुष्योंको भी जो कुकम्मी थे पीशुके संग घात करनेको ले चले। जो उसके छिमे ब्राती पीटती श्रीर बिलाप करती थीं। यीथोन उन्होंकी ब्रोर फिरके कहा है यिख्शासीमकी पुत्रिया मेरे खिये मत रोखो परन्तु अपने छिमे श्रीर अपने बालकोंके छिये रोखो।

#### [ बीशुका क्रूशपर प्राग देना । ]

३३ जब वे उस स्थानपर जो खोपड़ी कहावता है पहुंचे तव उन्होंने वहां उसको श्रीर उन कुकिम्मियोंको एकको दहिनी श्रीर श्रीर दूसरेको

३४ बाई श्रोर क्रूरोंपर चढ़ाया। तब यीशुने कहा हे पिता उन्हें जमा कर क्योंकि वे नहीं जानते क्या करते हैं . श्रीर उन्होंने

चिट्टियां डालके उसके कपड़े बांट लिये।

३४ लोग खड़े हुए देखते रहे श्रीर श्रध्यक्तींने भी उनके संग ठट्टा कर कहा उसने श्रीरोंको बचाया जी वह ईश्वरका चुना हुश्रा जन ३६ छीष्ट है तो श्रपने की बचावे। थोद्धाश्रींने भी उससे ठट्टा करनेकी

३७ निकट ग्राके उसे सिरका दिया . श्रीर कहा जी तू यिहूदियोंका इम राजा है तो श्रपनेकी बचा । श्रीर उसके ऊपरमें एक पत्र भी था जी यूनानीय श्री रोमीय श्री इब्रीय श्रक्तरोंमें लिखा हुशा था कि

यह यिहृदियोंका राजा है।

३६ जो कुकर्म्मी लटकाये गये थे उनमेंसे एकने उसकी निन्दा कर ४० कहा जो तू खीष्ट है ते। अपनेकी और हमोंकी बचा। इसपर दूसरेने उसे डांटके कहा क्या तू ईश्वरसे कुछ दरता भी नहीं.

४१ तुम्पर तो वैसाही दंड दिया जाता है। श्रीर हमोंपर न्यायकी रीतिसे दिया जाता क्योंकि हम श्रपने कम्मोंके योग्य फल भोगते

४२ हैं परन्तु इसने कोई श्रनुचित काम नहीं किया है। तब उसने यीशुसे कहा है प्रभु जब श्राप श्रपने राज्यमें श्रावें तब मेरी सुध

४३ लीजिये। यीशुने उससे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि श्राजही तू मेरे संग स्वर्गलोकमें होगा।

४४ जब दो पहरके निकट हुआ तब सारे देशमें तीसरे पहरलें। ४४ अंधकार हो गया । सूर्य्य अंधियारा हो गया और मन्दिरका परदा

४६ बीचसे फट गया । श्रीर यीशुने बड़े शब्दसे पुकारके कहा है पिता में श्रपना श्रात्मा तेरे हाथमें सेांपता हूं श्रीर यह कहके प्रारा

४७ त्यागा । जो हुँ आ था सो देखके शतपतिने ईश्वरका गुगानुबाह

उप कर कहा निरचय यह मजुष्य धम्मी था । और सब लोग जी यह देखनेको एकट्टे हुए थे जो कुछ हुआ था सो देखके अपनी अपनी

४६ छाती पीटते हुए फिर गये। श्रीर यीशुके सब चिन्हार श्रीर वे खियां जो गाली छसे उसके संग श्राई थीं दूर खड़े हो यह सब देखते रहे।

### अंह हेखी यूसफ नाम थिहूदियोंके अस्मिथिया नगरका एक १०

मुड्य था वा सम्मे शि सम्मे शि सम्मे पुरं क्ष हिम्स । वा प्रम्म प्राप्त भा कि स्मे कि के क्से क्षेत्र था वा सम्मे पुरं भा कि सम्मे वह आप १३ पास इव प्राप्त शा । अस्मे । अस्मे मिसका भा के प्राप्त के प्रस्त । या । उसे प्राप्त के प्राप्त के प्रमुद्ध । या । वा स्मे के अस्मे अस्मे के अस्

क्रियम् विश्वास क्रिया । स्थार सनम्ब यञ्ज पुरार क्षाचाक अवसार विशासक

ा निका तिन्छन कि कियुंक

९९ त्यमप्र फिरिनाइक पिष्ट कींड्रन्ट निष्ठ किन्छ कुन्छ । डिंड्रक निष्ठ कुछ ९९ रिप्तेन्ड केंड्रड रेजियी विज्ञ । ड्रेकी न निर्तिष्ट किन्ड निर्डेन्ड प्रक्षि डिंड्रा

दोड़ गया और फक्क केवल नहर पड़ी हुई देखी और यो हुड या उससे शपने सनमें शर्चमा करता हुशा चला गया।

्यामुका इस्मायको जाते हुए दें। मिलीको स्थन देन।

ही 19सी में भी जबसे यह हुआ तबसे आज उसकी तीसरा दि हिं । किल्फिल हम हाया थी कि की हिं मिल स्था है १६ वस किये जानेकी आजा दिहे जाय और उसे क्यापर घात किर प्रभुट की एकी पृष्टि भिष्ट मिक्रिक्यक गृष्टि किलाप नाप्रप्र ग्रीसङ्घ २० होगिन । १४ वर्ग मानियाद्र सम्बन्ध हो। स्वाप्त वीशु नासरीक विषयम जो भविष्यहुक्ता और हेम्बर्क और स १६ वहीं जानता है। उसने उनसे कहा कोनसी बात. उन्होंने उससे कह इंडु मिंनिज्ञी नड़ मिल्ड कि काक कि काक 195 मिमीकाइअधी जिसका नाम कियापा या उत्तर देके उससे कहा क्या कवल तूर नक्त कुष्ट । 1ई तिई साइह गृष्टि हिरक तिहताह सिसपाए युह्न नश ९० निर्मा असने उत्तर कहा यह क्या बार् हैं एक पर प्रम वर्ष १६ जिया। परन्तु उनकी होष्टे पेसी रीको गहे कि उन्होंने:उसका नह और विचार कर रहे सी यीशु आपही निकट आक उनके संग ह किताब व फिर । ध रिस्न तिकताब मिशमास पि इंड्रु कि रमांताब ५१ १४ जिल्ह्याबीमसे काया चार एक पर था जाते थे। ओर वे इन स ह किनोर क्या मान कामम्ब निर्मा है भिर्मा क्या मुख्य है है

गार प्रती काप न षाक किछड प्रपः हैं। प्रपृश्क किछार है हु ने हैं छेड़क कि हैं एगप कि नोष्ट्र कोछिड़ोक्छ स्मेड़ की छि। 10 प्रप्र पृक्ष नरू स्तर्का छोमींकियों प्रामेड़ का 1 है 15कि डुक ४९ 189ई है किछड कुप्प एगए द्विप्ति इक सिंपिक्डी 119कि प्रक्रि

ने इ एकी जम्मीनि में इ भिर निष्मि किनकी जि मिंगि गृष्टि । ई ९९

सार जसार क्यां कार्य कहा तासार पाया पाया पूर्व कार्या । सार पाय १ किंग्डिक इफ्जिंस ऑड ड्रीड्रिस ड्रीड्रिस केंग्डिक सेन्टर केंग्डिस के ११ १ किंग्डिक सार केंग्डिक सेन्टर केंग्डिक सेन्टर केंग्डिक केंग्डि

र हे मिनेहड़ । क्राप्तक किंड्रेन्ड थिए किंगिड़ कि मिछकी नेपृष्ट उट्ट किंगि एकी एम्प्रे निस्ड प्रक्षि थे तिए हैं । इस निड्डेंग सिए केहोर एम्ड की क्रिंग्ड किंग्डर केड्रेक ड्रह्म निड्डेंग्ड होंग । ई रिप्ता पिष्ट की ३६

नाया कि मार्गमें क्या हुआ था और यीश क्योंकर रोटी तोड़नेमें की एकहे हुए और यह कहते हुए पाया . कि निश्चय प्रभु जी ठा है और शिमोनको दिखाई दिया है। तब उन् दोनोंने कह ह मार्गेमें हमसे बात करता था श्रोर धर्म्मपुस्तकका श्रथे हमें बताता । तब क्या हमारा मन हममें न तपता था। वे उसी घड़ी उठके रहशाबीमको लौट गये श्रीर ग्यारह शिष्योंको श्रीर उनके सेगि-ठा तब उसने रोटी लेके धन्यबाद किया और उसे तोड़के उनकी हया। तब उनकी दृष्टि खुळ गई और उन्होंने उसकी चीन्हा और ह उनसे अन्तद्धीन हो गया। और उन्होंने आपसमें कहा जब गरहिये क्योंकि सांभ हो चली श्रोर दिन ढळगया है . तब वह नके संग रहनेको भीतर गया । जब वह इनके संग् भोजन प्र eu o سر نار

नसं पहचाना गया। [ बीयुका एग्यारह चिष्योंकी दर्शन देना।]

वे यह कहतेही थे कि यीश आपही उनके बीचमें खड़ा हो उनसे

हान खोला. श्रीर उनसे कहा यूं खिखा है श्रीर इसी शीतसे श्रवस्य ४६ गा कि खीष्ट दुःख उठावे श्रीर तीसरे दिन सृतकेमिंसे जी उठे. श्रीर ४७ येरूशलीमसे श्रारंभ कर सब देशोंके लोगोंमें उसके नामसे पश्रा-पुरहारे संगरहते हुए तुससे कहीं कि जो कुछ मेरे विषयमें सूसाकी यवस्थामें श्रीर भविष्यद्वक्ताश्चों श्रीर गीतोंकी पुस्तकमें लिखा है वका पूरा होना श्रवस्य है। तब उसने घर्म्मपुस्तक समक्ष्तेको उनका ाला तुम्हारा कल्याण होय। परन्तु वे व्याकुल और अयमान ३७ ए और समक्षा कि हम प्रतिको देखते हैं। उसने उनसे कहा क्यों ३६ पाकुल हो और तुम्हारे मनमें संदेह क्यों उपम होता है। मेरे ३६ पाकुल हो और तुम्हारे मनमें संदेह क्यों उपम होता है। मेरे ३६ ए और मेरे पांव देखों कि मैं आप ही हूं. मुक्ते टोओ और देखों वे क्यों के असे तुम मुक्ते हिंग तैसे प्रतिको हाड़ मांस नहीं होते। यह कहके उसने आपने हाथ पांव उन्हें दिखाये। ज्यों वे ४०,४१ ति आनन्दके प्रतिति न करते थे और अचंभित हो रहे तों उसने तमे कहा क्या तुम्हारे पास यहां कुछ भोजन है। उन्होंने उसके ४२ तम्हें काया। और उसने उनसे कहा पही वे बातें हैं जो मैंने ४४ तम्हें काया। और उसने उनसे कहा यही वे बातें हैं जो मैंने ४४

तापकी श्रीर पापमोचनकी कथा सुनाई जावे। तुम इन बातोंके

oc SI

में क्षिप्ट हैकी गहनीर किमरी निम्मी ईम क्षिट्ट । र्ड मिम ३४ किम्म क्षिप्ट क्षिट्ट क्षिट क्षेट्ट क्षेट क्षेट्ट क्षेट क्षेट क्षेट्ट क्षेट क

[ गोशुका स्वगिह्ह होना । ]

एड नेपह गृहि ।एए कि उड़ाई खिषनियां के कि । ०५ ०५ ०० वि कि । १५ १ वि के में हैं हैं मिलाह के कि । इंडो मिलाह के के कि के कि । १५ १ वि के मिलाह के । इंडो मिलाह के कि । वि के कि । विकास के । विकास के

### । प्राज्ञाममुसु त्रज्ञीप नर्जाए।

[ अनाहि वयनवा देहथारी होना । ]

शाहिस बचन था और वचन हैंग्यर्क क्षेम था और वचन हैंग्यर्क क्षेम था। पट कुछ रे, हे कि क्षेम था। पट कुछ रे, हे कि कि साम भारत हैं कि महास कि महिस कि कि स्था था। एक कि महिस कि मह

कु सनुष्य हेथ्यरकी श्रीरसे मेजा गया जिसका नाम थेहन है थ विचास में के निकान के निकान के जिसका कि स्वास के । विच्यम साची के निकास के । वह शासि के जियम के । वह शासि के । वह शासि हैं हैं हैं सिका में साचा ने सम्बेद्ध हो । वह मिला के निकास के । वह मिला के । वह मिला के । वह मिला के । वह साचा । सिका चिका । वह मिला को स्वास । वह अपने ३० । वह साचा । वह साचा । वह अपने ३० । वह साचा । वह साचा । वह साचा । वह अपने ३० । वह साचा । वह साचा । वह साचा । वह अपने ३० । वह साचा । वह साच । वह साचा । वह साच । वह साचा । वह साच ।

50 किएउनुस न जिल्ला किर्मीस न जिड्डा न मन्छ कि इन्छ। एई १९ प्राप्त प्राप्त क्षित्र क्

३१ 13 ई 1191प निस्म सड़ निरिष्ट्रिय किसट। 12 किसी मिलस झा २९ डेडी मिग्राड़ कासम 1199म्घ कीरिय । ई 1191प उपनुष्ट प्रमुस्स हा २१ निर्मिकी । पृष्ट मिग्राड़ केशिक क्षाकि द्वास्म ग्रिक्ट डायहार है।

। एकी हें एक छेट हीछट हैं महीए किगिमी कि हुए गिरिक्य हैं। एक किमिक किमिक

कि। के के के हैं । हैं। हैं। हो समिश्रा है। सामिश्र हो। हैं। कि डिड़ किई कि इस समार अपिर के के कि कि कि कि कि कि कि कि जिसने सुन्ते जलसे वपतिसमा देनेको भेजा उसीने सुन्तसे कहा इंडे हैं और वह उसपर उहर गया। और में उसे नहीं बीन्हता था परन्तु छिट्ट िरुक्त सिरिष्ठ हैंकि किर्कायक किस की हैड़ी किए निम्हार्फ भि ग्राह । हु । छाए । हु । छो। भारतिसम । से १ ह था परन्ते जिस्ते वह इस्रापुली लोगिए प्रगर छन्। जन्म 15 इनि हैं। इस मि । एक छिड़ीए भिस्पु इह की फिक् हैं । एड़ एड़ भिसके विषयमें मैंने कहा कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मेरे है हिए। हैं एत्रहका स्माना मानक वातको वहा है। इह है रइक ग्रांक किं किंक काय के अधिक अपने पास आहे हैस इ । हि । इस पार वैथावरा गांवम हुट्ट महां आहम वपतिसमा देता था। रहे में उसकी जुतीका बन्ध खोठनेके थेग्य नहीं हूं। यह बातें यदेन इंड नहीं जानते हो। वही है मेरे पीड़े आनेवाला जा मेरे आगे हुआ वपितसमा देता हूं परन्तु तुम्हारे बीचमे एक खड़ा है जिसे तुम इह बपतिसमा देता है। केहिनने उनको उत्तर दिया कि में तो जलसे फिड़ कि इं तम्हणकित इह न गृह हाधिए न गृह शिह ह ह कि एडक सिसर केएक कुछ सिसर मिडन्स। के सिमिविधिरिक सि ५९ १३ क्षा कि । एक मान्य अधिक हो । विकास कि । विकास है है क्ष्मे किस्मिप्त की है । हिराकपू सिकाग्ट कि है व्याप कि मिकी सि 13क निरुद्ध । ई 1153क प्रम मिष्यमि नियस है । उत्त कहा १ है ? - फेर्म किए उन्हों ने किए हैं है कि हैं है कि इस महिल हैं है कि हैं है किं में नहां हैं . क्या तू वह भविष्यहक्ता है . इसे निक निम्ह , ई डाफिलीए हा एक . निक कि एक स्थित निक्रम्ह कि । ई १९ जिन डिक में की एकी नाम प्र पाग फ़क्स डिन ग्रह फिलो नाम निमुट का . क निक क की गर्म किन्छु द्र मिम्ह कांप्रिक्त ग्रीह ०९ [ गुजुल विवयमें याह्नला साची।

। इ हरु कि पहाँ हैं अव्यक्ता पुत्र है।

#### [। नणेह क्लिक्टी हिज्ञीप कृष्टि ]

। गिष्टिई क्रिक्ट क्रिक्ट भिरम्स क्रिष्ट् क्ष्यकृत । विक्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट मि १५ छिए किंगिस सम् हिंगि कस्ह हूं । फड़क सम समित सि । इक इसिलिये निश्वास करता है. तू इनसे बड़े मान देखेगा। मिर उससे है। एक छिं के हैं है। कुर के हैं है। इक इक्स है है। है। इंस्वरके पुत्र हैं आप इसावेलके राजा हैं।बीधुने उसको उत्तर दिया ধ तब मेंने तुमे देखा। नथने उन उसको उत्तर दिया कि है गुरु आप ४६ कि जिल्ले कुछ के बुरुतिक महिले जब तू गूरुरके इच कि था एडी फ़ुर किस के होते हैं है हिना हो के किस किस हो हो है । न्ध सम्मापुर्व इसाएकी है जिसमें कपर नहीं है। नमनेलने उससे इद न्यनेलको अपने पास आते देखा और उसके विषयमें कहा देखो ७४ मधिरि । फिलाई काष्ट्र । इक मेमर नेपलियो . ई फिक्स १ई रूप्रेड यीथुकी। नथनेरने उससे कहा क्या कोई उत्तम बस्तु नासरतसे ४६ जिखा है उसको हमने पाया है अथित यूसफके पुत्र नासरत नगरके कहा जिसक विषयम मुसान ब्यवस्थाम और भविष्यहुत्काओन श्रीर पितरक नगर बेतसेदाका था। फिलिपने नथनेरुका पारु उससे ४१ श्विष्यको पाने उससे कहा मेरे पोछ आ। किलिय ता अन्ति थ ४४

। एकी माह्यकी रूपमूर निर्मण्यादी कमुर गृष्टि हेकी आर्चस्य कम्मीका यह आर्म किया और अपनी महिमा प्रगर ११ शन्द्रा दाख एस अबलो रखी है। यीथुने गालीलके काना नगरमें रेतृ . है 15ई मध्यम वह कांच कह कींग गरित वह गृथि 15ई सर १० बुलाया • और उससे कहा हर एक मनुष्य पहिले अन्छा दाख-चे डेडेश था वे जानते थे तव भोजके प्रधानने दृष्ट् की नह नहीं जानता था कि वह कहांस आया परन्तु किन सेवकोने भीतक प्रधानने वह जरु जो दाख रस बन गया था चीखा और ह उंडली और भोजक प्रधानक पास ने नाओं. ने ने गो । जब न सी उन्होंने उन्हें मुहामुह भए दिया। तब उसने उनसे कहा अब . फिड़े प्रम सिरात थे। यीथुने उनसे कहा महक कि मह है ल श्रद्ध कर्पकी शीतक अनुसार घर ये जिनमें देह दह अथवा दें। कांफ़्डीड्रुफी कंडम :क्ट कंप्रथा गंड़ि । फिक फ़ि ड्रक छिमतु ड्रक क्टक ड्र र समय अब्लो नहीं पहुंचा है। उसकी माताने सेक्नेंसे कहा जा अहै। बीचुने उससे कहा है नारी आपका मुग्ने क्या काम . मेरा नित तब पीशुकी मानिन उससे कहा उनके भास दाख एस नहीं ३ शिष्य लोग उस विवाहक भोजमें बुलापे गणे । जब दाख रस बर केमर ग्रीष्ट मि श्रुकि । कि रंड्र फाम किप्टिक ग्रीष्ट कि तीसरे दिन गाबी छक काना नगरमे एक बिवाहका भोज ि गायुक्त आवचय कमांका भारम ।

[ गुन्मा विस्थालीमने प्रदेश होने और मन्दिरको युद्ध करनेका वर्णन । ]

। ई तिल कि सम्ह निष्मित्रकी क्रिक्त है । क्रिक्त का ९७ घर् ह्यापार्का घर मत बनाश्रो । तब उसके शिष्योंने स्पर्ण किया इह और कपीतिक वेचनेहारीसे कहा इनका पहास के पात्रा भेर , एड़ी डरू किंडिंग काश्यको छैं किंगिंग्रे शिष्ट एड़ी छाकनी कोड़ा बनाक उन सभोंको भेड़ों थी बोहर अपने समेत मान्द्रस् किंक्सिमें। इस स्वांक्षित्र सर्वा स्वांक्षित्र हुए पाया । तब वसने संस्थिति । कांत्रिक हि इंध हि एक्सा मुख्या प्राथन में क्या कार्य । क्या क्या कार्य का १३ त रहे। यिह्न दियों का निस्तार पन्ने निकट था और योथु थिस्था-म्ही तड्डक रिड ह्निप किराफ महीन्यक गिर्क स्वाध केस्ट १६ इसके पीछे वह और उसकी माता और उसके भाई और इसपर यिहूदियोंने उससे कहा तू जो यह करता है तो हमें १ म कोनसा चिन्ह दिखाता है। यीशुने उनको उत्तर दिया कि इस १ 8 मन्दिरको ढा दो श्रोर में उसे तीन दिनमें उठाऊंगा। यिहूदियोंने २० कहा यह मन्दिर छ्याजीस बरसमें बनाया गया श्रोर तू क्या तीन दिनमें इसे उठावेगा। परन्तु वह श्रपने देहके मन्दिरके विषयमें २ १ बेग्छा। सो जब वह मृतकोंसेंसे जी उठा तब उसके शिष्योंने स्मरण २ २ किया कि उसने उन्होंसे यह बात कही थी श्रोर उन्होंने धर्मपुस्तक-पर श्रोर उस बचनपर जो यीशुने कहा था बिरवास किया।

जब वह निस्तार पर्ब्बमें यिरूशालीममें था तब बहुत लोगोंने २३ उसके श्राश्चर्य्य कम्मोंको जो वह करता था देखके उसके नामपर विश्वास किया। परन्तु यीशुने श्रपनेको उन्होंके हाथ नहीं सोंपा २४ क्योंकि वह समोंको जानता था • श्रीर उसे प्रयोजन न था कि २४ मनुष्यके विषयमें साची कोई देवे क्योंकि वह श्राप जानता था कि

मनुष्यमें क्या है।

[ बीगुका निकीदीमकी नये जन्म ग्रीर जगतके त्राणका उपदेश देना । ]

फरीशियोंमेंसे निकोदीम नाम एक मनुष्य था जो यिहृदियों का एक प्रधान था। वह रातको बीशु पास श्राया श्रीर उससे २ कहा हे गुरु हम जानते हैं कि श्राप ईश्वरकी श्रोरसे उपदेशक श्राये हैं क्योंकि कोई इन श्राश्चर्य कम्मोंकी जो श्राप करते हैं जो ईश्वर उसके संग न हो तो नहीं कर सकता है। यीशुने उसको ३ उत्तर दिया कि मैं तुक्तसे सच सच कहता हूं कोई यदि फिरके न जन्मे तो ईरवरका राज्य नहीं देख सकता है। निकोदीमने उससे ४ कहा मनुष्य बूढ़ा होके क्योंकर जन्म ले सकता है • क्या वह श्रपनी माताके गर्भमें दूसरी बेर प्रवेश करके जन्म ले सकता है। यीशने उत्तर दिया कि मैं तुक्तसे सच सच कहता हूं कोई यदि जल ४ श्रीर श्रात्मासे न जन्मे तो ईश्वरके राज्यमें प्रवेश नहीं कर सकता है। जो शरीरसे जन्मा है सो शरीर है श्रीर जो श्रात्मासे जन्मा है सो ६ श्रात्मा है। श्रचंभा मत कर कि मैंने तुससे कहा तुमकी फिरके ७ जन्म लेना श्रवश्य है। पवन जहां चाहता है तहां बहता है श्रीर तू म इसका शब्द सुनता है परन्तु नहीं जानता है वह कहांसे श्राता श्रीर किथरकी जाता है - जो कोई श्रात्मासे जन्मा है सो इसी रीति से है।

धिकी छिप्राप्त किप्रमप्तक की मिंडी आपर माक किछक की फिलीमड़ ३१ परन्तु जो सबाई पर चलता है सा उजियाबेके पास आता है । जाता है म है कि उसके क्षामें एर उहाता हिया विश्व कारता है से उनियाबेसे किय करता है और उनियाबेक पास इ।१९ हार्क कि कोफिन । थ पृष्ट माक किन्ट कीफिन एकी प्राप्त ०९ क्षित है और मनुष्यां क्षेप्रधार किया अधिक अधिक डिम छाव्यही रुपमान कह्य ठिरिक्य क्यव्य है छिह की कि है । कह जाता है परन्तु की किवास नहीं करता सा हे हन्त्रम है छिन कार ने उसपर विश्वास करें हैं । हो हैं । होते हैं । होते हैं । माह छाउ क्रम हाग्ह की फिलिस हु हुन्त्रम हाउड़ हमार कड़ह १० ईश्वरने अपने पुत्रको जगतमें इसिलिये नहीं भेजा कि जगतको 1 हाए नहीं के साथ में साथ न होश परन्तु अनन्त मान्य। इकि कि की 1एड़ी हपू । जिलकृष । जपर नेसर की 1एड़ी ग्राष्ट्र ाम्भे किनाम निम्मे कीपिक । निम निनि निनम किम्म पाई F 3 ? 9१ किया जाय . इसिलिये कि जी कोई उसपर विश्वास करे सी नाश किर हम कि कि की है एरहार मिनी फिर एकी किर किर्माम मिलाम् निम्म मिनीरे मिने । ई मिन्छ कि हरू क्लिन्स नीशह ४६ 19 है के स्वाप्त नहीं यह प्रमा है किया है है के स्वाप्त है। । गिर्फ निक्तिए उक्षिक मह ड्रेक निष्ठ किमीएक सिम्ह में शिष्ट कि डि रिफ़ डिन निकिए मह ग्रस्थि डिक निक किम्पिटिपु समि निर्म कि। डि रिफ्क डिम एडए कि। सिमड मिर अहर ई रिड कि। इ 99 सकती हैं। वीश्वने उसका उत्तर दिया नया तू इसायेखी लोगोका 99 उपदेशक हैं और यह जाते नहीं जानता। में तुभक्षे सच सच ह इक्लिक् सिके उसके उत्तर दिया कि यह बात क्यांकर हो

ि। गन्त्र क्षानिता वाहनका वर्गातस्स देन।।]

शिष्ट संप्रकृ एको द्वार कस्म ग्रीह ध्वीय क्रीम के क्राह हुड़ म्डार्फ । एएउड़ी एमस्तीयड क्रिड़ एसे क्राह दंड़ स्मर ग्रीह हुड़ ए एहे एसस्तीयड साम मार्क क्राह क्राहिश साम स्वाधा होत

नयेंकि योहन अवली वन्दीगृहमें नहीं दाला गया था। 58 । हं कि ामभ्रतीपक काष्ट्र गाकि गाँछ एए उन्ह इंड्र कीएक

्येश्युक्ते विषयम विषया दूसरी बार साची देना ।

हिए किंगिर केमण कर आई कि लिए किंगिर किंग्रिक । इ १५३५ भूमा इ । क्षित्रक माने से निवनका वहीं देखा परने हैं क्षित है है निविध क्ति किस किस है 10 के सावक प्राव्य के प्रमुख्त है है निता पुत्रका प्यार करता है और उसने सब कुछ उसके हाथ में ३१ । ई 15ई डिम रिमान, मिगाए किसर प्रत्युद्धे कीर्यिक है 153क होड भूद कि हे अपने हैं कि कि है कि है कि है कि है है कि है है उसकी साची ग्रहण किहे हैं सी इस बात पर छाप दे चुका कि इंड निभरी। 1त्रक डिन ग्रह्म क्रिम किपर ड्रोक ग्रांड ई 1त्र्ड क्रिम सी समोके कपर है। जो उसने देखा श्रोर धुना है वह उसपर ३२ पुरमिका है और पुरमिक्त कान कहता है . जो स्वान हो । का उपरास आता है सा समोक कपर है . का पृथ्वीसे हैं सा ३१ यह आनन्द पूरा हुआ है। अवस्य है कि वह बढ़े और में घट्टं। ३० उसकी सुनता है दूष्हके शब्दा आति आनिद्त होता है . मेरा में उन्हों हैं। के लीह के पर उसके आगे भेजा गया हूं। हुए के कि जिसकी हैं सीई दूषहा है परन्तु दूषहैका मित्र जो खड़ा होके नह की रंड किए। प्रमाह मह। है। तिका पर हिल कर एउट्टम है। वेहिनने उत्तर दिया यदि स्वरास उसका न दिया जाय ते। हु क्राप्ट भाग क्रम्ड गिक वस ग्रस्ट इ गिरारुही मिस्रितीय इस क्रिडि इंड्री क्विस उस पार आपके संग था जिसपर आपने ताची दिई है इया। और उन्होंने वीहनके पास आके उससे कहा है गुरु जो २६ ५९ ज्ञानने मिल्पने केरिक शुद्ध मार्किनेहिंगे गृष्ट मिल्पमे निनाइ १४

उपासनावत उपदेश देना ।

ध भेमार्क नार्भीषः क्षित्र गर्भा । एक किलीकाए प्रमी केड्डि इ किएड्डिइए। इह इह . ह है । सिसिय व्याप्त कार्य है अधिक शिष्ट के हैं । एक स्मितियों के साथ का साथ के साथ का क

योहन। ४ जाना श्रवश्य हुश्रा । सी वह शिकर नाम शोमिरोनके एक नगरपर इस भूमिके निकट पहुंचा जिसे याक्टबने अपने पुत्र यूसफको दिया। ६ श्रीर याक्टबका कृश्रां वहां था सो यीशु मार्गमें चलनेसे थिकत हो ७ उस कृएंपर यूंही बेंठ गया श्रीर दो पहरके निकट था। एक शोमिरोनी स्त्री जल भरनेको ग्राई गीशुने उससे कहा सुके म पीनेको दीजिये। उसके शिष्य लोग भोजन मोल लेनेको नगरमें ह गये थे। शोमिरोनी स्त्रीने उससे कहा श्राप यिहूदी होके सुकसे जो शोमिरोनी स्त्री हूं क्योंकर पीनेकी मांगते हैं क्योंकि यह दी लोग शोमि-१० रोनियों के संग ब्यवहार नहीं करते। यीशुने उसकी उत्तर दिया जो तू ईश्वरके दानका जानती श्रीर वह कौन है जो तुमसे कहता है मुम्मे पीनेका दीजिये तो तू उससे मांगती श्रीर वह तुम्मे ११ श्रमृत जल देता। स्त्रीने उससे कहा है प्रभु जल भरनेका श्रापके पास कुछ नहीं है श्रीर कृशां गहिरा है तो वह श्रमृत जल १२ श्रापको कहांसे मिला है। क्या श्राप हमारे पिता याकूबसे बड़े हैं जिसने यह कुआं हमें दिया श्रीर श्रापही श्रपने सन्तान श्रीर १३ श्रपने ढोर समेत उसमेंसे पिया। यीशुने उसको उत्तर दिया कि १४ जो कोई यह जल पीवे सो फिर पियासा होगा • पर जो कोई वह जल पीवे जो में उसकी देऊंगा सो फिर कभी पियासा न होगा परन्तु जो जल मैं उसे देऊंगा सो उसमें श्रनन्त जीवन लेंा १४ उमंगनेहारे जलका सोता हो जायगा। स्त्रीने उससे कहा हे प्रसु

यह जल मुक्ते दीजिये कि मैं पियासी न होऊं श्रीर न जल भर-१६ नेको यहाँ थ्राऊँ। यीशुने उससे कहा जा थ्रपने स्वामीको बुलाके १७ यहाँ थ्रा। स्त्रीने उत्तर दिया कि मेरे तहूँ स्वामी नहीँ हैं. यीशु १८ उससे बोला तुने श्रच्छा कहा कि मेरे तहूँ स्वामी नहीं हैं. क्योंकि

तरे पांच स्वामी हो चुके श्रीर श्रव जो तरे संग रहता है सी तरा १६ स्वामी नहीं है . यह तूने सच कहा है। स्त्रीने उससे कहा हे प्रभ

२० मुक्ते सुक्त पड़ता है कि श्राप भविष्यद्वक्ता हैं। हमारे पितरोंने इसी पहाड़पर भजन किया और श्राप लोग कहते हैं कि वह स्थान

२१ जहां भजन करना उचित है यिरूशालीममें है। यीशुने उससे कहा हे नारी मेरी प्रतीति कर कि वह समय श्राता है जिसमें तुम न इस पहाइपर श्रीर न विरूशलीममें पिताका भजन करोगे ।

तुम लेगा जिस्ने नहीं जानते हैं। उसका भजन करते हैं। हम लेगा २२ जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं क्योंकि जाण जिहूदियोंमेंसे

55 सम्ब हन्म सम्मी ई ब्रष्ट गृष्टि ई गामब सम्म उन हुन्। ई निस्म भेष्टी तिमी कीर्ष्टिस एंक निस्म कातमी भेड़ी इस गृष्टि समाब 85 की ई एड़ाह गृष्टि ई समाब्द मृह्युई। ई तिहास किंग्रीहर्मिक इस

सक्त भवन करनेहारे आस्मा और सन्वाहेसे भवन करें। खीन २४ उससे कहा मैं जानती हूं कि मसीह अथित खीष्ट आता हैं. वह जब आवेगा तब हमें सब कुछ, बतावेगा। बीधुने उससे कहा मैं २६

। है डिम् हैं फिलाई में स्ट्री

#### [ । मण्ड कार्यक्रिक्स आहे किन्छ ]

तुन उनके प्राप्त क्षाम है। एक्स में मार्थ में किया है। उस जगर क्षाम के अधिक स्थाप है। जिसमें सामी दिई कि उसने सब कुछ जो मेंने किया है सम्में ४० कहा है यीशुपर विश्वास किया। इसलिये जब शोमिरोनी लोग उस पास आये तब उससे बिनती किई कि हमारे यहां रहिये .

४१ श्रीर वह वहां दो दिन रहा। श्रीर उसके बचनके कारण बहुत ४२ श्रिक लोगोंने बिश्वास किया. श्रीर उस स्त्रीसे कहा हम श्रब तेरे बचनके कारण बिश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हमने श्रापही सुना है श्रीर जानते हैं कि यह सचमुच जगतका त्राणकर्ता खीष्ट है।

#### [ यीशुका गालील देशमें जाना श्रीर दूसरा ग्राश्चर्य कर्म्भ करना।

४३,४४ दो दिनके पीछे यीश वहाँसे निकलके गालीलको गया। उसने तो त्रापही साची दिई कि भविष्यहक्ता त्रपने निज देशमें

४४ म्रादर नहीं पाता है। जब वह गालीलमें म्राया तब गालीलि-योंने उसे प्रहण किया क्योंकि जो कुछ उसने यिख्शलीममें पब्बमें

४६ किया था उन्होंने सब देखा था कि वे भी पब्बमें गये थे। सो यीशु फिर गाळीळके काना नगरमें श्राया जहां उसने जलको दाखरस बनाया था. श्रीर राजाके यहांका एक पुरुष था जिसका

४७ पुत्र कफर्नांडुममें रोगी था। उसने जब सुना कि यीशु यिहूदियासे गालीलमें श्राया है तब उस पास जाके उससे बिनती किई कि श्राके मेरे पुत्रको चंगा कीजिये . क्योंकि वह लड़का मरनेपर था।

४८ विश्वास नहीं करोगे। राजाके यहांके पुरुषने उससे कहा हे प्रभु

४० मेरे बालकके मर्नेके श्रागे श्राइये। यीशुने उससे कहा ह प्रमु

तेरा पुत्र जीता है • उस मनुष्यने उस बातपर जो यीशुने उससे १९ कही विश्वास किया श्रीर चला गया । श्रीर वह जाताही था कि उसके दास उससे श्रा मिले श्रीर सन्देश दिया कि श्रापका

४२ लड़का जीता है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी उसका जी हलका हुआ . उन्होंने उससे कहा कल एक घड़ी दिन सुकते ज्वरने

४३ उसको छोड़ा। सो पिताने जाना कि उसी घड़ीमें हुआ जिस घड़ी यीशुने उससे कहा तेरा पुत्र जीता है और उसने औ उसके सारे

४४ घरानेने बिश्वास किया । यह दूसरा श्राश्चर्य कम्मे यीशुने यिहू दियासे गालीलमें श्राके किया ।

[ योगुका यिश्व्यालीमकी जाना ग्रीर विश्वामकी दिन वैथेसद कुंडकी पास सक रोगीकी चंगा करना।]

इसके पीछे यिहूदियोंका पडबें हुआ और यीशु यिरूशली-रमको गया। यिरूशलीममें भेड़ी फाटकके पास एक कुंड है जो र इबीय भाषामें बैथेसदा कहावता है जिसके पांच श्रोसारे हैं। इन्होंमें रोगियों श्रंधों छंगड़ें। श्रीर सूखे श्रंगवालेंकी बड़ी भीड़ ३ पड़ी रहती थी जो जलके हिलनेकी बाट देखते थे। क्योंकि ४ समयके श्रनुसार एक स्वर्ग दूत उस कंडमें उतरके जलका हिलाता था इससे जो कोई जलके हिलनेके पीछे उसमें पहिले उतरता था कोई भी रोग उसकी लगा हो चंगा हो जाता था। एक मनुष्य ४ वहां था जो ग्रड़तीस बरससे रोगी था। यीशुने उसे पड़े हुए ६ देखके थ्रीर यह जानके कि उसे श्रव बहुत दिन हो चुके उससे कहा क्या तू चंगा होने चाहता है। रोगीने उसकी उत्तर दिया ७ कि हे प्रभु मेरा कोई मनुष्य नहीं है कि जब जल हिलाया जाय तब मुभे कंडमें उतारे श्रीर जबलों में जाता हूं दूसरा मुभसे श्रागे उत्तरता है। यश्चिने उससे कहा उठ श्रपनी खाट उठाके चल । 🖵 वह मनुष्य तुरन्त चंगा हो गया श्रीर श्रपनी खाट उठाके चलने ६ लगा पर उसी दिन बिश्रामवार था। इसलिए यिहूदियोंने उस १० चंगा किये हुए मनुष्यसे कहा यह विश्रामका दिन है खाट उठाना तुम्मे उचित नहीं है। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने ११ मुभे चंगा किया उसीने मुमसे कहा श्रपनी खाट उठाके चल । उन्होंने उससे पूछा वह मनुष्य कौन है जिसने तुमसे कहा १२ श्रपनी खाट उठाके चल । परन्तु वह चंगा किया हुआ मनुष्य १३ नहीं जानता था वह कौन है क्योंकि उस स्थानमें भीड़ होनेसे यीश वहांसे हट गया।

इसके पीछे योशुने उसके। मन्दिरमें पाके उससे कहा देख तू १४ चंगा हुआ है फिर पाप मत कर न हो कि इससे ख़री कोई बिपत्ति तुभपर आवे। उस मनुष्यने जाके यिहूदियोंसे कह दिया १४ कि जिसने मुभे चंगा किया सो यीशु है।

[ यीगुका यिहूदियोंकी श्रापनी महिना वर्णन करना । ]

इस कारण यिहूदिगोंने यीशुकी सताया श्रीर उसे मार डाठने १६

श्रम काम करता हूं। इस कारण यिहू दियोंने श्रोर भी उसे मार डालंने चाहा कि उसने न केवल विश्वामवारकी विधिको लंबन किया ३७ चाहा कि उसने बिश्रामके दिनमें यह काम किया था। यीशुने उनकी उत्तर दिया कि मेरा पिता श्रवलों काम करता है में भी भी किया। परन्तु ईश्वरको श्रपना निज पिता कहके श्रपनेको ईश्वरके तुल्य

श्रीर दंडकी आहा उसपर नहीं होती परन्तु वह सृत्युसे पार होके रूर जीवनमें पहुंचा है। मैं तुमसे सच कहता हूं वह समय आता है श्रीर श्रव है जिसमें सृतक लोग ईश्वरके पुत्रका शब्द सुनेंगे श्रीर श्रव है जिसमें सृतक लोग ईश्वरके पुत्रका शब्द सुनेंगे श्रीर श्रव है। सुनेंगे सो जियेंगे। क्योंकि जेसा पिता श्रापहीसे जीवे श्रीर श्रव तैसा उसने पुत्रको भी श्रीधकार दिया है कि श्रापहीसे जीवे श्रीर उसको विचार करनेका भी श्रीधकार दिया है क्योंकि वह मनुष्का रूप पुत्र है। इससे श्रवंभा मत करो क्योंकि वह समय श्राता है जिसमें रह जो कवरोंमें हैं सो सब उसका शब्द सुनके निकलोंगे. जिससे भलाई करनेहार जीवनके लिये जी उठेंगे श्रीर बुराई करनेहार है परन्तु बिचार करनेका सब अधिकार पुत्रको दिया है इसिलिये कि सब लोग जैसे पिताका आदर करते हैं वैसे पुत्रका आदर करें। रहें जो पुत्रका आदर करें। रहें जो पुत्रका आदर नहीं करता है सो पिताका जिसने उसे भेजा रिश्व कहता है जो मेरा बचन रिश्व मेरे भेजनेहारेपर बिथ्वास करता है उसको अनन्त जीवन है N १६ इसपर थीयुने उन्होंसे कहा में तुमसे सच सच कहता हूं पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता है केवल जो कुछ वह पिताकों करते देखे क्योंकि जो कुछ वह करता है उसे पुत्र भी वैसेही एक करता है। क्योंकि पिता पुत्रको प्यार करता है और जो वह आप करता सो सब उसको बताता है और वह इनसे बड़े शाप करता सो सब उसको बताता है और वह इनसे बड़े शाप करता सो सब उसको बताता है और वह इनसे बड़े शाप करता सो सब उसको बताता है और वह इनसे बड़े शाप करता सो सब उसको बताता है और वह इनसे बड़े शाप करता सो सब उसको बताता है और वह इनसे बड़े शाप करता सो सब उसको बताता है और वह इनसे बड़े शाप करता सो सब उसको बताता है और वह इनसे बड़े शाप करता सो सब उसको बताता है और वह इनसे बड़े शाप करता सो सब उसको बताता है और वह इनसे बड़े शाप करता सो सब उसको बताता है शाप करता है। दंडके लिये जी डटेंगे। में आपसे कुछ न सृतकों के। उठाता श्रीर जिलाता है वैसाही पुत्र भी जिन्हें चाहता है। उन्हें जिलाता है। श्रीर पिता किसीका विचार भी नहीं करता

में श्रापसे कुछ नहीं कर सक्ता हूं जैसा में सुनता हूं वैसा बिचार करता हूं श्रीर मेरा बिचार यथार्थ है क्योंकि में श्रापनी

,eu

. जि फिक डिंग ग्रह मह मह मह मह है । आह छमान काहणी में तुम्हें जानता हूं कि हेंध्वरका प्रेम तुममें वहीं हैं। में अपने ४३ नहीं चाहते हो। में मनुष्योंसे आहर नहीं लेता हूं। परन्तु ४९, ४२ 8 नाष्ट्र भाष होते हैं । परन्तु तुम महान महा करा है कि है कि सि सहका हम कि उसमें अनन्त जीवन हमें मिलता है और वही है 3 ई किलमा मह कीएक विके मिकालपुरिमाध । वि किल जिन माहण्डी उसका बचन श्रपनेमें नहीं राज है कि है कि अपने भाग उसका वसका शब्द न सेना है और वसका रूप न देला है। और तुम इंद मिक नेमह . ई ईही हिगम मिष्मिन ईम डिमाप्ट गर्म र्रम्स नेमिली **७ ६ र्नाम्मी अर्थ । के पिराने सुर्फ क्षेत्र हैं। की हैं कि मिष्मिने** रेम हैं 155क में कि माक डिफ नीषण है फेरी किनेक रेप्न के निक्ति माक कि कींड़िक है छाए ईस क्रिछ ड़िक छिकिए दिन्हिछ कितनी बरेलों उसके उचियालमें आनन्द करनेको प्रसन्न थे। परन्तु ३६ पाने। बह तो जरुता श्रीए चमकता हुआ दीपक था श्रीए तुम ३१ णाह मह की फिलिमड़े हुं एठड़क हांछ ड़र में हुन्एम हुं एक भेजा और उसने सत्यपर साची दिई। में मनुष्यसे साची नहीं इंड इह भाग किन और निषयमें होता है मिल कि है। इस निष्म के कि कि इस है जो है फिक्स है फिक्स है कि है कि है कि है फिक्स है कि है कि है। हैं हिन कि कि सि सि हैं 15ई कि में में कि है। हैं। । एट्स महि नहीं विश्व विश्व किता हुन्छ। विश्व मुक्त मोजा। 1 6 : 3 8 - 6 2 : 4 1

। गिफिक साहपनी प्रकॉफन प्रण ड्रेक रीम कि डि त्रिक डिक स्वाहपनी इसिविये कि उसने मेरे निष्यमें निष्ण। परन्तु जो तुम उसके विष्येर ४७ इंड केरल साहरही 19म कि केरल साहरही कास मह कि कीएक । जिल्ला अधित स्था निसम् दुस महिला हुन मरोसा रखते हो। र्वाङ् प्रमात . गान्हाम्छ व्यंह प्रमात गाष्ट्र कानमी में की रें रिक्स कि माहत है कि में कि मान साम है कि मान साम में हैं हिरहर है तहा सार उहा से इह मार्क है है है उहा से सिर्म कुछ अहि हुसरा अपने ही नामसे आवे तो उसे प्रहण करोगे। तुम जो ४४

्योगुका पांच सहस्व बानुष्योंको योहं भीजनरे दुस धरना ।

क्सक पीछे पीछ गामिलके समुद्र अर्थात निवारियाके समुद्र है हिंदी किए इस किए समुद्र है हिंदी है हिंदी है है है है

। ।।।। भूम एक्कम राजकार भूमें। इस स्ता विधाने जाना कि वे सुभे राजा बनानेके लिये आके सुभे पकड़ेंगे १६ यह सचसुच वह भविष्यहुक्ता है जो जगतमें आनेवाला था। जब 13फ क्लाई एड एक्स केस्स केस्स केस विद्या हो। हो केस महत्वक के । गिम फिकांड इगाव सिम्ह इर घव शिंगाइमाछ इक्टू गर्ट कांफ्डीए १३ की कह और । में उन्हें में इन्हें की हैं। कि मंडह इंक्ट्र पृट्ट हिंह 15क मिंफिगरी निपर निस्ट हि पृट्ट १६ मझ बियोमेरी जितनी ने चाहते थे उतनी दिहें। जब ने तुस डिमेर्ड गृष्टि किंग्राइमेरडे मिंएग्री गृष्टि 'ईडी डांक किंग्रिग्री 39 अरक्छ थे वेड गये। वह मधुमे नेपियां के धन्य मानक काउन होंग में किनमी कि एउए कि कि छाउ ठडूह मेंनाछ १० किये में स्था हैं। योथुने नहा उन महत्यांको वेहाओं • इस क्रींगिक निन्डे हुन्प्र र्ड किश्चम कि प्रक्रि डिरि होंग किहह साम मिली है एकि क्य डिफ. डिक फिल्ड निष्ट्रीह है। फ क्रिक्री ? निमाधी निष्ट निकृष मिसीएगड़ी काम । किसी ड़िर्छ झिर्छ किक्यू न स्तियोंकी रोडी उनके लिये इतनी भी न होगी कि उनमेंसे हर् ध था हो आप जानता था। फिलिपने उसको उत्तर दिया कि हो सी रुपर्रिक ड्रेड कि कींपिर डिक जाब ड्रफ किर्निष्ठपूप छेड रिसर । बाख ड्रे गिरू में की घेंक रूपि डिरिंग मिड़क मड़ । इक भिग्नीकी गृष्टि । एड उक्ती क्वेप प्राप्तमित तीथह क्वेप क्विंप्रीद्वेश प्रस्थि । रहे ध इंडिम एसं क्रिंगिश्री निपष्ट कंड्म प्रमानेटम स्थित वत । ए । । । । । । । । । । । क्राफ़ित्रि इह कि एक दिसीमक किसार क्रिक्ट में इन्ह की ग्राफ़

#### ्रियोशी वर्षेत्रं तर ब्लामा ।

र उसने उनसे उन में हूं हैं कि । एम । तब है में 1इक फ़िन्ह ऐस् हुए । किए रह मीह छाड़े नाह उक्नी केना ग्रीह है अन ०१ डेंड अथवा दें। कास खे गजे जे तब उन्होंने योशको ससुद्रपर १८, १६ वहा विषास्के वहनेस समुद्रमें रहरू भी उरती थी। जब ने १ के अधियारा हुआ था और वीयु उनके पास नहीं आया था। . फिल नाक पक्षानुमित्रक गए एक कहासुस कड़क प्रमान गृष्टि . कार प्रमुति के इसुस गाकि काषी कास हह तमास हर ??

। इंग्रिक वि लेनेकी प्रसन्न थे और तुरन्त नाव उस तीरपर जहां वे जाते

भियुक्त अपने आपकी किवन की रिडा कालक

। विष्ठि महित प्रमान

। गृड्ड प्रहु काछ तुमने आश्वरये कममी की देखा परन्तु इसिलिये कि उन रीटियोमेंसे की 1ई फिड़ेड़ डि़र फिछीसड़ स्पृष्ट मह है 15ड़क इस इस छम छमा ३९ में की 1एड़ी 9त्तर इंन्ड निष्टुिए। जिप्त हक दिए पाए कुए ई जिहि १९ हमर काप हे मार्ग कमुद्रके पार कमड्डीनमक पृड्ड हैं के हिंदी कि के कि ने में मिल कि के कि कि कि के कि कि के कि भाना था रेरडी खाई। सी जब लेगाने हेला कि वीथु यहां नहीं २४ जारसे उस स्थानके निकट आई थीं जहां उन्होंने जब प्रभुने धन्य इंद्र एप्रीवित वार प्राप्त क्रिक विषय । वार विषय क्षेत्र क्षेत वहां की और वीशु अपने किंग्जि केंग्जि से अव अवपर नहीं नान ड्रांक ग्राहर कड़ांक भेड़ इंड फगड़ी कप्रिष्ठ ग्रमना मसी की इसरे दिन जी लीग समुद्रके उस पार खड़े थे उन्होंने जाना ??

इंड रिफ़ किएरवर्ड कीरिक । ई रिफ़् रिफ़् किरिक्त किएए किए इस्कू रिफ़्री रिफ़ हुनम हुड़ी ह डिर्फ किरोड़ इंस्ति नीसमू हूं रिडिक हम हम सिम्ह इस उन्हें स्वाकि शिरी विनेको दिई। बीथुने उनसे कहा में इर ह की हैं । हमारे पितरोंने जंगलमें मना खाया जैसा जिसा है कि इ एक पार . फ़्क छाव्यन । क्राय केन्छ सड़ की है छिक सिक वर तुस विश्वास महा । उन्होंने उससे कहा आप कीनसा आश्रकों ३० छ है । हिस ईस्वरका का है इस फराक का है उस 35 इन्ह निधिय। रेक एक मड़ किनेक कराक केरवर इडक सिस्ट न निहन्छ। हु हुई। पाझ प्रपिष्ठ निष्ठश्र्वे होएए निहमी कीएक गाई के लिये जो अनन्त जीवनलों रहता है जिसे सनुष्यका पुत्र तुमको नाशमान भोजनके जिथे परिश्रम मत करे। परन्तु उस भोजन २७

न शिष्टिंग क्षेत्र किया सम्बन्ध किया है है शिक कि कि हार छाए रेम कि . हुं में डिर कि निवास । इक बससे कहा है प्रसु यही रोटी हमें नित्य ही जिले। योथुने उनसे ३१ बह है जो स्वगंसे उतरती और जगतका जीवन देती है। उन्होंने ३४ ३६ होगा। परन्तु मैंने तुमसे कहा कि तुम मुक्ते देख भी चुके श्रीर ३७ बिश्वास नहीं करते हो। सब जो पिता मुक्तको देता है मेरे पास श्रावेगा श्रीर जो कोई मेरे पास श्रावे में उसे किसी रीतिसे दूर ३८ न करूंगा। क्योंकि में श्रपनी इच्छा नहीं परन्तु श्रपने भेजनेहारेकी ३६ इच्छा पूरी करनेको स्वर्गसे उत्तरा हूं। श्रीर पिताकी इच्छा जिसने मुक्ते भेजा यह है कि जिन्हें उसने मुक्तको दिया है उनमेंसे में किसीको ३० न खोऊं परन्तु उन्हें पिछ्लो दिनमें उठाऊं। मेरे भेजनेहारेकी इच्छा यह है कि जो कोई पुत्रको देखे श्रीर उसपर बिश्वास करे

#### सो श्रनन्त जीवन पावे श्रीर में उसे पिछले दिनमें उठाऊँगा। [ यीगुका विवादी यिहूदियोंको उत्तर देना।]

४१ तब यिहूदी लोग उसके बिषयमें कुड़कुड़ाने लगे इसिलये कि ४२ उसने कहा जो रोटी स्वर्गसे उतरी सो में हूं। वे बोले क्या यह यूसफका पुत्र यीशु नहीं है जिसके माता श्रीर पिताको हम जानते हैं. तो वह क्योंकर कहता है कि मैं स्वर्गसे उतरा हूं।

४३ यीशुने उनको उत्तर दिया कि श्रापसमें मत कुड़कुड़ाश्रों।
४४ यदि पिता जिसने मुफे भेजा उसे न खींचे तो कोई मेरे
पास नहीं श्रा सकता है श्रीर उसको में पिछले दिनमें
४४ उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताश्रोंकी पुस्तकमें लिखा है कि वे सब
ईश्वरके सिखामे हुए होंगे सो हर एक जिसने पितासे सुना
४६ श्रीर सीखा है मेरे पास श्राता है। यह नहीं कि किसीने पिताको
देखा है. केवल जो ईश्वरकी श्रीरसे है उसीने पिताको देखा है।
४७ में तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई मुक्तपर विश्वास करता है
४८, ४६ उसको श्रनन्त जीवन है। मैं जीवनकी रोटी हूं। तुम्हार
४० पितरोंने जंगलमें मन्ना खाया श्रीर मर गये। यह वह रोटी है जो
४१ स्वर्गसे उतरती है कि जो उससे खावे सो न मरे। मैं जीवती रोटी
हूं जो स्वर्गसे उतरी। यदि कोई यह रोटी खाय तो सदालों
जीयेगा श्रीर जो रोटी मैं देऊंगा सो मेरा मांस है जिसे मैं जगतके

करने छगे कि यह हमें क्योंकर श्रपना मांस खानेको दे सकता है। ४३ यीशुने उनसे कहा में तुमसे सच सच कहता हूं जो तुम मनुष्यके पुत्रका मांस न खावा श्रीर उसका लाहू न पीवा तो तुममें जीवन

1 134

७५ छात्रशि में ग्रन्थ । हिंग के हिंग है। है। है। है। है। है। गृष्टि है 1539 सिन्सम् भि है 15िए हुन्छ 19िम गृष्टि 1519 स्रोम 19िम इंद्र कि । ई क्रिन किनी कि हा हो छो। अप है कि कि कि कि हो। अनन्त जीवन हैं और मैं उसे पिछले दिनमें उठारका।। क्योंकि मेरा १५ ४५ किएर ई 15िए इंछि 19म गृष्टि 1518 छोम 19म कि । ई डिन

उसने कफनोहुममें उपदेश करते हुए सभाके घर्म यह बाते ४१ । गामित छि।इस सह प्राक्त शिर्द इस कि . रिहा सम् मेर प्रम प्रार्थ । इस मिरिक्ती राइन्हा अप , फिल्ह भिंग्छन कि है डिाई नीता हूं तेसा बह भी जी सुन्ध खाचे सुन्धसे जीवेगा। यह बह १८

किंदिश प्रमाण प्रमाणक किंदित कर बारह मिल्ला

उसके शिष्योमेंसे बहुतोने यह सुनके कहा यह बात करिन हैं ६०

वह आगे था उस स्थानपर चढ़ते देखे। तो क्या कहोगे। आत्मा ६३ ९३ ांड्रह किहपू किछ्यहम हीए। ई क्तिएछ एकिट किमह सिहाइ सड़ विषय इस वातक निषयमें कुड़कुड़ति हैं इसिलिये उनसे कहा क्या इसे कीन सुन सकता है। योथुने अपने मनमें जाना कि उसके ६९

उसके संग बना रहता।

के कित्री हैं से आत्मा हैं और जीवन हैं। परन्तु तुम्होंमेंसे कितने ६% ते। जीवनदायक है श्ररीरसे कुछ राभ नहीं . जो बात में तुमसे

पकड़वायगा। श्रीर उसने कहा इसीखिय मेंने तुमसे कहा है कि ६४ केस हैं कि के कि कर नेहाँ हैं ग्रिक भावत का कि हैं कि हैं की विष्वास नहीं करते हैं. वीशु तो आरंभसे जातता था कि वे

नहीं शा सकता है। इस समयस उसके शिष्यांमें वहते पीड़े ६६ छाए र्भ ड्रोक कि छात एड़ी न किसर छ ग्राहर कि कारणी र्भ डीए

न हें निरुत्रेमी नामिष्टी। कि नेडान नास्त कि मह । इस छिष्टि हन छहे और उसके संग और न चले। इसिलिये पीथुने उन बारह हु

०० रिष्ट्रिक हैं । हैं अप केम्बर्ड रिमिक गाइ की हैं । कि वास अनन्त जीवनकी बाते हैं। श्रीर हमने विष्वास किया श्रीर ६६ उसको उत्तर दिया कि है प्रभु हम किसके पास जाय . आपक

१० कीतिक्रिक्रिक हु कि कि कि कि कि कि कि कि कि उनकी उत्तर दिया क्या मैंने तुम बारहोंका नहीं चुना और तुममेस विषयमें बोला क्योंकि वही उसे पकड़वानेपर था श्रीर वह बारह शिष्योंमेंसे एक था।

ियोशका ग्रापने भाइयोंसे बातचीत करना जी उसपर विश्वास नहीं करते थे।

इसके पीछे यीशु गालीलमें फिरने लगा क्योंकि बिहुदी लोग उसे मार डालने चाहते थे इसलिये वह यिहूदियामें फिरने नही २ चाहता था । श्रीर यिहूदियोंका पर्ब्व श्रर्थात तम्बूबास पर्ब्व निकट ३ था । इसलिये उसके भाइयोंने उससे कहा यहांसे निकलके यिहूदियामें जा कि तेरे शिष्य लोग भी तेरे काम जो तू करता है ४ देखें। क्योंकि कोई नहीं गुप्तमें कुछ करता और आपही प्रगट होने चाहता है . जो तू यह करता है तो श्रपने तई जगतके ४ दिखा। क्योंकि उसके भाई भी उसपर बिश्वास नहीं करते ६ थे। यीशुने उनसे कहा मेरा समय श्रवलों नहीं पहुंचा है ७ परन्तु तुम्हारा समय नित्य बना है। जगत तुमसे बैर नहीं क सकता है परन्तु वह मुक्तसे बैर करता है क्योंकि मैं उसव 🖚 बिषयमें साची देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम इस पर्व्वा जात्रो . में श्रभी इस पब्बेमें नहीं जाता हूं क्योंकि मेर ६ समय श्रवलों पूरा नहीं हुशा है। वह उनसे यह बाते कहवे गाळीळ में रह गया।

तिबृबास पर्व्वमें यीशुका मन्दिरमें बिहूदियोंकी उपदेश देना । ]

१० परन्तु जब उसके भाई लोग चले गये तब वह श्राप भी प्रगट हो। ११ नहीं पर जैसा गुप्त होके पर्ब्वमें गया । यिहूदी लोग पर्ब्वमें उर १२ ढूंढ़ते थे श्रीर बोले वह कहां है। श्रीर लोग उसके विषयमें बहु बाते आपसमें फुसफुसाके कहते थे . कितनोंने कहा वह उत्तर मनुष्य है परन्तु श्रीरोंने कहा सो नहीं पर वह लोगोंको भरमाता है १३ तौभी यिहृदियोंके उरकेमारे कोई उसके विषयमें खोलके नहीं बोला पर्ब्बके बीचोबीच यीशु मन्दिरमें जाके उपदेश करने लगा

१४ यिहृदियोंने श्रचंभा कर कहा यह बिन सीखे क्योंकर बिद्या जानत १६ है। यीशुने उनको उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परन

१७ मेरे भेजनेहारेका है। यदि कोई उसकी इच्छापर चला चाहे त इस उपदेशके विषयमें जानेगा कि वह ईश्वरकी ग्रीरसे है अथव

दिनमें सम्पूर्ण एक मनुष्यको चंगा किया । मुंह देखके विचार मत २४ करो परन्तु बथाथे विचार करो ।

[ । जामनी सनिष्य सिलिक मिष्यको स्पृष्टि ]

कमालकी निर्म की डि निरक प्रकि फिलिएड़ फिन फिनस् मह ि एडि

५९ फिन इक इए एक कि कि की कीमिक्सिका कि कमिएड की का ३९ किए कार के का के का को आई । ई िड़ार के छा अप के कि ई नार एक निवास एक . िड़क डिंग इक् अप के के प्रिंट है एड़ मड़े किल्विम एड़े किए। ई खा कि स्विम अप की ई एकि

जिन हैंक बन गिनीह बल शिक पृप हैं भिंडक उन की हैं निनार 29 है निक फ्रिंग्स पिंग्नीम निष्टिश । ई भिंडक उन की गिनीस मैं की दि निनास भि उस प्रीक्ष निनास किस भए एउन केप्रांक्ष 1918निर्देश प्रिम निग्ने हैं पिराह जिन मिन में हैं भिंडक 29 मैं कीफिन हूं तिनास भिर्म में दि निनास जिन मह भिर्मी है छा

इसकी औरसे हूं और स्पन सुम्के भोजा है। इसपर उन्होंने उसको उन्ह क्या कारा तीभी किसीने उसपर हाथ न बहारा वाहा निह्का समय अबले नहीं पहुंचा था। और लोगोंमेंसे बहुता के असपर हैं। बिरुदास किया और कहा थीष्ट जब आवेगा तब बगा हुन आअप्य

१३ क्सिस्सिक केम वह कार्या वाह्या व्यक्त कर वाह्या व्यक्ति है है

कहते सुना श्रीर फरीशियों श्रीर प्रधान याजकोंने प्यादोंको उसे ३३ पकडनेको भेजा। इसपर यीशुने कहा मैं श्रव थोड़ी बेर तुम्हारे

३४ साथ रहता हूं तब अपने भेजनेहारेके पास जाता हूं। तुम मुभे द्वंडोगे और न पाओगे और जहां में रहूंगा तहां तुम नहीं आ

द्भवाग आर न पात्राण और जहां से रहुगा तहा तुस नहां आ ३४ सकोगे। थिहूदियोंने ग्रापसमें कहा यह कहां जायगा कि हम उसे

नहीं पावेंगे . क्या वह यूनानियोंमेंके तितर बितर छोगोंके पास

३६ जायगा और यूनानियोंको उपदेश देगा। यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुक्ते ढूंढोंगे और न पावोंगे और जहां में रहूंगा तहां तुम नहीं आ सकोंगे।
३७ पिछले दिन पर्वके बड़े दिनमें यीग्छने खड़ा हो पुकारके कहा

इद्य यदि कोई पियासा होवे तो मेरे पास श्राके पीवे। जो मुक्तपर बिश्वास करे जैसा धर्मापुस्तकने कहा तैसा उसके श्रन्तरसे श्रमृत

३६ जलकी निदयां बहेंगी। उसने यह बचन श्रात्माके विषयमें कहा जिले उसपर विश्वास करनेहारे पानेपर थे क्योंकि पवित्र श्रात्मा श्रवलों नहीं दिया गया था इसलिये कि यीशुकी महिमा श्रवलों

४० प्रगट न हुई थी। लोगोंमेंसे बहुतोंने यह बचन सुनके कहा यह ४९ सचमुच वह भविष्यद्वक्ता है। श्रीरोंने कहा यह खीष्ट है परन्तु

४२ श्रीरोंने कहा क्या खीष्ट गाळीळमेंसे श्रावेगा। क्या धर्म्मपुस्तकने नहीं कहा कि खीष्ट दाऊदके बंशसे श्रीर बैतळहम नगरसे जहा

४३ दाऊद रहता था त्रावेगा। सो उसके कारण छोगोंमें बिभेद ४४ हुत्रा। उनमेंसे कित्ने उसका पकड़ने चाहते थे परन्तु किसीवे

उसपर हाथ न बढ़ाये।

#### [ प्यादींका बतर देना है] ४५ तब प्यादे लोग प्रधान याजकों और फरीशियोंके पास श्राये

४६ श्रोर उन्होंने उनसे कहा तुम उसे क्यों नहीं लागे हो। प्यादोंने उत्तर दिया कि किसी मनुष्यने कभी इस मनुष्यकी नाई बात कि किही। फरीशियोंने उनको उत्तर दिया क्या तुम भी भरमाये गये ४८ हो। क्या प्रधानों अथवा फरीशियोंमेंसे किसीने उसपर बिश्वास ४६ किया है। परन्तु ये लोग जो ब्यवस्थाको नहीं जानते हैं सापित ४० हैं। निकोदीम जो रातको यीशु पास आया श्रीर आप उनमेंसे

११ एक था उनसे बोला . हमारी व्यवस्था जबलों मनुष्यकी न सुने

6 : \*\* - I : 88 - ]

इहराती हैं। उन्होंने उसे उत्तर दिया क्या श्रापभी गालीलके हैं- ४२ इंडके देखिये कि गाबीलमेंसे भविष्यद्वत्ता प्रगट नहीं होता। तब ४३ श्रीर न जाने कि वह क्या करता है तबलों क्या उसको दोषो

## सब कोई श्रंपने श्रपने घरको गये। [ यीमुका सक व्यभिनारिशीको हुड़ाना।]

भी तुस्तपर दंडकी श्राज्ञा नहीं देता है जा श्रीर फिर पाप िखने लगा। पर वे यह सुनके और अपने अपने मनसे दोषी कर उत्तरके बड़ोंसे लेके छोटों तक एक एक करके निकल गये और केवल यास प्राप्त करा होंसे लेके छोटों तक एक एक करके निकल गये और केवल यास रह गया और वह खी बीचमें खड़ी रही। यीस्राने उठके खीको १० छोड़ और किसीका न देखके उससे कहा है नारी वे तरे होषदायक कहां हैं. क्या किसीने तुम्मपर दंड की आज्ञा न देहें। उसने कहां हैं प्राप्त किसीने नहीं. यीस्राने उससे कहा में ११ नीचे अकके उंगलीसे भूमिपर लिखने लगा। जब वे उससे पूछ्ने रहे तब उसने उठकर उनसे कहा तुम्होंमेंसे जो निष्पापी होय सो पहिले उसपर पत्थर फॅके। श्रीर वह फिर नीचे अकके सूमिपर यह गई। ब्यवस्थामें सूसाने हमें आजा दिई कि ऐसी खियां पत्थरवाह किई जावें सो आप क्या कहते हैं। उन्होंने उसकी परीचा करनेको श्रीर उससे कहा है गुरु यह खी ब्यभिचार कम्में करतेही पकड़ी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उस पास लाके बीचमें खड़ी किई इन्हें उपदेश देने लगा। तब अध्यापकों और फरीशियोंने एक खीको परन्तु थीशु जैत्न पब्बेतपर गया . श्रीर भोरको फिर मन्दिरमें श्राया श्रीर सब लोग उस पास श्राय श्रीर वह बैठके बात कही कि उसपर दोष लगाने का गैं। भिले परन्तु यीशु 90 6

# ि बीमुका अपने आपकी जगतका प्रकाश बताना ।

पीछे श्रावे सो अंधकारमें नहीं चलेगा परन्तु जीवनका उजियाला पाने श्रावे सो अंधकारमें नहीं चलेगा परन्तु जीवनका उजियाला पाने पाने होता है १३ पानेगा। फरीशियोंने उससे कहा तू श्रपनेही विषयमें साची देता है १३ तेरी साची ठीक नहीं है। यिश्चने उनको उत्तर दिया कि जो में श्रपने १४ विषयमें साची देता हूं तौभी मेरी साची ठीक हैं क्योंकि में जानता तब बीसुने फिर लोगोंसे कहा मैं जगतका प्रकाश हूं . जो मेरे

हूं कि मैं कहांसे श्राया हूं श्रीर कहां जाता हूं परन्तु तुम नहीं जानते हे १२ कि में कहांसे त्राता हूं श्रीर कहां जाता हूं। तुम शरीरको देखवं १६ विचार करते हो मैं किसीका बिचार नहीं करता हूं। श्रीर जो मैं बिचार करता हूं भी तो मेरा बिचार ठीक है क्योंकि मैं श्रकेल १७ नहीं हूं परन्तु मैं हूं श्रीर पिता है जिसने मुक्ते भेजा। तुम्हार्र १८ ब्यवस्थामें लिखा है कि दो जनोंकी साची ठीक होती है। एक मैं हूं जो श्रपने विषयमें साची देता हूं श्रीर पिता जिसने मुक्ते भेजा १६ मेरे विषयमें साची देता है। तब उन्होंने उससे कहा तेरा पित कहां है . यीग्रुने उत्तर दिया कि तुम न मुक्ते न मेरे पिताको जानते २० हो . जो मुक्ते जानते तो मेरे पिताको भी जानते। यह बाते यीशुने मन्दिरमें उपदेश करते हुए भंडार घरमें कहीं श्रीर किसीने उसको न पकड़ा क्योंकि उसका समय श्रवलों नहीं पहुंचा था।

#### यीगुका यिहृदियां को चिताना । २१ तब यीशुने उनसे फिर कहा मैं जाता हूं श्रीर तुम मुक्ते हूंडोगे

श्रीर श्रपने पापमें मरोगे . जहां में जाता हूं तहां तुम नहीं श्रा

२२ सकते हो। इसपर यिहूदियोंने कहा क्या वह श्रपनेको मार डालेगा कि वह कहता है जहां में जाता हूं तहां तुम नहीं आ २३ सकते हो। उसने उनसे कहा तुम नीचेके हो मैं ऊपरका हूं. तुम इस २४ जगत के हो में इस जगत का नहीं हूं। इसलिये मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापोंमें मरोगे क्योंकि जो तुम बिश्वास न करो कि मैं वही हूं २४ तो श्रपने पापोंमें मरोगे। उन्होंने उससे कहा तू कौन है. यीशुने उनह २६ कहा पहिले जो मैं तुमसे कहता हूं वह भी सुनो । तुम्हारे विषयमें सुभे बहुत कुछ कहना और बिचार करना है परन्तु मेरा भेजनेहारा सत्य २७ है और जो मैंने उससे सुना है सोई जगतसे कहता हूं। वे नहीं २८ जानते थे कि वह उनसे पिताके विषयमें बोलता था। तब यीशुने उनसे कहा जब तुम मनुष्यके पुत्र को ऊंचा करोगे तब जानोगे कि

में वही हूं श्रीर कि में श्रापसे कुछ नहीं करता हूं परन्तु जैसे मेरे २६ पिताने मुक्ते सिखाया तैसे मैं यह बाते बोलता हूं। श्रीर मेरा भेजनेहारा मेरे संग है . पिताने मुक्ते अकेला नहीं झोड़ा है क्यांकि में सदा वही करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है।

#### 

३६ । एक्सी साहब्ही उपस्ट नींगील सड्डा डिनेलीट 'नाड ड्रफ क्सर इड़ ।इक एक्सी स्वाह्म प्रम संह नींडेन्सी सिंप्रोड्डामी स्ट निया है। इड़ मह ग्रांडा । इड़ एगड़ी ईम स्प्रम साह एड । ग्रांडा आड़ा इड़ा अन्य साह स्ट महिला हुई एड़ा साह एड़ा है।

गृष्टि १५२५ इम कीर्मि ई १म्छिम भिडिमाभम् नेपृष्ट कर १म्छिम

हिम स्रिक्ट्र मह . है । छन्त हो। है । से है स्रिक्ट्र कि नहीं । 1ई निम्क डिंग निकिए भिम पिम पि मह कि इ किडक छा। में कि शहि . ई 151752 िगि केस मिल होसमह। 1ई रिफ्न डिम होिहिए ३४ 8 र सूरका विवाहै । पर में से सम कहता है हिने ।

। 15 हम सुर कारण नहीं सुनते हो।

में। हैं 163क प्राम्ही और 16द्वाम कि है कप दूं 16द्वाम निर्म १ Ұ इंडिंग किएए में प्रपा डिंग्स नामण्य गर्म मह ग्रंह है 15रक ०५ नामना कारमी रिपष्ट में हुन्प्रम है गर्फ हिन तर्द्ध की फिड़ी 38 हैं कि तू शीमिरोनी है और भूत तुम तुम हो। धीयुने इत्र तव थिहू दियोने उसको उत्तर दिया क्या हम अच्छा नहीं कहत

कि जाड़ भिर्म ईकि कीए की है। छड़क हू गृष्टि है मार भा गिरि जानते हैं कि भूत तुर्फ लगा है . इबाहाम और भविष्यहक्ता ४२ वह कभी सृखुका न देखेगा । तव विह्निदेवीने उससे कहा अब हम ति पेक महाए किता है महिक दीर है। एडेक मस सम समि

पालन करे तो वह कभी सृत्यु का स्वाद न चीखेगा।

कि में की देंक में कि ग्रीह दें गिना में की में मुन्प ११ हो कि वह हमारा देशवर है। तीभी तुम उसे नहीं जानते हैं। हेड़क मह हिसी है 15मी 19में 1प्राइम्प्रक ड्राइक प्रिम . ई डिम इक् इं। इंग्रिस कि जेक ड्राइंड किएक में कि की 10ई। इन्ह किश्रु ४४ 

१७ शानच् किया। गिहू हिसे उससे कहा तू अवसे पचास वरसका मिंह किंदे देखने को होने होने था और उसने देखा और १६ शार उसके बचनका पालन करता हूं। तुम्हारा पिता इबाहीम तिनाह के में कुन्म एउं रहमें नामम राह्न में कि है गिनाह

४६ तव उन्होंने परशर उठाये कि उसपर फंक परन्तु थीथु छिप गया । दुं में फिछीए किनिंड कमोड़ाषड़ की दूं 15ड़क एस एस छमछ र नहीं हैं और क्या तृते हवाहीमको देखा है। यिथुने उनसे कहा में

1 किए 196 जिंहे गृहि रिकित होत्रनीम काई मिनिन काइन्छ गृहि

िविमानके दिन यीशुक्षा एक मनुष्यकी चंगा करना ली जन्मका अंधा था।

थीशुने उत्तर दिया कि न तो इसने न इसके माता पिताने पाप इ किया परन्तु यह इसिलये हुआ कि ईप्ल्यक काम उसमें प्रगट किये जाये। मुक्के दिन रहते अपने मेजनेहारेके कामोंको करना श्रवश्य ४ है. रात आती है जिसमें कोई नहीं काम कर सकता है। जब १ लों में जगतमें हूं तबलों जगतका प्रकाश हूं। यह कहके उसने ६ समिपर थूका और उस थूकसे मिट्टी गीली करके वह गीली मिट्टी श्रोधकी आंखों पर लगाई. और उससे कहा जाके शीलोहके ७ इंडमें थो जिसका श्रथ यह है भेजा हुआ. सो उसने जाके थोया इस मनुष्यने श्रथवा उसके माता पिताने जो वह श्रधा जन्मा। जाते हुए यीद्यने एक मनुष्यकी देखा जो जन्मका अंधा था।
 और उसके शिष्योंने उससे पूझा है गुरु किसने पाप किया २ श्रीर देखते हुए आया।

कहा क्या यह वह नहीं है जो बैठा भीख मांगता था। कितनोंने कहा यह वही है श्रीरोंने कहा यह उसकी नाई है वह श्राप बोला में वही है। तब उन्होंने उससे कहा तेरी श्रांखें क्योंकर करके मेरी आंखोंपर लगाई और मुक्तसे कहा शीलोहके कुंडको जा और धो सी मैंने जाके धोया थी दृष्टि पाई। उन्होंने उससे खुलीं। उसने उत्तर दिया कि योध नाम पुक मनुष्यने मिट्टी गीली कहा वह मनुष्य कहां है . उसने कहा में नहीं जानता हूं। तब पड़ेासियोंते और जिन्होंने श्रागे उसे श्रंधा देखा था उन्होंने صد 0 11

उस चंगे किये हुए मनुष्यका फरीयियों सम्हले सादी देना।

हिष्ट पाई. वह उनसे बोळा उसने गीली मिट्टी मेरी आंखोंपर लगाई श्रीर मेंने घोया श्रीर देखता हूं। फरीशियोमेंसे कितनोंने कहा यह मतुष्य ईश्वरकी श्रोरसे नहीं है बगेंकि वह विश्रामका दिन नहीं बीधुने मिटी गीली करके उसकी श्रांखें खोली थीं तब विश्रामका दिन था। सो फरीशियोंने भी फिर उससे पूछा तूने किस रीतिसे वे उसकी जो आगे शंधा था फरीशियोंके पास लाये। जब १३, १४ मानता है . श्रीरोंने कहा पापी मनुष्य क्योंकर ऐसे श्रारचर्य कर्म १७ कर सकता है . श्रीर उन्होंमें बिभेद हुश्रा । वे उस श्रंधेसे फिर बोले उसने जो तेरी श्रांखें खोळीं तो तू उसके विषयमें क्या कहता है . उसने कहा वह भविष्यद्वक्ता है ।

१म परन्तु यिहूदियोंने जबलों उस दृष्टि पाये हुए मनुष्यके माता पिताको नहीं बुलाया तबलों उसके विषयमें प्रतीति न किई कि

१६ वह श्रंधा था श्री दृष्टि पाई । श्रीर उन्होंने उनसे पूळा क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि वह श्रंधा जन्मा . तो वह

२० श्रव क्योंकर देखता है । उसके माता पिताने उनको उत्तर दिया हम जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है श्रीर कि वह श्रंधा जन्मा ।

२१ परन्तु वह श्रव क्योंकर देखता है सो हम नहीं जानते श्रथवा किसने उसकी श्रांखें खोळीं हम नहीं जानते हैं . वह सयाना है उसीसे

२२ पूछिमे वह श्रपने विषयमें श्राप कहेगा। यह बातें उसके माता पिताने इसलिये कहीं कि वे यिहूदियोंसे उरते थे क्योंकि यिहूदी छोग श्रापसमें ठहरा चुके थे कि यदि कोई यीशुको स्त्रीष्ट करके

२३ मान लेवे तो सभामेंसे निकाला जायगा। इस कारण उसके माता पिताने कहा वह सयाना है उसीसे पृक्षिये।

२४ तब उन्होंने उस मनुष्यको जो श्रंधा था दूसरी बेर बुलाके उससे कहा ईश्वरका गुणानुवाद कर . हम जानते हैं कि यह मनुष्य

२४ पापी है। उसने उत्तर दिया वह पापी है कि नहीं सो मैं नहीं जानता हूं एक बात मैं जानता हूं कि मैं जो श्रंधा था श्रव २६ देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा उसने तुमसे क्या किया . तेरी

२७ श्रांखें किस रीति से खोळीं। उसने उनको उत्तर दिया कि मैं श्राप छोगोंसे कह चुका हूं श्रोर श्राप लेगोंने नहीं सुना . किस लिये फिर सुना चाहते हैं क्या श्राप छोग भी उसके शिष्य हुश्रा चाहते

२८ हैं। तब उन्होंने उसकी निन्दा कर कहा तू उसका शिष्य है पर २१ हम मूसाके शिष्य हैं। हम जानते हैं कि ईश्वरने मूसासे बातें

३० किई परन्तु इसको हम नहीं जानते कि कहांसे हैं। उस मनुष्यने उनको उत्तर दिया इसमें श्रचंभा है कि श्राप छोग नहीं जानते वह

३१ कहांसे है श्रीर उसने मेरी श्रांखें खोली हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियोंकी नहीं सुनता है परन्तु यदि कोई ईश्वरका उपासक होय

९६ फिक ड्रथ । हैं तिन्छ विकार ड्रथ ति कि अगखन्ड विकार अहि इड़ कि। डि बिलि केंग्रिक किंग्रिक कमन्त में फिकी की प्राप्त डिंग्स मिन्स् इड़ निंडिन्छ। फिकार एक डिंग्स कुछ ति ति हि में अपर बिरास्ट हिस्स हैं फिन आहि तिम्म किएम किएम हैं है की फिड़ी प्रस्ट विकास

। अन्य उत्तर हात्यावुद्र क्षेत्राद्व अक्षित क्षितिक व्यवस्था

मिलाएकेंस मिगड़ कि की डूं ाठक एस एस में एस में में मिलाएकेंस मिलाएक कि मिरा कि मिलाएक कि मिरा है। मिरा कि मिरा है कि मिरा कि में मिरा कि में मिरा कि में मिरा कि में मिरा कि मिरा कि मिरा कि मिरा कि मिरा है कि मिरा कि मिरा है। मिरा है मिरा कि मिरा

। है। फ़ारिश रिपट रिंम ग्रहास इक . ई ग्रकशिट रिप्त कि के कि भिगाष्ट्र में छिन्। है । एक वहीं बेरा है परने में आपरी किही है कि भार कि में अपने है कि में मार्थ है कि में छड़ 15मी। गार्ड रहाकार, कए गृष्टि ड्रह्म कए गृष्टि गिर्म्स ए की नहीं हैं. मुम्हे उनका भी लाना होगा और ने मेरा शब्द हिम अपना प्राय देता हूं। मेरी और मेहें हैं में इस मेहवाला कांईम में गृष्टि। हुं फ़ाल फ़ाल छोंईम निगष्ट गृष्टि हुं फ़िला रे? किंड़िंभ िम्पर में 19ि हैं 15 मार के 15िम में अप हैं 15 मार केस तिमी सिर्म के महिला है। में अन्त्र मि। है और जैसा मिन सिन ान्निनी इन्ह किरिय प्रिक्ष है प्रता इन कीर्षिन है गिरापाप प्रता है? । इ 10)क राजी हैन्हें क्ड्रंक क्ड्रंक क्ड्रंक राहें हैं 101क गिम जियकी नहीं हैं हुं इस का अलि देखके मेड़ें के हिं हैं। कियमी १३ देता है। परन्तु मज़र जो गड़ेरिया नहीं है और भेड़ें उसके ११ में अन्छा कांड्रीस एके इ. अन्छा गड़िया भेड़ांस किय अपना प्राण् । किए छिड़ेकिशिक ग्रिक कीए निवाद में की है छिए में . ई श्रीर कामको नहीं केवल चारी श्री शात श्री नाश करनेका आता फिकी ग्रन्थ । ग्राप्ता है। के ग्रन्थ । ग्रिक । ग्राप्त । ग्राप्त ग्राप्त भ्राप्त । ग्राष्ट्र ग्राम्हार क्राप्ट होक क्रिक्स होए हो में ग्राइ ३

स्मित्त । एड इंपिडी प्रती एए। क्षितां मह मिर्पिडी इपिड कर ०९.३९ किए मह है । उपी के किए हैं । उपी के पिड हैं । इपी हैं । इपी के पिड हैं । इपी हैं । कि स्मित्त हैं । इपी हैं । कि स्मित हैं । इपी है

्राम् तक्ष्म क्षापन प्रवापन प्रवापन प्रवापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्व

प्रहि। एक एमस तक्द्रास्ट प्रार्ट्ड एक्ट्र म्याष्ट्र मेमिनिएक्ट्रो हुट, ९९ (१६) क्रिम्स क्रिम्स क्रिम्स क्रिम्स क्रिस्ट्र में एक्ट्र एक

। हुं मिल्ह में ग्रहि हैं मिल्म मिली की फिल माछि। गृष्टि निार मह की मिलीएड फ़िक निरिह्म कि कि एक कि करो। परन्तु के में करता हूं हो पहि मेरी प्रतिक करो को इन ह । जिस क्षित कि से एक हैं । एक एक एक एक एक एक एक हैं । कि । हैं हरू किम्बर्ड में इक निमें की फिलिएड हैं 1त्रक 15नि किम्बर्ड ह की जि कड़क मह । एक स्मिष्ट है । किंद सितामक कड़क होगि नातिमी इ छिटी रि . है किका हि डि मिल छोड़ है। महें प्रकार है । महें भीदे उसने उनको हेथ्वरगाए कहा जिनके पास हेथ्वरका बचन ३४ । जि प्राम्प्रक्षेत्र मह की उक रिंग की ई अवस्थाय हो। अपनेको हेश्बर बनाता है। योथुने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम्हारी ३% किंड फिल्म है की फिलाएड प्रिष्ट फिला काइन्मी किएट है हिन्से हैं किया कि भाव कामक किल देश तुरु प्रश्न हो। केश के कि के के इह किएए निष्ठीकुष । डि छिक द्वाष्ट्राध्य सम् मिली कमाक छकी छमान है जिल्ला है है से मार्क किम कि है है का है। इह क्षेत्र की पर्श्व उत्तर अधुने उनको उत्तर दिया कि मेंने ३१ ९ इ. १० इ. - प्राप्त कि हे प्रति है कि हो है है । है कि ए एक एक एक है । है ानका डिम निक् निषाइ कातमी रिम ड्रांक ग्राष्ट है ।इब निमिन ई मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें सुभको दिया ? ह अनन कीवन होते हूं और वे क्या नाश न होगी और है उन्हें नर इन्ह में ग्राह । ई किर्क दि हिमि ईम हे ग्रीहर है । किनार इन्ह नेता मेंने तुमले कहा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और में २७ ड़ि डि़ि भ्रेमिंड्र फिर पह कींफि डि छिक डि़ माहरही मह है हिन्छ । ई है है किए संघन्छ रेम हिन है । छरक समार कात्री

#### [ । माल जाप नड्डेंह कारक कार वाना । ]

था। और वहां बहुताने उसपर विश्वास किया। 85 निया परन्तु जो कुछ माहनने इसके विषयमें कहा हि सन उस पास आपे और बोले पोहनने तो कोई आश्रय्ये कम्मे नहीं भेहन पहिले बपितसमा देता था और वहां रहा। श्रीर बहुत लेगा ४९ ७४ ौड़ार । श्री हिंद विक्रा स्वाप स्व स्मानपर गाया जहाँ ४० तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने वाहा परन्तु वह उनके हाथसे ३६

#### [ यीशुका इलियाजरको जिलाना।]

इिलयाजर नाम बैंधनियाका अर्थात मिरयम श्रीर उसकी बिहन मर्थाके गांबका एक मनुष्य रोगी था। मिरयम वही थी जिसने प्रभुपर सुगन्ध तेल लगाया श्रीर उसके चरणोंकी श्रपने बालों से पोंछा श्रीर उसका माई इिलयाजर था जो रोगी था। इसो दोनों बिहनोंने थीशुको कहला मेजा कि हे प्रभु देखिये जिसे श्राप प्वार करते हैं सो रोगी है। यह सुनके थीशुने कहा यह रोग मृत्युके लिये नहीं परन्तु ईश्वरकी महिमाके लिये है कि ईश्वरके ४ पुत्रकी महिमा उसके द्वारासे प्रगट किई जाय। थीशु मर्थाको श्रीर इलियाजरको प्यार करता था।

इ जब उसने सुना कि इलियाजर रोगी है तब जिस स्थानमें वह ७ था उस स्थानमें दो दिन श्रोर रहा। तब इसके पीछे उसने शिष्मोंसे ८ कहा कि श्राश्रो हम फिर यिहूदियाको चलें। शिष्मोंने उससे कहा हे गुरु यिहूदी लोग श्रभी श्रापको पत्थरवाह किया चाहते थे श्रोर १ श्राप क्या फिर वहां जाते हैं। यीशुने उत्तर दिया क्या दिनकी बारह वड़ी नहीं है • यदि कोई दिनको चले तो ठोकर नहीं खाता

10 है क्योंकि वह इस जगतका उजियाला देखता है। परन्तु यदि कोई रातको चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उजियाला उसमें

११ नहीं है । उसने यह बातें कहीं और इसके पीछे उनले बोला हमारा मित्र इलियाजर सो गया है परन्तु मैं उसे जगानेकी जाता

१२ हूं। उसके शिष्योंने कहा हे प्रभु जो वह सो गया है तो चंगा हो

१३ जायगा । योशुने उसकी मृत्युके विषयमें कहा परन्तु उन्होंने समसा

१४ कि उसने नींदमें सो जाने के विषयमें कहा। तब यीशुने उनसे १४ खोळके कहा इलियाजर मर गया है। श्रीर तुम्हारे लिये मैं

श्रानन्द करता हूं कि मैं वहां नहीं था जिस्तें तुम बिश्वास करो. १६ परन्तु श्राश्रो हम उस पास चलें। तब थोमाने जो दिदुम कहा-

वता है श्रपने संगी शिष्योंसे कहा कि श्राश्री हम भी उसके संग १७ मरनेको जायें। सो जब यीशु श्राया तब उसने यही पाया कि

इलियाजरकी कवरमें चार दिन हो चुके।

१८ बैयनिया बिरूशलीमके निकट श्रर्थात कोश एक दूर था। १६ श्रीर बहुतले यिहूदी लोग मर्था श्रीर मरियमके पास श्रामे थे कि ७९ छि। छोष्ट किरियं हम्मिटी इप एक इक निर्माकी छिस्म हुन्छ्म तब विह्ने हिस्से ने कहा देखी वह उसे केसा ज्यार करता था। इह ५६। । एति श्रिक । किछी ई काष्ट्र भ्रुप है कि कि भ्रिक्ट ह . है । छन्छ । इक अह भिड़ नेमह । इक ग्रन्थ । । । अगर कहा सम्बन्ध इक इन कि एक कुड़ कार्ज किए कार कार कार कार कार है हुए है कि हैं है जो भेरा भाई नहीं मत्ता। जब बीयुने उसे होने हुए और दे डिम गास कि सुए ई किर्क रिप्तर शृक्षि हिए किंग किए किए कि वहां रावे। जब मिरियम वहां पहुंची जहां बीशु था तब उसे देर है किए पर कहक इह की किनी हि इसि क्सर कड़क उह छत शाहित देते थे हो तत उन्हें हेला कि वह शीय उरके बाहर गई १६ किएड गृष्टि थि सिंग्रह एमं कि मरुग्रीम एग्रिक हिन्नुशी कि । इंकी में नहीं आया था परन्तु उसी स्थानमें था जहां मधीने उससे भेट उस हो। रिकार स्था वाहे । है। इस साम क्षि केरह स्रीय का गम्स नेस्ट 39 वह मध्रीम । है जार हु महि महि सह अधि है। मध्रिम जब 38 वह कहक वह चली गई और अपनी बोहन मिरियमको चुपकेले रूप । हैं डिगाड़ 1में वा महामेताह संगात वा हो। हो। ७९ की ई ामकी छीइएकी नीर धुए iइ किर्ाक स्प्रिस्ट इक । ई किरक निश्वास करे की कभी नहीं मर्गा , क्या तू इस बातका विश्वास मर जाय तीभी जीयेगा। श्रीर को कोई जीवता हो श्रीर मुफ्त पर ९६ हीर कि रेक भारप्रधि भारप्रकृति । है । है । कि वाद स्वाह्य १५ डिम् १३७ १५५६ मधि । गाउँ । स्ट्री केंद्र । स्ट्री केंद्र । 89 की है फिलार मिं 1ड़क क्षेप्रच नीयम। गार्ट्ड कि ड्राभ 196 म हेश्वर से मांगे हेश्वर शापका देगा। यीथाने उससे कहा रे ह मेर माई नहीं मरता। परन्तु में जानती हूं कि अब भी जो कुछ रेर हैं। मधाने विधान कहा है प्रभु जो आप वहां होते ते १९ कि यीथु आता है तब जाके उससे भेर किई परन्तु मिर्पम सरमें उनके भाइक विषयमें उनका शानित देवे। सो मधीने जब सुना २०

की वहित सथा उससे बाजी हे प्रभु वह तो अब बसाता है क्योंकि 3, रेह में सरा था। विश्व में स्थार के प्रथम कि में हैं हैं हैं प्रथम क्य गृष्टि थि तम् इह . । । । अपर प्र प्रहे काई रुक्न फ्री यह भी न कर सकता कि यह मनुष्य नहीं मरता । योशु अपनेमें इन

जाने दो। ग्रहि किछि छैर इक छिन्द नेस्थि . यथ एट इन्टि स्ट्रिकि हों। किसर ग्रिष्ट ग्रिष्ट प्रहाव पृद्ध श्रीव कांग थाइ विश्वय किस् ४४ उसने बड़े शब्द से पुकार कि है इंशियाजर बाहर आ। तब वह 8३ कहा कि वे विश्वास करें कि तुने मुक्त भोजा। यह बाते कहक है परन्तु जी बहुत नेग आसपास खड़े हैं उनके कारण मेंने यह 85 कि तूने मेरी सुनी हैं। श्रार में जानता था कि तूसदा मेरी सुनता हूं फिनाम इन्छ 19रि में फिरी है 1इक उक्त छोड़ प्रमूख नेष्ट्रिक प्रक्रि । भिष्ठे कि मिहिम कि हैं कि कि कि कि कि कि कि कि ४० उसकी नार हिन हुए हैं। योथुने उससे कहा क्या मेंने तुम्प्र

एउसन सह कारत व्हालक सम्भ समाविद्यात्रक प्राप्त संकार सामग्र ]

कि याशुकी मार हाल ।

हु भृत्रु फ़िला फ़िला कि क्लिकि स्पर् के कि कि कि कि हुन्प्र डिम क्षी कांगिक मह रुक्क गृष्टि। ए प्रमन्प्रम किनी दर् क्रींगिकि तह शिष्ट की 1इक भिष्माइफ्कीम कांह क्राणाइम १३ नाया न होने । यह बात वह आपसे नहीं बोठा परन्तु उस बरसका गिर्क ग्रमुम्स इष गृहि रेस प्रमुत क्य धिर्का कांगिर की है छिन्छ १० जानते हैं। . और यह विचार भी नहीं करते हैं। कि इमारे जिये ची उस बरसका महाशायक था उनले बोला तुम लोग कुछ नहीं 38 और लोगकी भी उठा हैंगे। तब उनमेंले कियाका नाम एक जन नाष्ट्र रामड काष मिछ मिछ गृष्टि छिक छान्ड्रे प्रमुट छिछ अन्याश्वरथ कम्मी करता है। जो हम उसे मूं छोड़ देवे तो सब किइंग कि एउन्स अप . ई निप्त एम मड़ ।इक क्ष्र दिक्य ाम मिंधिप्रितिय गृष्टि किलाए माध्य गुम्पुड । एड़ी इक मिंडुन्ड ७४ कि एक एकी नेष्ट्रिय कि कार साम के प्रियोग्न ने किनिकी 8६ जो यश्चित किया था देखक उसपर विश्वास किया। परन्तु उनमेंस् अर्थ है भाष भाग कमण्याम कि निर्मात कि कि स्वाप्त आये थे यह

म अर नहीं फिरा परन्तु वहांसे ये जंगलक निकटक देश म रेश आपसमें निमा हिमा हिसिले के शिश अगर होने निस्ने कि किन्छिक नाम छिट निर्देग्ट छिन्ही फिट कि । फ्रें हुक्यू सिक्यू हुरू

ांडे एमं कींग्रियों निए प्रार्थ कि एक प्राप्त क्य मान स्ट्रैसड़ भ्रा एक नड्ड मुद्धि एक डकनी क्वए गान्मनी कोंग्रिड्डियों। 139 न्या भिष्टिंड्डियों एक क्विन गान्मनी किन्छ्ड हैं। हैं निप्ता भ्रा क्विन स्ट्रिडियों के कि एक कि कि एक सिम्पाहिंडियों के कि एक सिम्पाहिंडियों के कि एक सिम्पाहिं

वाई की की किसी है है है के स्था कहा है कि की स्थाप है कि के कि है। किस्हें ।

#### [ मारवसका यामुने चर्योपर मुगन्य तेल लगाना । ]

। गम्ह्रे

#### [ भीशुक्त विह्यक्षीममें अनुत रितिरे प्रवेश करना ।

१६ कि उन्होंने सुना कि उसने वह आश्चरणे कमा किया था। तब १८ वसका स्तकांमस वहाया । बाग इसी कार्य वसस आ मिब भी ह एमं क्रिक्ट ए। कि । ए । एकी इह सिम्ह मंड्रेक्ट की गृष्टि थ? कि है है कि ही मिष्मिन किसर निष्ठ हुए की एकी एउसरे निहेन्छ पहिले नहीं समभी परन्तु जब वीशुकी महिमा प्रगर हुई तब १६ वच्चेपर बेरा हुआ आता है। यह बात उसके शिष्योंने किड़िहार गता एक छड़ रह तम हिए किनामित है की है छिकी १४,९४ विश्व एक नाइही के बचको पाके उस पर केंग्र धन्य हसाये छका राजा जो परमेश्वरक नाम से आता है। उस कि की कि नंगक्ष श्रीर फ़िक्नी कि कि मि कि मि कांग्रेय कि . ई काए समिणिए अभी स्थि की इ? १२ इसरे हिन बहुत लेगा जो पब्बेसे आपे थे जब उन्होंने सुना

#### ्रान्यदांगयाना वांगुने पास आना ।

कड़ शिमत की 1ड़े किएड़े मह एक । इक में भुगाए होंगिशीकि

। है । एक हो एक से संसार वसके पोछे । उन्हों । है।

मुद्रि कि 1ई इपि रिम कि रेक कि प्रिम इकि दीय । पार्रक कि ३९ विस्ति अपने प्राण्को आधिय जाने की अनन्त जीवन हो उसकी दे हैं। जो अपने प्रायकी ज्यार करे हो। उसे खोनेगा और जो इस का वह अक्छा रहता है परन्तु में मर जाय दी बहुत फर फरता सच सच कहता हूं यदि गहुंका दाना भीममें पड़के मर न जाय छिम्ह मि। है हिड़्ग एए डि्ड कि निई उग्पर कामडीम किस्पु ४९ क्षेत्रपने वीशुसे कहा। विधने उनको उत्तर दिया कि सनुष्यक गृष्टि एड्नीप्र मुर्मी गृष्टि हिक क्रिय्ड्नीप्र काप्र मिरुशिर्म । है ९९ पास आक उससे बिनती किड़े कि है प्रभु हस वीशुका देखने चाहते क्प्रकिति राइन्ड्र, कप्राप्त इसिन्ड क्रिक्शिय मंड्रिन्ड । ध गाकि १९ ३० यो बीग पब्बेम भवन कर्नेको आये उन्होंमेले कितने युनानी

३७ करें तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा मन व्यक्ति हुआ कि भिर्म देखि दीए . गार्डिंग भिर कि । ग्रेम विका में हिल

। हुं 151ए दिक में 15नार दिन कि है 15% में भंगकधं कि . रिंड इंस्कु प्राक्यहं की डि न किंच किंग्य है राज्यमी रजामधिह उनसे कहा उनियाला अब थोड़ी बेर तुम्हारे साथ है. जबलों कंचा किया जाना होगा. यह मनुष्य का पुत्र कीन है। योथुने ३४ किह्म के छन्तम की ई ाठड़क फ़्रांफ़ ह . गाड़ेर कि।इस प्रकि की पर था। कीगोले उसको उत्तर दिया कि इसने व्यवस्थामेले सुना है ३४ बीचुंगा। यह कहनेमें उसने पता दिया कि वह केसी सुख्ये मरने- इ इ ज़िल किएड किंगिस कि कार कार किया कि कि अभिने अपने अब हुस जगतका अध्यच वाहर निकाला जायगा । और में ३२ १६ . है । होई प्राच्चा विधाय इस जगतका विचार होता है . इं वोछ। इसपर योशुने कहा यह शब्द मेरे छिने नहीं ३० ३९ थि निम्सु युद्ध इंछ गिर्फ कि वि । गिरुक डाम्स प्रती प्रसि है इंकी उगर तमहीम किसन र्ने की हैड़े फ़िलाशकाक इर कि . एक उगर इस सड़ी महीम किमान निषय । है । है किस सड़े सड़े मिड़े मिं हुन्प्र , एटा कि विद्या सड़ स्पृ 15ि है , द्वेन एक में प्रार्टि ई

निकार हैं साथ प्रेड्स के दिस्त के विकार हैं। के किन्छ । अप हैं। के किन्छ । अप हैं। के किन्छ । अप हैं। किन्छ हैं । अप हैं। किन्छ हैं

४८ नहीं たの अथ विद्याने पुकारके कहा जो मुक्तपर विश्वास करता है। और जो मुक्तपर थर नहीं परन्तु मेरे भेजनेहारेपर विश्वास करता है। और जो मुक्त थर देखता है। में जगत में ज्योतिसा श्राया हूं कि जो कोई मुक्तपर विश्वास करें सो श्रेषकारमें न रहे। थर शैर पदि कोई मेरी बातें सुनके विश्वास करें सो श्रेषकारमें न रहे। थर शैर पदि कोई मेरी बातें सुनके विश्वास करें सो में उसे दंडके पेग्य नहीं ठहराता हूं क्योंकि में जगतको दंडके पेग्य ठहरानेकी अप नहीं परन्तु जगतका त्राया करनेको आया हूं। जो मुक्ते तुन्क जाने और मेरी बातें श्रहण न करे एक उसको दंडके पेग्य ठहरानेहिर जो बचन मैंने कहा है वही पिछले दिनमें उस दंडके थर पेग्य ठहरावेगा। क्योंकि मैंने अपनी श्रोरणे बात नहीं किई है परन्तु पिताने जिसने मुक्ते भेजा आपही मुक्त आज्ञा दिई है कि मैं ۵ ا 00 क्या कहूं श्रीर क्या बोर्जू। श्रीर में जानता हूं कि उसकी श्राज्ञा श्रनन्त जीवन हैं इसिटिये में जो बोलता हूं सो जैसा पिताने सुभक्ष्ये कहा है वैसाही बोलता हूं।

ियीशुका अपने शिष्योंको पांनोंकी थीना और उसका तात्परमें।]

31 पिहृदा इस्करियोतीके मनमें उसे पकड़वानेका मत डाल चुका है था तब यीष्टा यह जानके कि पिताने सब कुछ मेरे हाथोंमें दिया है और कि में ईप्जरकी ओरसे निकल आया और ईप्जरके पास अजाता हूं वियासिये उठा और अपने कपड़े रख दिये और अंगोछा स् लेके अपनी कमर बांधी। तब पात्रमें जल डालके वह शिष्योंके र प्यार किया। श्रीर बियारीके समयमें जब शैतान शिमोनके पुत्र पेछने लगा। तब वह शिमोन पितरके पास आया. उसने उससे कहा हे प्रभु क्या आप मेरे पांव धोते हैं। यीग्रुने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं सो तू अब नहीं जानता है परन्तु इसके पिछे जानेगा। पितरने उससे कहा आप मेरे पांव कभी न पांच धोने लगा और जिस श्रंगोड़ेसे उसकी कमर बंधी थी उससे पीछे जानेगा। पितरने उससे कहा श्राप मेरे पांव कभी न धाइयेगा पीछने उसके उत्तर दिया कि जो मैं तुक्केन धोऊं तो 9 र निस्तार पञ्चेक थागे यीधाने जाना कि मेरी बड़ी था १ र पहुंची है कि मैं इस जगतमेंसे पिताके पास जार्क और उसने श्रपने निज्ञ लोगोंको जो जगतमें थे प्यार करके उन्हें थन्तलों मेरे संग तेरा कुछ श्रंश नहीं है। शिमोन पितरने उससे कहा है ह प्रभु केवल मेरे पांव नहीं परन्तु मेरे हाथ श्रीर सिर भी धोइये। यीशुने उससे कहा जो नहाया है उसको पांव धोने बिना श्रीर कुछ १० श्रावश्यक नहीं है परन्तु वह सम्पूर्ण श्रुद्ध है श्रीर तुम लोग श्रुद्ध है। परन्तु सब नहीं। वह तो श्रपने पकड़वानेहारेको जानता था १९ इसलिये उसने कहा तुम सब शुद्ध नहीं है।।

जब उसने उनके पांव धोके श्रपने कपड़े ले लिये थे तब फिर बैठके १२ उन्हें से कहा क्या तुम जानते हो कि मैंने तुमसे क्या किया है। तुस १३ मुक्ते हे गुरु श्रीर हे प्रमु पुकारते हे। श्रीर तुम श्रव्छा कहते है। क्योंकि मैं वही हूं। सो बदि मैंने प्रभु श्रीर गुरु होके तुम्हारे १४ पांव धोये हैं तो तुम्हें भी एक दूसरेके पांव धोना उचित है। क्योंकि मैंने तुमको नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुमसे किया है १४ तुम भी वैसा करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं दास अपने १६ स्वामीसे वड़ा नहीं श्रीर न प्रीरत श्रपने भेजनेहारेसे बड़ा है। जो १७ तुम यह बातें जानते हो यदि उनपर चले। तो धन्य हो। में तुम १८ सभोके विषयमें नहीं कहता हूं , जिन्हें मैंने चुना है उन्हें में जानता हूं . परन्तु यह इसिलये है कि धर्मपुस्तकका बचन पूरा होवे कि जो मेरे संग रोटी खाता है उसने मेरे बिरुद्ध श्रपनी लात उठाई है। मैं अबसे इसके होने के आगे तुमसे कहता हूं कि जब १६ वह हो जाय तब तुम बिश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे २० सच सच कहता हूं कि जिस किसीको में भेजूं उसको जो प्रहण करता है सो मुभे प्रहण करता है श्रीर जी मुभे प्रहण करता है सा मेरे भेजनेहारेका ग्रहण करता है।

#### [ बिहूदा इस्करियातीमें शैतानका पैठ जाना । ]

यह बातें कहके यीशु श्रात्मामें ब्याकुल हुशा श्रीर साची २१ देके बोला में तुमसे सच सच कहता हूं कि तुममेंसे एक मुक्ते पकड़वायगा। इसपर शिष्य खोग यह सन्देह करते हुए कि वह २२ किसके विषयमें बोलता है एक दूसरेकी श्रीर ताकने लगे। परन्तु २३ यीशुके शिष्योंमेंसे एक जिसे यीशु प्यार करता था उसकी गोदमें बैठा हुशा था। सो शिमोन पितरने उसको सैन किया कि प्छिये २४ कौन है जिसके विषयमें श्राप बोलते हैं। तब उसने यीशुकी २४

। पि हो। क्षेप्र सि । क्षेप्र क्षेप्र क्षेप्र क्षेप्र क्षेप्र क्षेप्र क्षेप्र क्षेप्र इकड्ड मि । इकड्ड किंकियाक प्रथय कि छाम मि इकड़र ० इ नाह सह कि कि कि कि कि का हिक कि अप के कि कि समाप्त मी - इस उससे कहा। क्योंकि किहूँ है है है अपना हा हुस हिन हाइ द्रुष्ट प्रप्राक छकी नेप्तर की एनार न निधिकी भेरींगे इन्देह हुन । एक द्वीष्ट नड्ड कि इं १६० के वि । एक हिस नड्ड । एकी कितिभिष्ठीकम्ब एव विद्वार इक्टी किया। निस्छ गृष्टि , गाम्ह्रई कािड्ड । इक्ड्र । किशिर देश मि । किसिरी है डिड एड़ी उत्तर कराये उसरे कहा है प्रभ में है। अप्रक कार्टर प्र ति। है इन

्योगुका जिल्हाको पिछला उपदेश देना-एक हुसरेको

#### 

३४ दूसरेका जार करे। जि तुस आपसमें जार करें। ते इसीसे सब क्य कि मह । एक इन्हें राष्ट्रकी राष्ट्र इन्हें एस । एक राष्ट्र रिक्रिफ़र्ड कए की हैं 10ई एक बहे अला है। हैं 15 के पर कि सेमह कहा में भिर्क है। दे हिक्स अर नहीं के के किस की में डिह्न की 13क शिंदिशित्रुधि लेंदी 19िह प्रार्टि कि वहा मह इं एस प्राप्त करेंगा है वालका में अब थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं हुन्यु गृष्टि गार्नक आप । महीए किएट छिग्रहि निगृह पि ज़ब्दू कि ई किर्ड अगर 191इ किस । मडीम किरहरड़े कि। ई किर्ड ९ इ जाहमा प्रगट होती है और है अव्वक्ष महिमा उसके हारा प्रगट इं यद वह बाहर गया था तब पीथीने कहा शब मतुरथके पुत्रकी

. गायु जाया तम्पर हिला क्या दू मरे खिन अपना पाण हेगा. । गान्द्र माय मनपर मिछी क्याह में . हु 15क्स 11 हिपी क्ष्माष्ट घष्ट डिन फिक में स्पर ई ।इक छिल्छ नेप्रति । गर्मिष्ट ण्ड् क्रीए रीम क्र तनारपट क्सड़ हुन्प्र ई राज्का यह दिन होंगे रीम क्षेत्र है । इस है । इस की एट्डी उत्तर इस है । . ई ितार रंडक पाष्ट्र मुप्त ई रंडक स्मिष्ट नेप्रति निमिष्टी ३६ बाग जानेगे कि तुम मेरे शिष्य है।।

सुकर् तबलो सुगे न बोलेगा। न भित्रमु राष्ट ली है कि कहता है 153क टार एम भित्र में [ बीग्रुका पिछला उपदेश-उसका अपने शिब्योंको शांति देना-पविह्नात्मा को भेजनेकी प्रतिज्ञा । ]

तुम्हारा मन ब्याकुळ न होते . ईश्वरपर बिश्वास करें। श्रीर मुक्तपर विश्वास करें। मेरे पिताके घरमें बहुतसे २ रहनेके स्थान हैं नहीं तो मैं तुमसे कहता . मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूं। श्रीर जो मैं जाके तुम्हारे लिये स्थान तैयार ३ करूं तो फिर श्राके तुम्हें श्रपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं तहां तुम भी रहें। श्रीर मैं कहां जाता हूं सो तुम जानते हो श्रीर ४ मार्गको जानते हें। थोमाने उससे कहा हे प्रमु श्राप कहां जाते ४ हैं सो हम नहीं जानते हैं श्रीर मार्गको हम क्योंकर जान सकें। यीशुने उससे कहा मेही मार्ग श्री सत्य श्री जीवन हूं . बिना मेरे ६ द्वारासे कोई पिता पास नहीं पहुंचता है। जो तुम मुक्ते जानते हो तो मेरे पिताको भी जानते श्रीर श्रवसे तुम उसको जानते हो श्रीर उसको देखा है।

फिलिपने उससे कहा हे प्रभु पिताको हमें दिखाइये तो हमारे लिये यही बहुत है। बीशुने उससे कहा हे फिलिप में हहतने दिनसे तुम्हारे संग हूं श्रीर क्या तृने मुक्ते नहीं जाना है जिसने मुक्ते देखा है उसने पिताको देखा है श्रीर तू क्योंकर कहता है कि पिताको हमें दिखाइये। क्या तू प्रतीति नहीं करता है कि उ० में पितामें हूं श्रीर पिता मुक्तमें है . जो बातें मैं तुमसे कहता हूं सो श्रपनी श्रीर से नहीं कहता हूं परन्तु पिता जो मुक्तमें रहता है वही इन कामोंको करता है। मेरीही प्रतीति करो कि मैं पितामें १९ हूं श्रीर पिता मुक्तमें है नहीं तो कामोंहीके कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुक्तर विश्वास करे १२ जो काम मैं करता हूं उन्हें वह भी करेगा श्रीर इनसे बड़े काम करेगा क्योंकि मैं श्रपने पिताके पास जाता हूं। श्रीर जो कुछ १३ तुम मेरे नामसे मांगोगे सोई मैं करूंगा इसिबिये कि पुत्रके हु। पिताकी मिहमा प्रगट होय। जो तुम मेरे नामसे कुछ १४ मांगो तो मैं उसे करूंगा।

जो तुम मुक्ते प्यार करते ही वी मेरी श्राज्ञाश्रोंकी पालन १४ करो । श्रीर मैं पितासे मांगूंगा श्रीर वह तुम्हें दूसरा शान्ति- १६

। गिरुंक उगर प्रमुर इंठ नेपक्ष ग्रन्थ गिरुंक ग्राप्ट क्रि में गृष्टि गणई गुगळ कातमे रेम गर्न है । तम्ब गाळ क्यू कि गृष्टि ई 155क ग़ाष्ट्र क्यू रिट ई डिड ई 155क म्छाए इन्ह काए किर्दे नहास भिम कि । दुं समह मि मिक्ष हि सिमस सह ग्रह दूँ सिनिमी १९ न्प्रह मिं की गिनिक मह नहीं छह . गिहिकि पि मह हूं 1निक ०९ मिं कीएक गिनिर्द किस मह हुनप्र गिनिर दिन प्रसी किस प्राप्तमं १६ अनाथ नहीं खेहारी में तुरहारे पास आजंगा। अब थोड़ी बेरेमें इंस्ट मिं। गागई मिंड्सिट गृष्टि है 1537 गमें प्राइस्ट इस कीकि 28 है फिनार कि मह कुन्प्र है फिनार कि न प्रीह है। डिम सेंग्र डोम की किया है १ एक एक है। इस अपने सिर्म १ । कातिकार त्रीया देश एमं राइन्ह ।इस इह की गार्फ ।ताइ थ १

इश नहीं है। परन्तु यह इसिखेने हैं कि जगत जाने कि में मिताको कृक् । कमर मिन्धि ग्रिष्ट है । जार क्रथर । कतागर भट्ट कीएक गान्नेक म निष्य नहुष्ट गर्षि गर्म शहरति में। फिल माह्य ही मह्य ० ६ श्रव इसके होनेके आगे तुमले कहा है कि जब वह हो जाय तब निम गृष्टि । है ।इंक फिलम् ातिमी गर्म कीपिन त्रिक इननाष्ट्र मह ३९ छिएड़ डूं कार छाए किमी मैं की एड़क कि मेमें कि छेउ़क प्राष्ट कि मि कि . गिरिया प्रती छाए राइन्छ गरि है । हास मि डिक इद मन व्यक्ति न होय और दर न जाय। तुमने सुना कि मेंने तुमसे एएड़म्ह . द्वे रार्फ़ दिन हम्ह मि रार्फ़ है रार्फ़ हारा रार्फ़ . द्वे रार्फ़ इंग्हे हिनीए किया में व्याहे हो हिना है में अपनी शाहिए के स्मार्थ है इंस्ट ई 1ड़क ऐसट िम कि इक घर राष्ट्र गिर्म के इस इस्ट्रे स्ट्रे कुष्ट गार्फ्स भिमान र्म गिमी भिषी मिशह स्वीप ग्रीथह । ग्रिडिनिगाह कुरिए। हैं द्विक भिम्तु पृद्ध निहर एमं राइम्ह भीम हो। इछ ३९,४९ तुस सुनवे हैं। सी मेरी नहीं परन्तु जिता है जिसने सुभ भेजा। नहीं करता है सी मेरी बातें पालन नहीं करता है और जो बात इप उस पास आवेंगे और उसके संग बास करेंगे। जो सुभे व्यार् मृष्टि गार्रक राष्ट्र किं । किम गर्म गर्डि गार्रक म्छाप किना भी 16 रेक ग्राष्ट क्सप्ट ड्रीक डीए 1एडी ग्रम्स किसड नेशिए। डिड्र रुपप्राप्ति मिर्क आप प्रमंभिड देश निपष्ट किली छिकी प्राप्ट इर हे उक इस्किरियोती नहीं परन्तु हुन्। वेस्से कहा है प्रभ

। रुष्ट भिंड़ा मड़ रिस् . हुं ति करता है और मेरी मिली सुन्ध माजा हिंह वेसाही करता

कि नागक-णिष्डुध्यवीम किलाक झातक किल्छ- मदि इंग कार्य उत्तक कार्य है कार्य है कार्य है कि कि कार्य वहा

०१ नछाए किंकि। हाए कि निम्ह निर्म हिंह । डिर मिन्ह रिम . ई 3 ाएकी मूर लेमह नेमें 19ि है एकी मूर लेममें नाति 19ि । गिरिष्टाई काष्ट्री र्रम मह ग्रिष्ट ई कि।ई डाग्ए ामझीम कि।तिभी के सुम्हारे जिसे हो जायगा। तुम्हारे बहुत फल फलनेमें मेरे ग्रहि गिगम कि एड़ि छिन्ह भिड़क हुन्ह कि कि हैं मिम है हाब डाउते हैं और वे बरु जाती हैं। जो तुम सुम्ममें रहे। श्रीर मेरी मिगार कर्राडक छाड भिर्म गिक गृहि किए क्रम गृहि किए इ छाड़ मिर्स है गितार किया एसे इह कि इर मिस्स है कि हीए । 1ई किस में के रिक्त के से किस विभिन्न के सिक्त है। 15 किस काग डाउँ है। • जो सुम्ममें रहता है और में उसमें सो बहुत फर प्रमा न रहा तो नहीं फल सकते हैं। में दाख लता हूं तम 🛠 भि मत् भिंत है किकान रूप डिंग रूप निमाय कि है। मिकि 8 लाइ इन कि छाइ भिर्ट मिमतु में ग्रिट हिर मिमसु मतु । केह फले। तुम ती उस वचनके गुण्ले जो मेंने तुमले कहा है शुद्ध है। इ जो डाल फलती है वह उसे शुद्ध करता है कि वह श्रिकिक फल ी भी करता दाल नहीं करती है वह उसे दूर करता है और जो ह में सन्ति हैं नाएकी तिमी रिम र्रोह हैं किछ छाड़ किन्से में । णामप । तन्ना कारिक कारिक

इश किन किमिकी मर्प रङ्ग भिमड़ । फिक जाफ किंग्सड़ कए मह । अर् ड़े। जाय। यह मेरी आचा है कि जैसा मेंने तुम्हें प्यार किया है 99 ण्रुरम इननाक्ष ।प्राइस्ट प्रक्षि है। मिडिस्ट इननाष्ट ।प्रेम की है डिक किंग्रिश होस हिंस महे भी हैं 1539 में मेर क्षेत्र हैं 184ी शाह्य हैं 184ी हैं 184ी

तुम्ह दास नहीं कहता हूं म्योंक दास नहीं जानता कि उसका %? किंगार में । दि हमी रेम कि इं कि इ । हार इस मि कि रिक माक है कि मी ना में मिल आपना प्राप्त है । तुम बाद सब 8 है स्वामी क्या करता है परन्तु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने १६ जो अपने पितासे सुना है सो सब तुम्हें जनाया है। तुमने मुक्ते नहीं चुना परन्तु मैंने तुम्हें चुना श्रीर तुम्हें ठहराया कि तुम जाके फल फलो श्रीर तुम्हारा फल रहे श्रीर कि तुम मेरे नामसे जो कुछ पितास मांगो वह तुमको देवे।

१७ में तुम्हें इन बातोंकी श्राज्ञा देता हूं इसिलये कि तुम एक १८ दूसरेको प्यार करे। यदि संसार तुमसे बैर करता है तुम जानते

18 हो कि उन्होंने तुमसे पहिले मुक्त बेर किया । जो तुम संसारके होते तो संसार श्रपनांको प्यार करता परन्तु तुम संसारके नहीं हो पुर मैंने तुम्हें संसारमेंसे चुना है इसीलिये संसार तुमसे बेर करता

२० है। जो बचन मैंने तुमसे कहा कि दास अपने स्वामीसे बड़ा नहीं है सो स्मरण करें। जो उन्होंने मुक्ते सताया है तो तुम्हें भी सतावेंगे जो मेरी बातको पालन किया है तो तुम्हारी भी पालन करेंगे।

२१ परन्तु ने मेरे नामके कारण तुमसे यह सब करेंगे क्योंकि ने मेरे भेजनेहारेका नहीं जानते हैं।

२२ जो में न श्राता श्रीर उनसे बात न करता तो उन्हें पाप न २३ होता प्रन्तु श्रव उन्हें उनके पापके लिये कोई बहाना नहीं है। जो

२४ मुमसे बेर करता है सो मेरे पितासे भी बेर करता है। जो मैं उन कामोंको जो श्रीर किसीने नहीं किये हैं उन्होंमें न किये होता तो उन्हें पाप न होता परन्तु श्रब उन्होंने देखकेभी मुससे श्रीर मेरे

२४ पितासे भी बेर किया है। पर यह इसिल में है कि जो बचन उन्होंकी व्यवस्थामें लिखा है कि उन्होंने मुक्तसे अकारण बेर किया २६ सो परा होते। परन्त शास्तिहाता जिसे में पितासी सोरार्ट करने

२६ सो पूरा होने । परन्तु शान्तिदाता जिसे मैं पिताकी श्रोरसे तुम्हारे पास भेजूंगा श्रर्थात सत्यताका श्रात्मा जो पिताकी श्रोरसे निक-

२७ लता है जब श्रावेगा तब वह मेरे बिषयमें साची देगा। श्रीर तुम भी साची देशोगे क्योंकि तुम श्रारंभसे मेरे संग रहे हो।

[ यीशुका पिळला उपदेश समाप्त-उसका शिष्योंको शान्ति देना । ]

<sup>२</sup> कि नुमसे यह बातें कही हैं कि नुम ठोकर न खावा। वे तुम्हें सभामेंसे निकालेंगे हां वह समय त्राता है जिसमें जो कोई नुम्हें मार डालेगा सा समभोगा कि मैं ईश्वरकी सेवा करता ३ हूं। श्रीर वे नुमसे इसलिये यह करेंगे कि उन्होंने न पिताको न

शहरत में कींपिर जिल्ल म निमंग्राह निष्ठ इट निमत में गृहि . 11 कि हिक सिम है स्मि की फिक फिरम इन्ह मह कि होए हम स मुन्नकी जाना है। परन्तु मेंने तुमक् यह बात कही है कि जब वह 8

र्सग्र सा।

हैं। तिभी में तुमले सच बात कहता हूं तुम्हारे जिसे अच्छा हैं की यह बातें तुमसे कही हैं इसिक्ये तुम्हारे मन शिकले भर गये इ निर्म हिन्छ। है शिक विक भाष की है। एएन फिस्स हिन है कि पर अब में अपने भेजनेहारेके पास जाता हं और तुममें र

न में ए वह आके जगतको पापके विषयमें और अमर कामके । गानेता परन्तु जो में जारुं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। छाए राइम्ह ाहाइहिनाइ हि लाह ह में कि कींफ़ लाह में की

०१ र्रगण्ड मिं की ड्रम् मिंग्यिती कीमान्छ । ई रिप्रक डि्रम् साहत्रकी उपमास 3 ई की ड्रष्ट मिष्यकी क्ष्माए । गण्डासम्म मिष्यकी क्राण्डी ग्रि

९१ क्षेत्र । है । एक इस यनस्य का किया । एक है । सुरुष्ठि भिता पास जाता हूं और तुम सुभे भिर नहीं देखागे। बिचारके १९

परन्तु जो कुछ सुनेगा सी कहेगा और वह आनेवाबी वार्त तुमले गार्डक डिन भिग्रह किएए इह कीएक ग्रन्तिक गिम छिड़े। हन्छ है। । पर वह जब श्रावेगा श्रथांत सखताका शासा तब तुम्हें सारी १३ िक्स उस दिन कुछ तुमाई कहना है परन्तु तम अब नहुंच कि अहि

। गार्ड क्रम समह कि सिमिता हिम क्रम की हिक सि किडी के हम है कि है से मा विकास है सो सब मेरा है इस- १४ ९१ फ़्रेंसिश भी सहिमा प्रगट क्यांक्नाक्ष्म है। अहं है

थोड़ी बेरमें तुम सुक्रे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी बेरमें सुक्रे १ ६

नहते हैं और उनसे कहा में जो बोला कि थोड़ी बेरमें तुम मुक् अर कहा कहा है। बीयुने जाना कि ने सुम्हते पूछा १६ निर्मात की है। है। एक है। से स्वाह के से कि है। की उन्हों अहै। है। है। से अहैं। है। से अहैं। है। से अहैं। से अ १ फ़ेंसें में भिराके में भिराके भाष जाता है। का बस्त के कि क्षेत्र है। के कि कि मान कहा है। कि कि कि कि कि कि

किछड़ मह एक निछिड़ केपूर मिर्फ ड़िए एती राष्टि निछिई डि़िफ

२० विषयमें श्रापसमें बिचार करते हो । मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोश्रागे श्रीर बिलाप करोगे परन्तु संसार श्रानन्दित होगा . तुम्हें शोक होगा परन्तु तुम्हारा शोक श्रानन्द हो जायगा ।

२१ स्त्रीको जननेमें शोक होता है क्योंकि उसका समय श्रा पहुंचा है परन्तु जब वह बालक जन चुकी तब जगतमें एक मनुष्यके उत्पन्न होनेके श्रानन्दके कारण श्रपने क्रेशको फिर स्मरण नहीं करती

२२ है। श्रीर तुम्हें तो श्रभी शोक होता है परन्तु में तुम्हें फिर देखंगा श्रीर तुम्हारा मन श्रानन्दित होगा श्रीर तुम्हारा श्रानन्द कोई

२३ तुमसे छीन न लेगा। श्रीर उस दिन तुम मुक्तसे कुछ नहीं पूछोगे. में तुमसे सच सच कहता हूं जो कुछ तुम मेरे नामसे पितासे २४ मांगोगे वह तुमको देगा। श्रबलों तुमने मेरे नामसे कुछ नहीं

मांगा है. मांगो तो पात्रोगे कि तुम्हारा श्रानन्द सम्पूर्ण होय। २४ मेंने यह बाते तुमसे दष्टान्तोंमें कही हैं परन्तु समय श्राता है

जिसमें में तुमसे दृष्टान्तोंमें श्रीर नहीं कहूंगा परन्तु खोठके तुम्हें २६ पिताके विषयमें बताऊंगा । उस दिन तुम मेरे नामसे मांगोगे

श्रीर मैं तुमसे नहीं कहता हूं कि मैं तुम्हारे लिये पितासे प्रार्थना २७ करूंगा। क्योंकि पिता श्रापही तुम्हें प्यार करता है इसलिये कि तुमने सभे प्यार किया है श्रीर यह विस्तरण किया है कि

तुमने मुक्ते प्यार किया है श्रीर यह बिश्वास किया है कि मैं २८ ईश्वरकी श्रोरसे निकल श्राया । मैं पिताकी श्रोरसे निकलके जगतमें श्राया हूं . फिर जगतको छोड़के पिताके पास जाता हूं ।

२६ उसके शिष्योंने उससे कहा देखिये श्रव तो श्राप खोलके कहते ३० हैं श्रीर कुछ दष्टान्त नहीं कहते हैं । श्रव हमें ज्ञान हुश्रा कि

त्राप सब कुछ जानते हैं श्रीर श्रापको प्रयोजन नहीं कि कोई श्रापक्षे पूछे . इससे हम विश्वास करते हैं कि श्राप ईश्वरकी

३१ थोरसे निकल श्रामे । योशने उनको उत्तर दिया तम श्रम

३२ विश्वास करते हो। देखो समय श्राता है श्रीर श्रभी श्राया है जिसमें तुम सब तितर बितर होके श्रपने श्रपने स्थानको जान्रोगे श्रीर मुक्ते श्रकेला लोड़ोगे. तीभी मैं श्रकेला नहीं हूं क्योंकि

३३ पिता मेरे संग है। मैंने यह बाते तुमसे कही हैं इसिलिमे कि मुक्तमें तुमको शान्ति होय . जगतमें तुम्हें क्लेश होगा परन्तु ढाइस बांधो मैंने जगतको जीता है।

#### हिंगी कंदिनदी बस गाँह तिरीद गाँह हिंगी निग्रह तबहुदि ] [। तरमा विद्यार सितामी

\$155 ग्रांक किरोफ छोंक निमक्ष निष्ठाद कड़क काछ उप 14 किरिट्ट निमक्ष की किरोक्ष मार्थ किरोक्ष किराक्ष किराक्य किराक्ष किराक्ष किराक्ष किराक्ष किराक्ष किराक्ष किराक्ष किराक्ष

8 ामडीम छिंह प्रपृष्टियु हींमें। 'हानड़प डी स्थिप हिंह कियी किडिकि 11र्फ़ हमेंमें 16 एफ़्ड़ी किनेफ़ क्यूम हेतू मान कि हैं है की डाम्य रि एफ किरिड़ किसाम्ह एफ़े ईह 11रिवी है किस्य अधि है एक्वी 11मडीम छिम् एफ़े हिप्स कु है 11मडीम छह थि 11मडीम छिम्

निर्मेट कर्र

नव स उनके समा जनातम था तव मन तर नासस उनका एक। १७। १९ १६ हैं की एक) संस्कृति हैं उनकी एको एक सिंह हैं की। इसमें से की हैं जार में हैं उन्हों हैं की स्कृत स्वाया हैं और से अन्त प्रस्तकका बनन पूरा होते। अब में तेरे पास आता हूं और में १९

हैं। मैं यह प्रार्थना नहीं करता हूं कि तू उन्हें जगतमेंसे ले जा परन्तु यह कि तू उन्हें उस दुष्टसे बचा रख । जैसा मैं संसारका नहीं हूं तैसे वे संसारको नहीं हैं। अपनी सच्चाईसे उन्हें पविश्व कर - तेरा बचन सच्चाई हैं। जैसे तूने सुक्षे जगतमें भेजा तैसे मैंने उन्हें भी जगतमें भेजा हैं। जैसे तूने उनके लिये मैं अपनेको मैंने उन्हें भी जगतमें भेजा हैं। जैसे तूने उनके लिये मैं अपनेको जगतमें यह बातें कहता हूं कि वे मेरा श्रानन्द श्रपनेमें सम्पूर्ण पार्वे। मैंने तेरा बचन उन्होंको दिया है श्रीर संसारने उनसे के किया है क्योंकि जैसा में संसारका नहीं हूं तैसे वे संसारके नहीं

पवित्र करता हूं कि वे भी सच्चाईसे पवित्र किये जावे ।

र॰ श्रीर में केवल इनके लिये नहीं परन्तु उनके लिये भी जो हनके वचनके हारासे सुभपर बिध्वास करने प्रार्थना करता हूं कि रे१ वे सब एक होवें . जैसा तू हे पिता सुभमें हैं श्रीर में तुममें हूं तैये वे भी हममें एक होवें हसिलिये कि जगत बिध्वास करें के रे२ त्ने सुभे भेजा । श्रीर वह महिमा जो तूने सुभकों दिई है मैंने रे३ उनको दिई है कि जैसे हम एक हैं तैसे वे एक होवें . मैं उनमें श्रीर उपार किया तैसा उन्हें श्रीर वे सुभमें कि वो एकमें सिद्ध होवें श्रीर किया तैसा उन्हें तीने सुभे प्यार किया तैसा उन्हें तहां वे भी जिन्हें तूने सुभकों दिई क्योंकि तूने जगतकी रूर उपारिक शागे सुभे त्यार किया । है धमें सेगा रहें कि ते सुभे सोजा सुभे त्यार किया है को जगता है सेरी महिमाको देखें जो तूने सुभकों दिई क्योंकि तूने जगतकी रूर उपारिक शागे सुभे त्यार किया । है धमें पिता संसार जुभे नहीं जानता है परन्तु में तुभे जानता हूं श्रीर ये लोग जानते हैं रही कि तूने सुभे भेजा। श्रीर मैंने तेरा नाम उनको जनाया है श्रीर के कार की लगाया है श्रीर कार की लगाया है श्रीर के कार की लगाया है श्रीर की लगाया है श्रीर के कार की लगाया है जी लगाया है सेर की लगाया है श्रीर के कार की लगाया है श्रीर के कार की लगाया है श्रीर की लगाया है सेर के कार की लगाया है श्रीर की लगाया है लगाया है जनाजंगा कि वह प्यार जिससे तूने सुके प्यार किया उनमें रहे श्रीर में उनमें रहं।

ियीशुका पक्षड्वाचा जाना ।

१८ याध्र यह बात कहक अपन साज्याक राम निकास साम कि वह उस पार निकल गया जहां एक बारी थी जिसमें वह र श्रीर उसके शिष्य गये। उसका पकड़वानेहारा विद्वृदा भी वह र एकहा हुआ था। तब चिहुदा पलटनका और प्रधान बाजकों औ स्थान जानता था क्योंकि थीश्च बारम्बार वहां श्रपने शिष्योंके संग यीश्च यह बातें कहके श्रपने शिष्योंके संग किहोन नालेके

प्रमिपर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा तुम किसको द्वृंदते प्राचित्र विश्व योग्छ नासरीको। योग्छने उत्तर दिया मैंने तुमसे प्रहा कि में हूं सो जो तुम मुक्ते द्वृंदते हो तो इन्होंको जाने थ्रा कि में हूं सो जो तुम मुक्ते द्वृंदते हो तो इन्होंको जाने थ्रा। विश्व हुआ कि जो बचन उसने कहा था कि जिन्हों श्रो मुक्तको दिया है उनमेंसे मैंने किसीको न खोया सो पूरा हो। शिमोन पितरके पास खड़ था सो उसने उसे खींचके महा- १० बड़ा था। ज्योंही उसने उनसे कहा में हूं त्योंही वे पीछे हटके हा में हुं . और उसका प्कड़वानेहारा यिहुदा भी उसके सेग ा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यीश्च नासरीको । यीश्चने उनसे **ानेवाली थीं जानके निक**टा श्रीर उनसे कहा तुम किसको हुंड़ते शीशियोंकी छोरसे प्यादेंकी लेके दीपकें श्रीर मशाळों श्रीर हथि-ारोंकी लिये हुए वहां श्राया । सी यीध सब बातें जी उसपर

x

6

ासका नाम मलक था। तब योष्टाने पितरसे कहा श्रपना खड़ काठी ११ जिकके दासकी मारा श्रीर उसका दिता कान काट डाला . उस रख . जो कटोरा पिताने सुभको दिया है क्या मैं उसे न पीजं।

40

[ यीयुका महायाचके आगे विचार होना श्रीर पितरका उत्तसे सुक्षरना । ]

 । कियाका वह था जिसने यिह्नदियोंको परामर्श दिया कि एक द्विष्यका हमारे लोगुके लिये मरना श्रच्छा है। िश्चिको पकड़के बांधा . श्रीर पहिले उसे हक्सर्के पास ले गये ५३ योंकि कियाफा जो उस बरसका महायाजक था उसका वह ससुर उस प्लटनने और सहस्रपतिने और चिह्नदियोंके व्यादेशि १२ صه %

किके श्रंगने के भीतर गया। परन्तु पितर बाहर द्वारपर खड़ा रहा शिमोन पितर श्रीर दूसरा शिष्य यीद्युके पीछे हो लिये . वह शेष्य महायाजकका जान पहचान था श्रीर यीद्युके संग महाया-ص الم

पेतर उनके संग खड़ा हो तापने लगा। ो दूसरा शिष्य जो महायाजकका जान पहचान था बाहर गया मैर द्वारपालिनसे कहके पितरको भीतर खे श्राया। वह दासी प्रथात द्वारपालिन पितरसे बोली क्या तू भी इस मनुष्यके शिष्यों-स्पि पुक हैं . उसने कहा मैं नहीं हूं। दास श्रीर प्यादे लोग एड़ेके कारण कोयलेकी श्राग सुलगाके खड़े हुए तापते थे श्रीर u " 6

१६ तब महायाज्ञकने यीशुक्षे उसके शिष्योंके विषयमें श्रीर उसके

२० उपदेशके विषयमें पूछा। यीशुने उसकी उत्तर दिया कि मैंने जगतहें खोलके बातें किई मैंने सभाके घरमें श्रीर मन्दिरमें जहां यिहूर्द लोग निस्म एकट्ठे होते हैं सदा उपदेश किया श्रीर गुप्तमें कुछ

२१ नहीं कहा। तू मुक्तले क्यों पूछता है · जिन्होंने सुना उन्होंसे पूह ले कि मैंने उनसे क्या कहा . देख वे जानते हैं कि मैंने क्य

२२ कहा । जब यीशुने यह कहा तब प्यादोंमेंसे एक जो निकट खड़ था उसको थपेड़ा मारके बोला क्या तू महायाजकको इस रीतिस

२३ उत्तर देता है। यीशुने उसे उत्तर दिया यदि मैंने बुरा कहा ते उस बुराईकी साची दे परन्तु यदि भला कहा तो सुक्ते क्ये

२४ मारता है। हन्नसने यीशुको बंधे हुए कियाफा महायाजकः पास भेजा।

२१ शिमोन पितर खड़ा हुआ आग तापता था . तब उन्होंने उसर कहा क्या तू भी उसके शिष्योंमेंसे एक है . उसने मुकरके कहा म

२६ नहीं हूं। महायाजकके दासेंामेंसे एक दास जो उस मनुष्यका कुटुम था जिसका कान पितरने काट डाला बोला क्या मेंने तुम्हे बारी

२७ उसके संग न देखा । पितर फिर मुकुर गया श्रीर तुरन्य सुर्ग बोला ।

#### [ योशुका पिलातके हाथ सेांपा जाना । ]

२८ तब भोर हुआ श्रीर वे यीशुको कियाफाके पाससे श्रध्यक् भवनपर ले गये परन्तु वे श्राप श्रध्यच्च भवनके भीतर नहीं गर्व इसलिये कि श्रशुद्ध न होवें परन्तु निस्तार पर्व्वका भोजक २६ खावें। सो पिछात उन पास निकछ श्राया श्रीर कहा तुम इस

३० मनुष्यपर क्या दोष लगाते हो। उन्होंने उसको उत्तर दिया वि

जो यह कुकर्मी न होता तो हम उसे श्रापके हाथ न सोंपते ३१ पिछातने उनसे कहा तुम उसको बोश्रो श्रोर श्रपनी ब्यवस्थान श्रनुसार उसका बिचार करो . यिहूदियोंने उससे कहा किसीके

३२ बध करनेका हमें श्रधिकार नहीं है। यह इसलिये हुश्रा वि यीशुका बचन जिसे कहनेमें उसने पता दिया कि वह कैसी मृत्युरं मरने पर था पूरा होवे।

हैं कि में निस्तार पटवामें तुम्हारे जिये एक जनको हो है दें सी इंड होड़ि कुछ होड़म्ह हुन्छ। इं । घरने हुई सिहेड में । इंड छिम्छ प्रस्थि छा। छक्की छाए कांध्रीहुछी प्रसी कड़क ड्राप्ट प्रस्थि अर्र है सी मेरा शब्द सुनता है। पिरुतिने उससे कहा सख क्या इंट किछा है कि कि . रेड़ कि अपन अपन की है । ए। इस में नाफ कि न्स् है क्यों है गर्जा है. मेंने इसिलिये जन्म लिया है और इस-किर मार की गुरुश उत्तर नेष्ट्रिय है । एए है भिर प्रमी 1इव <u>७ ६ सिमर निरास्त्री । ई डिन किंडिए फरार 19र्म कक्ष हुन्स्स . 1818 ह</u> ाठाई किताफ सड़ फ्या 11म कि. ई डिम किताफ सड़ फ्या गर्मि में फियाड़ किंकिडोड्डिम में किनी किड्छ किन है में कि इ 19र्म की 1छड़ी अल्ड निध्योध । है 1छकी तक नेतृ . 1प्रीस संधार र्फ़ कि निक्नाष नाष्ट्र गृष्टि नीर्गिक डिर्फ इ कि इस में भेड़ एक एवंडी उत्तर स्टाइकी । डिक क्षिप संप्रकार से संप्रिह उत्तर दिया क्या आप अपनी ओएसे यह बात कहते हैं अथवा बुलाके उससे कहा क्या तू जिहूदियोंका राजा है। बीश्वने उसको इंध हड़ किथुकि भीर अध्यक्ष भवनक भीतर गया श्रीर क्षीयको इह 355

08 हुन में डिन किएडू की एतकपु फ्रिमिस वह । केई इंदि किकार के हिंदी हुए कि है। इस्हें में की दि है हो न मह कि

श्ब्दाकी . और वर्द्या दाकू था।

विन वस पहिराया . श्रीर कहा है जिह्न दिवा भ्रणाम १ किंद्र में किंद्र में किंद्र किंद्र किंद्र कि है कि किंद्र किं

शार उसे थपेड़े मारे।

नहीं पाता हूं । सी थीय कांडोंका मुकुर औए वेंजनी बद्ध पहिने हुए कि इक मिसर में की निक्त मह की है । हा छ उड़ा हमा राइमह छह में छिड़ । इक शिंगिर केरुकिन उड़ाव प्रमी नेतालेश वि

। हूं ाजाप रिका माह सिक्षा स्वींक्ष कि कि मह । इक भिन्द नेहा छन । किहा इन राम के हा इन अभ कहा वस की 194म बाजको और पाड़िने उसे हेखा तब उन्होंने पुकारा कि । इ ध्यहम दिए किंद्र । इक भ्रिडेन्ट मेमट ग्रेस १७किन १३॥

गृष्टि ई एएकछ भि गिमड़ की एड़ी गृम्ह किछड़ मेंप्रिंड्डिंग

रुकिन के हान के एक हैं है। स्वाप साथा से स्वाप्य के सिका है १७ और थीथु अपना क्या उठाने हुए उस स्थानको जो खोपड़ीका ्योगुका ऋग्यर पाय देना । १६ छोड़ हमारा कोई राजा नहीं है। तब उसने वीथुको क्रशपर चढ़ावे कशपर चढ़ाकरा। प्रधान यावकाने उत्तर दिया कि कसरको किलाए राइन्हे में एक इक छन्ड निहाली । हिड्ड प्राथन के १६ देखी तुम्हारा राजा । परन्तु उन्होंने पुकारा कि ले जाओ ले जाओ इक छोंध्ही हुध नमुख का . या उकनी कुरुष्ट गई गृष्टि नही और जी स्थान चब्तरा परन्तु हुनीय भाषास गानथा कहाबता है गुरा है। वह वाया है। यह वाय सम्भे पालका वाहर है। कामक कि है । काई कापनेका राजा कहना है कि कि क्सिक कंप्रमुक्त पास नि वृंड हो का स्वाप हा का है हो के प्राप्त हो हो है हो है हुरप्र । ड्राप्ट हेर्न इंदि क्सिट क्सिडिंग है। हे माप क्यों है। न होता इसलिय जो सुम्हे आपके हाथ में पकड़वाता है उसकी प्राक्डीह इन्हें भूभम किया है। है। स्रोपक किया है। 1 कि होड़ देनेका सम्मिका अधिकार है। बीशने उत्तर दिया नी जानता है भिक्षा क्यार चढ़ानका सम्मक अधिका है जो है ी कि जिल्ला है से से से से से से से हैं। कि उसे के अने हैं। । किड़ी न प्रम्छ किसड़ ने हुकि कुरा . ई सिंडक हू । उति नियुपि ह क्या स्था र नाया . और अध्यक्षभवनक क्या महा मह न अपनेका ईथ्वरका पुत्र कहा। जब पिरुतिने यह बात सुनी तब हमारी व्यवस्थाके अनुसार वह वध होनेक केपण है क्यांक उसने । १६ - = : ३६ । मिह्रा म

क्रशपर चढ़ाया गया नगरक निकट था और पत्र इबीय औ युना-द्रीय बहुत विद्वितिमें पढ़ा क्योंक वह स्थान जहां थीय ३० शिखी हुई बात यह थी थीय मासरी भिद्रिद्विका राजा। यह गृष्टि । एगारक क्राध्य कार्या होता होता होता होता है । में मिंही और रेस्ट किक्य और रेस्ट किक्य काइ कार्य किंपिन्छम प्रक्षि हि एकं कस्तर प्रक्षि किसर विद्वन्त द्वित । एक नश

नाष्ट्रप र्कार्रज्ञेद्वा विता । ए । ए । ए । ए । मार्ग मार्ग हिल्ला । १ ९

याजकोंने पिळातसे कहा चिङ्कदियोंका राजा मत बिखिये परन्तु यह कि उसने कहा में यिद्वदियोंका राजा हूं। पिळातने उत्तर २२ दिया कि मैंने जो बिखा है सो बिखा है।

जब योद्धाओं ने योग्रको क्रियार चढ़ाया था तब उसके कपड़े रे खेके चार भाग किये हर एक योद्धाके लिये एक भाग . श्रेर श्रंगा भी लिया परन्तु श्रंगा बिन सीश्रन जपरसे बीचेलों बिना हुआ था। इसलिये उन्होंने श्रापसमें कहा हम इसको न फाड़ें परन्तु उसपर रेश चिट्ठियां डालें कि वह किसका होगा . जिस्ते धर्म्मपुस्तकका बचन पूरा होने कि उन्होंने मेरे कपड़े श्रापसमें बांट लिये श्रार मेरे बख-पर चिट्ठियां डालों . सो योद्धार्श्वाने यह किया। परन्तु योग्नको माता श्रोर उसकी माताकी बहिन मरियम जो रेश الار د

लिया। प्यार करता था उसके निकट खड़े हुए देखके श्रपनी मातासे कहा हे नारी देखिये श्रापका पुत्र। तब उसने उस शिष्यसे कहा देख २७ तेरी माता . श्रीर उस समयसे उस शिष्यने उसकी श्रपने घरमें ले क्कियोपाकी खी थी श्रीर मरियम मगदलीनी उसके क्रूशके निकट खड़ी थीं। सा यीधने श्रपनी माताकी श्रीर उस शिष्यकी जिसे वह

जब यीश्चने सिरका लिया था तब कहा पूरा हुन्ना है न्त्रीर सिर इसके पीछे यीश्चने यह जानके कि श्रव सब कुछ हो चुका जिस्तें २८ धर्म्मपुस्तकका बचन पूरा हो जाय इसिलिये कहा में पियासा हूं। सिरकेसे भरा हुश्रा एक बरतन धरा था सो उन्होंने इस्पंजको ३६ सिरकेमें भिंगाके एसोबके नलपर रखके उसके मुंहमूँ लगाया। सकाके प्राया त्याया। w

वह दिन तैयारीका दिन था और वह विश्रामवार बड़ा दिन था ३१ इस कारण जिस्तें लोधें बिश्रामके दिन क्रूयपर न रहें यिहूदिमेंने पिळातसे बिनती किई कि उनकी टांगें तोड़ी जार्य और वे उतारे जार्य । सो योद्धाश्रेंने श्राके पहिलेकी टांगें तोड़ीं तब दूसरेकी भी ३२ जो यीशुके संग क्रूयपर चढ़ाये गये थे। परन्तु यीशु पास श्राके ३३ जब उन्होंने देखा कि वह मर् चुका है तब उसकी टांगें न तोड़ीं। परन्तु योद्धाओंमेंसे एकने बर्फ़ेसे उसका पंजर बेधा और तुरन्त ३४ बोहू और पानी निकळा। इसके देखनेहारेने साची दिई हैं और ३४

उसकी साची सत्य है श्रीर वह जानता है कि सत्य कहता है इस-३६ लिये कि तुम बिश्वास करो । क्योंकि यह बातें इसलिये हुई कि धर्म्मपुस्तकका बचन पूरा होवे कि उसकी कोई हडडी नहीं तोड़ी ३७ जायगी । श्रीर फिर धर्म्मपुस्तकका दूसरा एक बचने है कि जिसे उन्होंने बेधा उसपर वे दृष्टि करेंगे।

#### [ यसफका यीशुकी कबरमें रखना । ]

३८ इसके पीछे श्ररिमथिया नगरके यूसफने जो यीशुका शिष्य था परन्तु थिहूदियोंके डरसे इसको ब्रिपाये रहता था पिलातसे बिनती िकई कि में यीशुकी लोधको ले जाऊं श्रीर पिलातने श्राज्ञा दिई

३१ को वह श्राके यीशुकी लोध ले गया। निकोदीम भी जो पहिले रातको यीशु पास श्राया था पचास सेरके श्रटकळ मिळाये

४० हुए गन्धरस श्रीर एलवा लेके श्राया। तब उन्होंने यीशुकी लाभको लिया श्रीर यिहृदियोंके गाड़नेकी रीतिके श्रनुसार उसे सुगन्धके

४१ संग चहरमें लपेटा । उस स्थानपर जहां यीशु क्रशपर चढ़ाया गया एक बारी थी श्रीर उस बारीमें एक नई कबर जिसमें कोई कभी

४२ नहीं रखा गया था। सो यिहूदियोंकी तैयारीके दिनके कारण उन्होंने यीशुका वहां रखा क्योंकि वह कबर निकट थी।

#### [ थी शुक्ते जी उठनेका शिष्यों पर प्रयट होना । ]

अठवारेके पहिले दिन मरियम सगदलीनी भारका श्रंधि-यारा रहतेही कबरपर श्राई श्रार पत्थरका कबरसे सर-२ काया हुआ देखा.। तब वह दौड़ी और शिमोन पितर और उस दूसरे शिब्यके पास जिसे यीशु प्यार करता था त्राके उनसे बोली वे प्रभुको कबरमें से ले गये हैं श्रीर हम नहीं जानतीं कि उसे कहां ३ रखा है। तब पितर श्रीर वह दूसरा शिष्य निकलके कबरपर ४ त्राये। वे दोनों एक संग दौड़े त्रीर दूसरा शिष्य पितरसे शीव ধ दौड़के आगे बढ़ा और कबरपर पहिले पहुंचा । और उसने अकके

६ चद्र पड़ी हुई देखी तौभी वह भीतर नहीं गया। तब शिमान पितर उसके पीछेसे आ पहुंचा और कबरके भीतर गया और चहर

७ पड़ी हुई देखी . श्रीर वह श्रंगोञ्जा जी उसके सिरपर था चहरके संग पड़ा हुन्ना नहीं परन्तु ग्रलग एक स्थानमें लपेटा हुन्ना देखा।

तब हूसरा शिष्य भी जो कवरपर पहिले पहुंचा भीतर गया श्रीर देखके विश्वास किया। वे तो श्रवलों धर्मपुस्तकका बचन नहीं समक्षते थे कि उसका सृतकोंमें भे जी उठना होगा। बचन नहीं ह

# योधुका मरियस मगदलीनीको दर्शन देना ।]

तब दोनों शिष्य किर अपने घर चले गये। परन्तु मरियम १०,११ रोती हुई कवरके पास बाहर खड़ी रही और रोते सेवे कवरकी और सेकी. और दो दूनेंकी जजरा बखा पहिने हुए देला कि १२ जहां थीशुकी लोथ पड़ी थी तहां एक सिरहाने और दूसरा पैताने हैं या। उन्होंने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती हैं. वह १३ उनसे बोली वे मेरे प्रभुकी लो गये हैं और में नहीं जानती कि उसे बोली वे मेरे प्रभुकी लो गये हैं और में नहीं जानती कि उसे बोली तू क्यों रोती हैं। यह कहके उसने पिछे फिरके थीशुको खड़े १४ निरी तू क्यों रोती हैं किसको हूंद्रती हैं. उसने यह सममके कि माली हैं उससे कहा है प्रभु जो आपने उसको उठा लिया है तो सुमत्से कहिये कि उसे कहा है प्रभु जो आपने उसको उठा लिया है तो सुमत्से कि वसे कहा है प्रभु जो आपने उसको उठा लिया है तो सुमत्से कहा है परियम . वह पिछे फिरके उससे बोली है १६ रज्वनी अर्थात है गुरू। यीशुने उससे कहा है मरियम . वह पिछे फिरके उससे बोली है १६ रज्वनी अर्थात है गुरू। यीशुने उससे कहा सुमें मत छू क्योंकि १७ में अबलों अपने पिताके पास नहीं चढ़ गया हूं परन्तु मेरे भाइयोंके पास जाके उनसे कह दे कि में अपने पिता औ। तुम्हारे पिता और अपने ईश्वर औं तुम्हारे ईश्वर पास चढ़ जाता हूं। मिरियम मगुदलीनीने जाके शिष्योंको सन्देश दिया कि मेने प्रभुको देखा है श्रीर उसने सुक्स्ते यह बातें कहीं।

[ योगुका यिन्नोंको द्र्यन देना छोर घोनाको छपने को उटनेका प्रमाण देना ।

श्रुवारेके उस पहिले दिनको साँक होते हुए श्रीर जहां शिष्य १६ लोग एकट्टे हुए थे तहां द्वार चिट्टियोंके उरके मारे बन्द होते हुए थिशु श्राया श्रीर बीचमें खड़ा होके उनसे कहा तुम्हारा कल्याया होय। श्रीर यह कहके उसने श्रुपने हाथ श्रीर श्रुपना २० पंजर उनको दिलाये. तब शिष्य लोग प्रमुको देलके श्रानन्दित

२) हुए। यीश्चने फिर उनसे कहा तुम्हारा कल्याख होय . जैसे
२२ पिताने सुक्ते भेजा है तैसे में भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहके
२३ उसने फूंक दिया और उनसे कहा पवित्र छात्मा लेखों। जिन्होंके
पाप तुम चमा करे। वे उनके लिये चमा किये जाते हैं . जिन्होंके
तुम रखो वे रखे हुये हैं।
२४ परन्तु बारहोंमेंसे एक जन श्रयांत थोमा जो दिदुम कहावता है

२४ जब योध आया तब उनके संग नहीं था। सो दूसरे शिष्योंने उससे कहा हमने प्रभुको देखा है . उसने उनसे कहा जो में उसके हाथोंमें कीलोंका चिन्ह न देखें और कीलोंके चिन्हमें अपनी इंगली न डालें और उसके पंजरमें अपना हाथ न डालें श्रापनी इंगली न डालें और उसके पंजरमें अपना हाथ न डालें रहे तो मैं विश्वास न करूंगा। आठ दिनके पीछे उसके शिष्य लोग फिर घरके भीतर थे और थोमा उनके संग था: तब हार बन्द होते हुये यिध आया और बीचमें खड़ा होके कहा है। कुन्दाग् करूपाण होय। तब उसने थोमाले कहा अपनी उंगली यहां श्रीर श्रविश्वासी नहीं परन्तु बिश्वासी हो। योमाने उसके। उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु श्रीर मेरे ईश्वर। यीशुने उससे कहा हे थोमा तूने मुक्ते देखा है इसकिये बिश्वास किया है. धन्य वे हैं जो बिन देखे बिश्वास करें। लाके मेरे हाथोंकी देख श्रीर श्रपना हाथ लाके मेरे पंजरमें डाल

यिश्वने श्रपने शिष्योंके श्रागे बहुत श्रीर श्राश्वर्यकर्म्म भी किये जो इस पुस्तकमें नहीं लिखे हैं। परन्तु ये लिखे गमे हैं इसलिये कि तुम बिश्वास करो कि योशु जो है सो ईश्वरका पुत्र खीष्ट हैं श्रीर कि विश्वास करनेले तुमको उसके नामसे जीवन होय।

ियोगुका तिबरियाके समुद्रके तीरपर चिष्योंको दर्शन देना श्रीर पितरके

## संग योशुकी बातचीत । ]

र के तीरपर शिष्ट्रे थिथे किर श्रपने तह तिवरिया के समुद्र के तीरपर शिष्पोंको दिखाया श्रोर इस रीतिसे दिखाया। र शिमोन पितर श्रीर थोमा जो दिदुम कहावता है श्रीर गालीळके काना नगरका नथनेल और जबदीके दोनों पुत्र और उसके इ शिष्योंमें दे होर जन संगधे। शिमोन पितरने उनसे कहा में

यीशुने मृतकांसस उठक अपग स्थान शिमोन पितरसे कहा १४ तब भोजन करनेके पीछे यीशुने शिमोन पितरसे कहा १४ हे यूनसके पुत्र शिमोन क्या त सुभे इन्होंसे अधिक प्यार करता है यूनसके पुत्र शिमोन क्या त सुभे झाप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता है . उसने उससे कहा मेरे मम्नोंको चरा। उसने १४ फिर हुसरी बेर उससे कहा है यूनसके पुत्र शिमोन क्या त सुभे किर हुसरी बेर उससे कहा है यूनसके पुत्र शिमोन क्या त सुभे व्यार करता है . वह उससे बोला हां प्रभु आप जानते हैं कि व्यार करता है . वह उससे बोला हां प्रभु आप जानते हैं कि जाल डाको तो पाश्रोगे सो उन्होंने डाला श्रीर श्रव मछिले में के अंडके कारण वे उसे खींच न सके। इसिलेप वह शिष्य ७ जिले पीश्र प्यार करता था पितरसे बोला यह तो प्रमु है जिले पीश्र प्यार करता था पितरसे बोला यह तो प्रमु है जिले पीश्र प्यार करता था पितरसे बोला यह तो प्रमु है जिले पीश्र प्यार करता था शिर समुद्र में कृद पड़ा। परन्तु हसो विपा क्योंके वह नंगा था श्रीर समुद्र में कृद पड़ा। परन्तु हसो क्योंके वे तीरसे हूर नहीं प्राय: दो सौ हाथपर थे। जब क्यां क्योंके वे तीरसे हूर नहीं प्राय: दो सौ हाथपर थे। जब क्यां क्यों को त्रां के प्रकृती के श्री वाले कहा कि श्री पकड़ी हैं उनसेंसे ले श्रीर मछिलों सात । श्री तिपन बड़ी मछिलों भरा । पितरने जाके जालको जो एकसी तिपन बड़ी मछिलोंसे भरा । या तीरपर खींच लिया श्रीर इतनी होनेसे भी जाल नहीं फटा। धार तीरपर खींच कि श्री भोजन करो परन्तु शिष्योंसे । श्री कि प्रमु है। तब बिशुने श्राके रोटी लेके उनको दिई १३ कीर के कि प्रमु है। तब बिशुने श्राके रोटी लेके उनको दिई १३ श्रीर वैसे ही मछिलों भी। यह श्राब तीसरी वेर हुआ कि १४ थीश्रोने मुतकोंसेसे उरके श्रीपने शिष्योंको दर्शन दिया। हे ऌड़को क्या तुम्हारे पास कुछ खानेको है • उन्होंने उसको उत्तर दिया कि नहीं • उसने उनसे कहा नावकी दहिनी श्रोर नहीं पकड़ा | जब भोर हुआ तब यीशु तीरपर खड़ा हुआ तै।भी शिष्य लोग नहीं जानते थे कि यीशु है। तब यीशुने उनसे कहा मछली पकड़नेकी जाता हूं · वे उससे बोले हम भी तेरे संग जायेंगे · सो वे निकळके तुरन्त नावपर चढ़े श्रोर उस रात कुछ

रखवाली कर। उसने तींसरी बेर उससे कहा हे यूनसके पुत्र १७

शिमोन क्या तू मुक्ते प्यार करता है . पितर उदास हुआ कि यीशुने उससे तीसरी बेर कहा क्या तू मुक्ते प्यार करता है श्रीर उससे बोला हे प्रभु श्राप सब कुछ जानते हैं श्राप जानते हैं कि मैं श्रापको प्यार करता हूं . यीशुने उससे कहा मेरी भेड़ेंको

१८ चरा । में तुसक्षे सच सच कहता हूं जब तू जवान था तब अपनी कमर बांधके जहां चाहता था वहां चलता था परन्तु जब तू बूढ़ा होगा तब अपने हाथ फैलावेगा और दूसरा तेरी कमर

१६ बांधके जहां तू न चाहे वहां तुभे ले जायगा। यह कहनेमें उसने पता दिया कि पितर कैसी मृत्युक्षे ईश्वरकी महिमा प्रगट करेगा

श्रीर यह कहके उससे बोला मेरे पीछे हो ले।

२० पितरने मुंह फेरके उस शिष्यको जिसे यीशु प्यार करता था श्रीर जिसने बियारीमें उसकी छातीपर उठंगके कहा हे प्रभ २१ श्रापका पकड़वानेहारा कैंान है पीछेसे श्राते देखा। उसकी

२२ देखके पितरने थीशुसे कहा है प्रभु इसका क्या होगा। थीशुने उससे कहा जो मैं चाहूं कि वह मेरे श्रानेलों रहे तो तुम्ने क्या.

२३ तू मेरे पीछे हो ले । इसिलये भाइयोंमें यह बात फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा . तौभी यीशुने यह नहीं कहा कि वह नहीं मरेगा परन्तु यह कि जो में चाहूं कि वह मेरे श्रानेलों रहे तो तुमें क्या ।

#### [ सुसनाचारकी समाप्ति । ]

२४ यह तो वह शिष्य है जो इन बातेंके विषयमें साची देता है श्रीर जिसने यह बातें लिखीं श्रीर हम जानते हैं कि उसकी साची

२४ सत्य है। श्रीर बहुत श्रीर काम भी हैं जो यीशुने किये. जो वे एक एक करके लिखे जाते तो मुभे बूभ पड़ता है कि पुस्तक जे। लिखी जातीं जगतमें भी न समातीं। श्रामीन॥

### प्रेरितोंकी क्रिया श्रोंका वृत्तान्त।

ि यीगुका शिब्योंकी आजा देना आत स्वर्गमें जाना ।

9 हे थियोफिल वह पहिला वृत्तान्त मेंने सब बातेंके विषयमें रचा जो यीश उस दिनलों करने और सिखानेका आरंभ किये था। जिस दिन वह पवित्र श्रात्माके द्वारासे जिन प्रेरितोंकी २ उसने चुना था उन्हें श्राज्ञा दे करके उठा लिया गया। श्रीर उसने ३ उन्हें बहुतरे श्रचल प्रमाणोंसे श्रपने तई दुःख भोगनेके पीछे जीवता दिखाया कि चालीस दिनलों वे उसे देखा करते थे श्रीर वह ईश्वरके राज्यके विषयमें उनसे बातें करता था। श्रीर जब ४ वह उनके संग एकट्टा हुआ तब उन्हें श्राज्ञा दिई कि यिख्श-लीमको मत छोड़ जान्री परन्तु पिताकी जो प्रतिज्ञा तुमने मुक्स्स सुनी है उसकी बाट जोहते रहा। क्योंकि बाहनने तो जलसे र वपतिसमा दिया परन्तु थोड़े दिनेांके पीछे तुम्हें पवित्र श्रात्मासे बपतिसमा दिया जायगा। सो उन्होंने एकट्टे होके उससे पूछा ६ कि हे प्रभ क्या त्राप इसी समयमें इस्रामेली लोगोंको राज्य फेर देते हैं। उसने उनसे कहा जिन कालों अथवा समयोंकी पिताने ७ श्रपने ही बशमें रखा है उन्हें जाननेका श्रधिकार तुम्हें नहीं है। परन्तु तुमपर पवित्र श्रात्माके श्रानेसे तुम सामर्थ्य पाश्रोगे श्रीर प यिख्शलीममें श्रीर सारे यिहृदिया श्रीर शोमिरोन देशोंमें श्रीर पृथिवीके श्रन्तलों मेरे साची होवागे। यह कहके वह उनके देखते ६ हुए ऊपर उठाया गया श्रीर मेघने उसे उनकी दृष्टिसे छिपा लिया। ज्योंही वे उसके जाते हुए स्वर्गकी श्रोर तकते रहे त्येंही देखा दा १० पुरुष उजला बस्न पहिने हुए उनके निकट खड़े हो गये . श्रीर ११ कहा हे गालीली लोगो तुम क्यों स्वर्गकी श्रीर देखते हुए खड़े हो । यही यीशु जो तुम्हारे पाससे स्वर्गपर उठा लिया गया है जिस रीतिसे तुमने उसे स्वर्गको जाते देखा है उसी रीतिसे आवेगा । १० हा हो सर इसी नेप्रा

र्जिङ्ग कि । षाट किमाध्य स्ति मेपस की एसडू छति। रहूथी ३९ हैं हैं उहरा हैं, कि वह इस संवकाई और शिताईका अधिकार पाने जिससे क्ति कि प्रमाणक क्ष्मानिक मह मिलिक क्षिक से हैं उन काक ानधाय प्राप्ट . एकी ।इस किंडाध्यातम प्राप्ट एक छत्त साम ४,५ -एड किस्ति अधार कुसफ्क को बश्चा कहावता है जिसका उप-इह । छाड़ कि एस समार संगत का कि कि एक कि कि है है है हिमां हे हैं है। एसे शमड़ मही हम छन्म कि । एकी ? इ पासले उठा लिया गया जितने दिन हमारे बीचमें आया जाया आमड़ इह की किनड़ी छट किछ छिपमछ कामछतिए कनड़ाई 29 कि उसका रखवाबीका काम दूसरा लेवे। इसिक्ये प्रभु भीग्रु मिला है कि उसका घर उनाड़ होए और उसमें कोई न बस और १० हक्छतामा आयोज निहुत क्या कहारा । गोतिक पुस्तकम सामाभ किन्छ ठिक इह किशिय है। वा कि किशिया कि क्षिताल्या सार अस्ताहमा किया पड़ी। यह वात विस्तरायाचित ज़िंह गिर उन छिल्छि कारी इस शिंह ग्रीह ग्रिक छिले छार छि क्य शिक्षम किमेधक कि नेसर। या था। प्राथम अक्षीक कि इकिस्टी नह १७ शायोदी कह दिया । क्योंकि वह हमारे संग गिना गया था और इस प्रकार किंद्र किंद्रका किंद्रिक कि मार्थिक काइन्द्री किंग्रिस कर्त्रका वह बचन पूरा होष मि प्रकास अधासमान दाक्का १६ जनक अटकल एक्ट्रेथ में अपर कहा है साइमा अवस्य था कि सि क्ये . एड हु इंक मिनि क्रिंग्यी रुति मिंति कर १९

2:9-941]

चिट्टियां डार्टी थ्रौर चिट्टी मत्त्रियाहके नामपर निकली श्रौर वह पृयारह प्रेरितोंके संग गिना गया ।

[पवित श्चात्माका दिया जाना श्चीर धिर्ध्योका अनेक बेलियां बेलिना।]

्र जब पेतिकोष्ट पञ्चेका दिन श्रा पहुंचातब वे सब एक चित्त होकर एकष्टे हुए थे। श्रीर श्रचांचक प्रबल बयारके चलने-

यिद्वदिया और कपदोकिया और पन्त औ आशिया. और फरू- १० विद्वदिया औ एंफुलिया और मिसर और हरीनीके आसपासका लूबिया देश इन सब देशों के निवासी और रोम नगरसे आये हुए लोग क्या यिद्वदी क्या यिद्वदीय मतावलम्बी. कीतीय भी और अरब ११ लोग हैं उन्हें अपनी अपनी बोलियोमें ईंश्वरके महाकारयोंकी बात बोलिते हुए सुनते हैं। सो वे सब बिस्मित हो दुवधामें पड़े और १२ एक दूसरेसे कहने लगा इसका अर्थ क्या है। परन्तु और लोग १३ ठट्टेमें कहने लगे वे नई मदिरासे छुकाछक हुए हैं। कासा स्वर्गेले एक शब्द हुआ जिसले सारा घर जहां वे बेठे थे भर या। और आगकीसी जीमें अलग अलग होती हुई उन्हें दिखाई व विई और वह हर एक जनपर ठहर गई। तब वे सब पवित्र अ आत्माले परिपूर्ण हुए और जैसे आत्माने उन्हें खलवाया तैसे आन यान बोलियां बोलने लगे। विक्यालीममें कितने भक्त थिहुदी लोग बास करते थे जो प्र स्वर्गके नीचेके हर एक देशसे आमेथे। इस शब्दके होनेपर ह खुत लोग एकटे हुए और घबरा गमें क्योंकि उन्होंने उनको हर एक अपनी ही भाषामें बोलते हुए सुना। और वे सब बिस्मित और अर्चमित हो आपस में कहने लगे देखों में सब जो बोलते हैं क्या गालीली लोग नहीं हैं। फिर हम लोग अ क्योंकर हर एक अपने अपने जन्म देशकी भाषामें सुनते हैं। हम को पर्यों और मादी और एलमी लोग और मिसपतामिया और 11

[ पितरका चपदेश । ]

कहा है थिहूदिया और यिरूशलीमके सब निवासिया इस बातका बुक्त लो और मेरी बातोंपर कान लगाओ।। ये तो मतवाले नहीं हैं १४ तब पितरने पुग्यारह शिष्योंके संग खड़ा होके अंचे शब्दसे उन्हें १४

क्राव्यम्भ्रम द्वांक कि गृष्टि । गिष्मार द्वि । भद्वाकि वृद्धि गृष्टि । गृष्टि । ग्रह्म हैं। सहीत के नाह किन्द्री हिसार ग्रीहर है के प्रध्यम् रह । एक्स अपर कि भूड़े आहे एक एक अहि द्वाकि होषष्ट इन्ही १६ कहुंगे। और में उपर आकाशमें अद्भुत काम और नीचे पृथिवीपर इमियेंग्र हन हिनोमें अपना आस्मा उडेल्गा और ह मानेट्यहाक्य किएह गृह किए हे हैं है। भी में अपने होता के कि हाक्य कहेंगे और तुम्हारे जवान लोग द्यांन देखेंगे और तुम्हारे -फ़ार्मा डेडिल्गा और तुम्हार पुत्र की तुम्हारी पुत्रिया भावित्य-15 हक रहर है की . ईंगि डिक शिक्त इस्विधि छ्यार छिए हि है हाइ इह ए इह क्लिए। ई इंच क्लि डिएड्रप कींप्रिक इंड किस्पाल पह 19कि ३१

। गार्काप्र ग्राह भि गार्रक गर्थाप्र किमाह

और निस्होंसे तुम्हें दिया गया है जो इंश्वरते तुम्हारे बीचमें जेसा जिसका प्रमाण हेश्वर्स आश्चरव कम्मी और अहभत कामी २२ हे इसायेली लोगो यह बाते सुने . यीथु नासरी एक मनुष्य

१४ दाला । वसीका हेश्वर में मुख्ये कंघन कालक किला वराया नुप्त कर्नाठ रुपाइक । प्राह्म के विष्यां के किमेमी अध्य प्राह्म किमे हुरवर्क स्थिर मत और भविष्यत ज्ञान के अनुसार सौपा गया ९३ तुम श्राप भी जानते हैं। उसके हारासे किये . उसीका जब वह

क्स विषयमें कहा मेंने परमेश्वरको सहा अपने साम्हने हेखा कि रेड़ क्यांक अन्द्राम था कि वह सुखुक का मार्ग हु। क्यांक क्रिक

मिकार्किप्र किप्राप्त रिम क्र कीरिक । गार्फिक माश्रक्ती माश्राष्ट्र भिर प्रीपृष्ट ७,५ 19र्म is हैडू कि शिह भिर्म शिह शिह अहन कि निमास मा अस भुर वह मेरी दिहिनी श्रीर है जिस्ते में डिग न जाज। इस कारण

जीवनका मागे बताया है तु भुमे अपने सन्मुख आनहत्से परिपूर्ण केंद्र में हो। गार् नं अपने पवित्र जनको सड़ने होगा। तूने सुन

क्छिकि छेमह में मिष्णनी क्इंटाइ निष्ठकु छट फिड़ाम ई 35 । ग्राम्ब्रेक

किंदिक मिनास के गीए में की है है। ए गिन में समस् ने महरू है की कात इस गृष्टि काई । का अधिक हो। है सिम्ह शिप है (६) 

तेरे वंशमेंसे उत्पन्न करूंगा कि वह तेरे सिंहासन पर बैठे . उसने ३१ होनहारको श्रागेसे देखके खीष्टके जी उठनेके विषयमें कहा कि वसका प्राण परठोकमें नहीं छोड़ा गया श्रीर न उसका देह सड़ गया। इसी यीशुको ईश्वरने जिला उठाया श्रीर इस बातके २२ हम सब साची हैं। सो ईश्वरके दहिने हाथ ऊंच पद प्राप्त २२ करके श्रीर पवित्र श्रात्माके विषयमें जो कुछ प्रतिज्ञा किया गया सोई पितासे पाके उसने यह जो तुम श्रब देखते श्रीर सुनते हो उंडेल दिया है। क्योंकि दाऊद स्वर्गपर नहीं चढ़ गया परन्तु ३४ उसने कहा कि परमेश्वरने मेरे प्रभुसे कहा • जबलों में तेरे शत्रश्रोंको ३४ होरे चरणोंकी पीढ़ी न बनाऊँ तबलों तू मेरी दहिनी श्रोर बैठ। सा इस्राएलका सारा घराना निश्चय जाने कि यह यीशु ३६ जिसे तुमने क्रूशपर घात किया इसीको ईरवरने प्रभु श्रीर खीष्ट ठहराया है। भेर मान मान मान मान मान मान

्रिबहुत लोगोंका उस उपदेशको यहण करना श्रीर वपतिसमा लेना ।

तब सुननेहारोंके मन छिद गये और वे पितरसे श्रीर दूसरे ३७ ग्रेरितोंसे बोले हे भाइयो हम क्या करें। पितरने उनसे कहा पश्चा- ३८ त्ताप करे। श्रीर हर एक जन यीशु खीष्टके नामसे वपतिसमा लेश्रो कि तुम्हारा पापमोचन होय श्रीर तुम पवित्र श्रात्मा दान पात्रोगे । क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्होंके लिये श्रीर तुम्हारे सन्तानों ३६ के लिये श्रीर दूर दूरके सब लोगों के लिये है जितनोंका परमेश्वर हमारा ईरवर श्रपने पास बुलावे। बहुत श्रीर बातोंसे भी उसने ४० साची त्रीर उपदेश दिया कि इस समयके टेढ़े लोगोंसे

तव जिन्होंने उसका बचन भ्रानन्दसे ग्रहण किया उन्होंने वप- ४१ तिसमा लिया श्रीर उस दिन तीन सहस्र जनके श्रटकल शिष्योंमें मिल गये। श्रीर वे प्रेरितोंके उपदेशमें श्रीर संगतिमें श्रीर रोटी ४२ तोड़नेमें श्रीर प्रार्थनामें लगे रहते थे। श्रीर सब मनुष्योंकी भय ४३ हुआ और बहुतरे अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितोंके द्वारा प्रगट होते थे। श्रीर सब बिश्वास करनेहारे एकट्टे थे श्रीर उन्होंकी सब ४४ सम्पत्ति सामेकी थी। श्रीर वे धन सम्पत्तिको बेचके जैसा ४४

४६ जिसके प्रयोजन होता था वैसा समोंमें बांट लेते थे। श्रीर वे प्रतिदिन मन्दिरमें एक चित होके लगे रहते थे श्रीर घर घर रोटी तोड़ते हुए श्रानन्द श्रीर मनकी सुधाईले भोजन करते थे. अ७ श्रीर ईरवरकी स्तुति करते थे श्रीर सब लोगोंका उन पर श्रमु-यह था . श्रीर प्रभु त्राय पानेहारोंको प्रतिदिन संडलीमें मिलाता था।

िपितरसे एक लंगडेका चंगा होना श्रीर मन्दिरने पितरका उपदेश।]

े तीसरे पहर प्रार्थनाके समयमें पितर और बोहन रूप एक संग मन्दिरको जाते थे। और लोग किसी मनुष्यको जो अपनी माताके गर्भ ही से लंगड़ा था लिये जाते थे जिसको वे प्रतिदिन मन्दिरके उस द्वारपर जो सुन्दर कहाबता है रख देते ३ थे कि वह मन्दिरमें जानेहारोंसे भीख मांगे। उसने पितर और पोहनको देखके कि मन्दिरमें जानेपर है उनसे भीख मांगी। र उटाया श्रीर तुरन्त उसके पांचों श्रीर श्रुटियोमें बल हुआ। श्रीर वह उछल के खड़ा हुआ श्रीर किरने लगा श्रीर किरता श्रीर कदता श्रीर ईरवरकी स्तुति करता हुआ उनके संग मन्दिरमें थ पितरने योहनके संग उसकी श्रोर दृष्टि कर कहा हमारी श्रोर र देख । सो वह उनसे कुछ पानेकी श्राशा करते हुए उनकी श्रोर द्वाकने लगा । परन्तु पितरने कहा चांदी श्रोर सोना मेरे पास नहीं है परन्तु यह जो मेरे पास है मैं तुम्मे देता हूं यीश्र खीट नासरीके ७ नामसे कुठ श्रोर चल । तब उसने उसका दृहिना हाथ पकड़के उसे भवेश किया।

े सब लोगोंने उसे फिरते और ईरवरकी स्त्रुति करते हुए देखा.
'३० श्रीर उसको चीन्हा कि वही है जो मन्दिरके सुन्दर फाटकपर
भीखके लिये बैठा रहता था श्रीर जो उसको हुआ था उससे वे
'३१ श्रीत श्रूचंभित श्रीर बिस्सित हुए। जिस समय वह लंगहा जो
चंगा हुआ था पितर श्रीर योहनको एकड़े रहा सब लोग बहुत
श्रूचंभा करते हुए उस श्रोसारेमें जो सुलेमानका कहावता है श्रवभा करते हुए उस श्रोसारेमें जो सुलेमानका कहावता है उनके पास दौड़े आये। यह देखके पितरने लोगोंसे कहा है इल्लाएली लोगो तुम इस

AB AU

। ई क्वाम मड़ कंगाब मड़ गृष्टि फाउट मेंपॉकंम्स मेट मंग्रट्ट है भिष्टी तंक्यक्तम मड़ निड्डमान कंमर समायदी कंमान कंमर गृष्टि कंमर मान्यती कि हैंड किमी व्यक्तमास हि स्नात क्षित्र मह कंमर मान्यती किमी क्षित्र क्षित्र क्ष्या स्वात्र क्ष्या है।

भिरुत है। श्रीर अब हे भाइमी में जानता हूं कि तुम्होंने वह काम १७

20 ह-191 । एकी पि र्निमाश्य राइस्ट भेट गृहि ग्रिक्ष प्रमान है। अस्त मिलास्ट क्ष्म क्ष्म का पित स्थित स्थाप । एकी पित र्निमाश्य राइस्ट भेट ग्रिह स्थाप का स्थाप स्थाप का स्थाप

आदिस अपने पवित्र भानेव्यह्तकाओं मुखस कही है। सुनारे जानेक उस समयहाँ अहता करें जिसकी कथा हैम्बरने आपास कहा गया है। जस अवश्य है।

मूसने पितरले क मनिष्युर तुरहारा है थर तुरहार भाइपी- २२ के समान एक मनिष्युरकाको तुरहारे जिथे उठावेगा जो

कातें वह सुमसे कह उन सब वायों में सम सम्बद्ध हुन। । परन्तु हैं हैं हर एक मनुष्य ना उस भविष्यहुक्ताक्षां भी समुपुरुस हैं हैं । किया जाया। । की एस सम्बद्धिक किया किया हैं हैं । किया कि इस हैं कि एस सम्बद्धिक कि होस्सा कि हैं हैं ।

१९ ग्रींड कींक्षाक हम्म मात्र है। हम मनिष्यहर्म भिगक मि । इस मान्यहर्म मि । इस मान्यहर्म मि । इस मान्यहर्म मि

# ि। एट्टे राष्ट्र काम नहायानका वाने वत्तर हैंग।

क्रास्ट प्रक्षि निवार प्रक्षि नायर कींगिर पृष्ट नाइही ; गिर नेडिंग प्रक्षि गिराफ्की ग्रींश कर्ष्याधाइम प्रक्षिड ग्रींश । गिरु इं क्रिक्स प्रक्षित किंग्रिट क्रिक्स क्रिक्स ग्रींश प्रक्रिक्स क्रिक्स ग्रींश प्रक्रिक्स क्रिक्स ग्रींश क्रिक्स क्रिक्स मिटि है । यह इंग्रिक्स क्रिक्स मिटि क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स हिमा क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स हिमा क्रिक्स इंग्रिक्स क्रिक्स क्रिक

गुरू मिली है प्रथम इन डिए । ई व्हा ग्रामें ग्राफ कींग्रिंड १९ फिली प्रार्ट । ई एस्ड्रा ग्रिसी किंग्रिंक किंग्रिंग छन्। ने प्रिस्ट्रेड ९९ टिई दिस सात १९२५ कींग्रिंस कींग्रिंस हैं डिस स्ट्राप्ट स्ट्रेस्ट्रेड । ग्राप्ट्रेड कांग्रिंस कींग्रिंस किंग्रिंस हों स्ट्रिस केंग्रिंग्ट्रिंस । ग्राप्ट्रेड कांग्रिंस केंग्रिंस केंग्रिंस अहम सिंह्य होता है।

पुना है उसकी न कहना हमसे नहीं हो सकता है। तब इन्होंने २९ है सी आप लेगा बिचार कीचिये। क्योंक जो इसने देखा और ?0 क्रिक्ट गाप्त कार्य है ।एक क्रिक्स क्रिक्ट माप्त क्रिक्ट है 3१ की 1फ़री अन्छ किम्छ मेम्डाफ आहि अतमी हन्प्रम । हिलामुसी तम मुहा हिंदे कि वीशुरु नामसे कुछ भी मत बेालो और त्र हैं कर विहेब प्राप्त । फ्रेंक म ताक सिफल्म फिकी फ्रेंसी सिमान प्रिक के नाक माथे हुन इन्ह मुड़ सि आशे के के वेह e? स्मामक क्रम्टी क्रम्प । ई किक्स फ़क्स डिंग मड़ ग़रिंड ई डाम प्रमा उन्होसे हुआ है यह बात जिल्ह्याबीसके सब निवासियोंपर के हिस हम इस सनुत्यों से अब के कि कि कि कि है । कि जनको सभए। इत्राम् किया हाहा है कि वाहर कि वाहर ५९ क्तिप्र । किस डक म मिधारिकी नाक ड्रोक कि कर्छाई इंछ एसं केनर 8? किञ्चिम गृह फिकी गाम्ह मिर मिर्छ। थि गमें किष्ट्रीए हे की हिनी किन्ह गृष्टि एकी ासनस्य हैं अन्तर माहार ग्रीर निहाडित के 1 35-86:8 । फिक्री किंक्सिय オオと

किरिमिक किर्म के के इन्ह की एड़ी इन्ह के कि कि कि प्रिया अधि

जसपर यह चंगा करनेका श्राक्षकं कम्मे किया गया था चार्वीस खन सब खाग ईन्त्ररका गेलाचेबाद करने हो। क्योंकि वह मनुष्य २२ क्छड़ ाथ १ एडू कि कीएक एए १ छिल्मी डिन एएट इकि एए। व

इंड नायम इन्ह कि ग्रस्थि मास भाग कांग्रीसे नेपा केन्द्र ह वर्सके उपस्का था।

३९ कंप्रविश्व भार लीगानि क्या हिन्दी मिन्दी मिन्द्र । प्रकार मिन बनाया . जिसने अपने सेवक दाऊदक मुखस कहा अन्यदाश्चितीन २१ हैं मिसने स्वगं श्री पृथिवी श्री समुद्र श्रीर सब कुछ जो उनमें हैं पुक चित्त होकर उत्वा शब्द करक है ध्वरसे बोले हे प्रभु तु है थ्वर याजकों औं प्राचीनोंने उनसे कहा था सो सुना दिया। वे सुनके ? ४

39 मार्ग के के मिर्म इक्य एमं कांगाल किमामड़ ग्राह्म फिछाईम्बह पिर हाउमी एननीप ज़िंह होईड़ एकी कम्भीष नेतृ भिर्म इन्ने केशिष कहम हिम ७९ रेह चसुन कीएक । एड इक्य एस स्था एक अवसूच तरे १७ और उसके शभिषिक जनके बिरुद्द पृथिबीक राजा लोग खड़े ३० देख श्रीर चंगा करनेके लिये श्रीर चिन्हों श्रीर श्रद्भुत कामोंके तेरे पवित्र सेवक यीशुके नामसे किये जानेके लिये श्रपना हाथ बढ़ानेसे श्रपने दासोंको यह दीजिये कि तेरा बचन बड़े साहससे बोर्छे।

३१ जब उन्होंने प्रार्थना किई थी तब वह स्थान जिसमें वे एकट्ठे हुए थे हिल गया श्रीर वे सब पवित्र श्रात्माक्षे परिपूर्ण हुए श्रीर ईश्वरका बचन साहससे बोलने लगे।

[ शिक्योंका अपने धनकी सापसमें बांट लेना । ]

३२ विश्वासियोंकी मंडलीका एक मन श्रीर एक जीव था श्रीर न कोई श्रपनी सम्पत्तिमेंसे कोई बस्तु श्रपनी कहता था परन्तु

३३ उन्होंकी सब सम्पत्ति सामेकी थी। श्रीर प्रेरित लोग बड़े सामर्थ्यसे प्रम यीशुके जी उठनेकी साची देते थे श्रीर उन समोंपर बड़ा

३४ श्रनुग्रह था । श्रीर न उनमेंसे कोई दिरद्र था क्योंकि जो जो

३५ लोग सूमि श्रथवा घरोंके श्रधिकारी थे सो उन्हें बेचते थे . श्रीर बेची हुई बस्तुश्रोंका दाम लाके प्रेरितोंके पांवोंपर रखते थे श्रीर जैसा जिसका प्रवाजन होता था तैसा हर एकको बांटा जाता

३६ था। श्रीर योशी नाम कुप्रस टाप्का एक लेवीय जिसे प्रेरितोंने

३७ बर्णवा श्रर्थात शांतिका पुत्र कहा उसकी कुछ भूमि थी। स्रो वह उसे बेचके रुपैयोंका लाया श्रीर प्रेरितोंके पांवोंपर रखा।

[ अप्रतियाह और सफीराका कपट करना श्रीर कर जाना । ]

परन्तु श्रनियाह नाम एक मनुष्यने श्रपनी खी सफीराके संगतें र जुल भूमि बेची . श्रीर दाममेंसे कुछ रख छोड़ा जो उसकी खी र भी जानती थी श्रीर कुछ ठाके प्रेरितोंके पांचोंपर रखा । परन्तु पितरने कहा है श्रनियाह शैतानने क्यों तेरे मनमें यह मत दिया है कि तू पवित्र श्रात्मासे भूठ बोले श्रीर भूमिके दाममेंसे ४ कुछ रख छोड़े। जबलों वह रही क्या तेरी न रही श्रीर जब बिक गई क्या तेरे बशमें न थी । यह क्या है कि तूने यह बात श्रपने मनमें रखी है . तू मनुष्योंसे नहीं परन्तु ईश्वरसे भूठ बोला है। १ श्रनियाह यह बातें सुनतेही गिर पड़ा श्री प्राण छोड़ दिया श्रीर

६ इन बातोंके सब सुननेहारोंको बड़ा भय हुआ। श्रीर जवानोंने ७ उठके उसे छपेटा श्रीर बाहर ले जाके गाड़ा। पहर एक के पीछे

प उसकी स्त्री यह जो हुन्ना था न जानके भीतर श्राई। इसप्र

पितरने उससे कहा मुमसे कह दे क्या तुमने वह भूमि इतनेहीमें बेची . वह बोली हां इतनेमें । तब पितरने उससे कहा यह क्या है कि तुम दोनेंनि परमेरवरके आत्माकी परीचा करनेको एक संग युक्ति बांधी है . देख तेरे स्वामीके गाड़नेहारोंके पांव द्वारपर हैं और वे तुमे बाहर ले जायेंगे । तब वह तुरन्त उसके पांवेंकि १० गास गिर पड़ी औा प्राण छोड़ दिया और जवानेंनि भीतर आके उसे मरी हुई पाया और बाहर ले जाके उसके स्वामीके पास गाड़ा । और सारी मंडलीको और इन बातोंके सब सुननेहारोंको ११ बड़ी भय हुआ ।

प्रेरितोंके हाथोंसे बहुत चिन्ह श्रीर श्रद्भुत काम लोगोंके १२ विचमें किये जाते थे श्रीर वे सब एक चित्त होके सुलेमानके श्रीसारेमें थे। श्रीरोंमेंसे किसीको उनके संग मिलनेका साहस नहीं था १३ परन्तु लोग उनकी बड़ाई करते थे। श्रीर श्रीर भी बहुत लोग १४ पुरुष श्रीर खियां भी बिश्वास करके प्रभुसे मिल जाते थे। इससे १४ लोग रोगियोंको बाहर सड़कोंमें लाके खाटों श्रीर खटोलोंपर रखते थे कि जब पितर श्रावे तब उसकी परखाई भी उनमेंसे किसीपर पड़ें। श्रासपासके नगरोंके लोग भी रोगियोंको श्रीर श्रशुद्ध १६ भूतोंसे सताये हुए लोगोंको लिये हुए यिख्शाबीममें एकट्टे होते थे श्रीर वे सब चंगे किये जाते थे।

# [ प्रेरितोंका बन्दीगृष्ट्में रखा जाना ग्रीर स्वगंदूतका उन्हें बुढ़ाना । ]

तब महायाजक उठा श्रीर उसके सब संगी जो सदूकियोंका 30 ग्रंथ है श्रीर डाहसे भर गये . श्रीर प्रेरितोंको पकड़के उन्हें 9 स्तामान्य बन्दीगृहमें रखा। परन्तु परमेश्वरके एक दूतने रातको १६ बन्दीगृहके द्वार खोलके उन्हें बाहर लाके कहा . जाग्रे। श्रीर २० विन्दरमें खड़े होके इस जीवनकी सारी बातें लोगोंसे कहो। यह २१ वुनके उन्होंने भोरको मन्दिरमें प्रवेश किया श्रीर उपदेश करने हुगे . तब महायाजक श्रीर उसके संगी लोग श्राये श्रीर न्याइ- विकास स्तामा स्तामा प्रेरित समाको श्रीर इसाएलके सन्तानोंके सारे प्राचीनोंको एकट्टे विलास श्रीर प्यादोंको बन्दीगृहमें भेजा कि उन्हें लावें। प्यादोंने २२ खपहुंचे तब उन्हें बन्दीगृहमें न पामा परन्तु लौटके सन्देश दिया .

कीहिन्दुप गृष्टि पृत्रु रिकी रून्ड शिएड्ड ड्रिड किड्रोप्टिन्ड सिम्ड की ट्र का छाछि छह कुम्प मिए पृत्रु इंछ स्मास कांग्र उड़ाड इप केप्रज्ञीम गृष्टि कह्याग्र इम हह। 1 हाए हा किसिकी प्रतिप ४९ इह हि मिस्ट हाड ड्रिट इफ सिक्टाए हाइप गृष्टि इह्याट कीहिन्ड कि 1 ई 1531 है 185 189 ड्रिट की इंग सिप्ट है सिप्टडी कीईन्ड ५९

किन्छी फहुम के पिछोड़ की एड़ी एड़ेन्स डेंन्ड काफ क्मिकी पर किंगिकि एडु इंछ संप्रश्नीम ।छा संद्युगड़ेन्ड कींग्रांक पाछ इंडेन्ड कारू 11में कींड्राफ ज्ञाप्य कांक्रिड्रेन्ड छा 1 डैं हिंडू एड्ड् ३९ १ मिट्ट थे कि पिड़े कींग्रांक कि कींग्रिक डिंड्रा क्षेड्राध्नीड हन्प्रप्राधाय

। फार फिकी डाइएएउए की ाई

# ि पिसरका महाबाजकका उत्तर देना गमिन्धिका परामग्र ।

34 गृष्टि 1फकी 1इछ सिम्म किछिड़ाफ केछ ईन्ट निंडुन्ट एड़ ने हैड़ी न गुद्राप्ट इड इंस्कु निमड़ 1फ गुर्फ छिमट निक्रमाए उड़ इमिणिएअछी निम्हु छिड़ सिम्हिंग फिक तम गुर्डुभट छिमान मुट्ड प्रमित्र ड्राफ किछन्म सुट्ड गुष्ट ई एएड़ी प्रम शिष्टुभट निम्प्ट 1 एपड़ी फुट निंतिशीर गुष्ट निक्तमी इत 1 ई निड़ाम निरु ३९ ई तम्टीर तिमाम किल्लाप्ट किश्मडें क्ष्मीप्ट शिल्लाप्ट किंकिन्स इड भिरुत निंगिक पाष्ट निही किल्लाप्ट निंहिस्स हिंग्सिस शिल्ला इ कि भ्रम्ड इंग्लिस्ट 1 फिटि 1 एकी पार्टि 1 एकी निहा केव्ह १९ इ किस निंग्ह इंग्लिस्ट 1 एफी एड़िस निक्ट इप मेट कानाहार

क्सिस्ट इह की ई 1एड़ी थाड़ निंडीड़ नेगर इप स्टें ाकातार इ प्रार्थ । र्वड़ नमिंपाए इन्ह काम्प्रक पानाक्षप सिंगित ९९ इस्टें मिली पि 14गर हमीप प्रार्थ हैं क्लिस् केसर सड़ सेंगिड़

अपने आजाकारियोंको दिया है साची है।

512 प्राप्त ईन्ट हे पृष्टि ।एग एउ ।एप्रीत विकट छेन्टिस हुए है इ किशोमा मामस विशंपहुष्ट छुन्प्र)। एउ नेप्रका शक्ती ।कहे 85 १ कड़ीफिस मिंगिरिक छप्त पृष्टि काप्रप्रकाश कि ।हिप्तेन कुष्ट मान की ।मास विनिम्स पृद्धा के हिप्ति किशोस्ट है। हिप्त हिप्त ।हिप्त १५ तिस्प्र मिंगिरिक । किशोस्ट है। हिप्त सिंग्य है। हिप्त हिप्त सिंग्य है। किशोस्ट ।

हिं हैं है कि भि में की 135 । इस इस वहा है में भी कोई हैं भी

इड हुन्म कि एड खाम क्षम्ह उक्टड कींग्र मह मिन्निगी एकि प्रतिष्ठी प्रति इस कि हिमाम क्षिम्ह एकि स्तिन्दी प्राप्त । प्राप्त श्र । इड्डिश मिंनिडी क्ष्मिछाची मान व्हिम क्षम्ह । किए । उड़ि पृष्टि पृष्ट इड , १४डी । कड़क व्हिम स्पष्ट (क्षिमिछा प्रदेश हुड । प्राप्त । उट्ट । विश्वार उत्तर्भ । इस । इस । इस । विश्वार । विश्वार । विश्वार । विश्वार । विश्वार । विश्वर | विश्वर |

न्हें मेरिट हुए । और अब में तुम्होंने कह गहें । जुड़ प्रतिने हाथ उठाओं और उन्हें नाने दें। क्योंक यह निना अथवा यह इस मुक्ता । प्राप्त एंड प्राप्त एंड हम्प्रे । प्राप्त ।

० धुन्ह कारुह किरिनीम प्रिक्ट के माम किर्म के हन्हें ४०

उपदेश करने और योशु खीहका सुसमाचार सुनानेसे नहीं थंभे।

# िसमालाको सेवाके किये सात सेवकोका उहराया जामा।

ाणाम फिनाम्कू कि फिड नीड़ क्यां कि मिंन्सी मक् मेंडीक्किस किम्बितिय की फिड मिंडक्ड्र प्रणिखीड प्राडम्काक्ट्र ह निंसिंस डुग्रक कि । तिग्रस ईक्षी डिम प्रमु किर्धिशक्ट्रिश प्रिमड़ डिम क्ष्ट्रिक्ष डुग्रक का । तिग्रस ईक्षी डिम प्रमु किर्धिश्च किर्मिश्च डिम क्ष्ट्रिक्ष डुग्रक का का का का का किर्मिश्च किर्म किरम किर्म किर्म

  किया और उन्होंने प्रार्थना करके उनपर हाथ रखे। और ईश्वरका बचन फेलता गया और यिरूशलीममें शिष्य लोग गिन्तीमें बहुत बढ़ते गये और बहुतेरे याजक लोग विश्वासके अधीन हुए।

[ स्तिकानका वर्धन को प्रभुको नामको कारण पत्यरंसे मारा गया।]

म स्तिफान विश्वास श्रीर सामर्थ्यले पूर्ण होके बड़े बड़े श्रद्भुत ह श्रीर श्राश्चर्य कर्म्म लोगोंके बीचमें करता था। तब उस सभामेंसे जो जिबर्त्तिवयांकी कहावती है श्रीर कुरीनीय श्रीर सिकन्दरीय लोगोंमेंसे श्रीर किठकिया श्री श्राशिया देशोंके लोगोंमेंसे कितन

१० उठके स्तिफानसे बिवाद करने छगे . परन्तु उस ज्ञानका श्रीर उस श्रात्माका जिन करके वह बात करता था साम्हना नहीं कर

सकते थे।

१ तब उन्होंने लोगोंको उभाड़ा जो बोले हमने उसको मूलाके और

१२ ईश्वरके बिरोधमें निन्दाकी बातें बोळते सुना है। श्रीर लोगों श्री प्राचीनों श्री अध्यापकोंको उसकाके वे चढ़ श्रामे श्रीर उसे पकड़के

1३ न्याइयोंकी सभामें लाये . श्रीर फूठे सावियोंको खड़ा किया जो बोले यह मनुष्य इस पवित्र स्थानके श्रीर ब्यवस्थाके बिरोधमें

१४ निन्दाकी बातें बोळनेसे नहीं धमता है। क्योंकि हमने उसे कहते सुना है कि यह यीशु नासरी इस स्थानको ढायगा श्रीर जो

१४ ब्यवहार मूसाने हमें सेांप दिये उन्हें बदल डालेगा । तब सब लोगोंने जो सभामें बेंटे थे उसकी श्रोर ताकके उसका मुंह स्वर्ग-

दूतके मुंहके ऐसा देखा।

र 9 तब महायाजकने कहा क्या यह बातें यूंही हैं। स्तिफानने कहा है भाइमा श्रीर पितरो सुना . हमारा पिता इब्राहीम हारान नगरके बसनेके पहिंचे जब मिस्पतामिया देशमें था तब तेजोमय

३ ईश्वरने उसको दर्शन दिया . श्रीर उससे कहा तू श्रपने देश श्रीर श्रपने कुटुम्बोंमेंसे निकलके जो देश में तुमी दिखाऊं उसीमें श्रा।

४ तब उसने कलदियोंके देशसे निकलके हारानमें बास किया और वहांसे उसके पिताके मरनेके पीछे ईश्वरने उसको इस देशमें लाके

४ बसाया जिसमें त्राप लोग श्रब बसते हैं। श्रीर उसने इस देशमें उसको कुछ श्रधिकार न दिया पैर रखने भर भूमि भी नहीं परन्तु उसको पुत्र न रहते ही उसको प्रतिज्ञा दिई कि मैं यह देश तुकको

प्रपने पिता याक्वकी और अपने सब कुटुबोकी जो पछ्तर जन थे 8१ मिलभक्ष कि । । एड्ड उग्पर भूम मत्म्रेली । माग्र किसभक्ष ग्राह्म । अ रेर मेजा। श्रीर दूसरी वर में यूसफ अपने भाइबोस पहचाना १३ गक्रुबने यह सुनक कि मिस्सम अनाय है हमारे पितरोका पहिली है। क्रीए हमारे पितर्वेक अन्न नहीं मिलता था। परन्तु १२ मेसर और कनानक सारे देशमें अकार और वहा कुश भेश देशपर और अपने सारे वर्षम् प्रधान रहराया । तव ११ फ़िर निफ़र गृष्टि फिकी नामझीह गृष्टि फार्फ कड़प्रकृष्ट गिप्त से उसके सब क्योंस कुड़ाके मिसरके राजा किरजनके ानेहारोंके हाथ तेचा पर्न्तु हेश्वर् उसके संग था. श्रीर १० 3 एड्र असमी छेट कारक ड्राड छित्रमाष्ट्र मिंग्सीएउक् गर्छ। कांक्सी। -जिस्हुराज निक्काफ ग्राह्म विक्रुप एक्षेत्र अगर् प्राक्कि । । निते इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और उसन आउने दिन उसका न एड़ गृष्टि । क्री स्वा क्रिक क्षित क्षित क्षित हो। क्षित हो। िम सिनाइन भिद्र गृष्टि मिहाह रुक्ती हे हिपि क्सेट्र गृष्टि गाउने प्राप्तक मि (ाइक निप्रवर्ड़) क्वांगिरु नह गिड़ माइ ह क्वांगिर मही प्रक्रि। फिंड छ: हु इन्ह स्प्रिश हो। प्रिम प्रक्रि फिल्ल साई इन्ह एनिक कि प्रस्थित हेश सिंह है। से कि की 13क व इ निरुष्ट्र गृष्टि । गारेट्ड धन्ति काकश्वीष्ट किए हे हिपि रेन ग्री 1 62-3:6 636 । गम्द्री किकिमिर

बैछवा भेया। सा वाक्व मिसरका गया आर वह आत मरा १६

। एकी रुपि शिंगितन्छ कामिड । तर् कमछीिष्ठी कई डिरोड़ निमिडिराइड छिटी छा। छा, मिप्रक छड प्राप्ति ३१ कार काम्ह्रेष संग्राफ एकीाड़ी ह गृष्टि . गिक प्रतिमी प्रामुद्र गृष्टि

ण कि इंको भ्रमजिल्ड काम एम्रोको ने १४ है । स्ति सि सिन्तु म

इंड मिस्सम ए। हे डिडिंग । हा इन्हें हैं है ।

की ाष्ट्राक्ति पुराह किंकिलाह किन्ह की ईकी है। कु भिर्म थाम 3१ कांग्रिक्षी जासड़ कंग्रक ड्राग्रहम सींगिर्क जासड़ नेस्ट । ए एतिया ना देन हो गर्भ। इतनेमें दूसरा राजा उठा को यूसकते नहीं न

१५ इंड बर । एए। छाप भाम निर्मे संप्रव कार्का निष्ट इंड गृहि ने जीते न रहे। उस समयम मूसा उत्पन्न हुआ जो परमसुन्दर था २०

मिष्ट ग्रेप्ट किया विश्व किया है। विश्व स्था स्था अपना

२२ पुत्र करके उसे पाला। श्रीर मूसाकी मिसरिवेंकी सारी विद्या

२३ सिखाई गई श्रीर वह बातें। श्रीर कामें में सामर्थी था। जब वह चालीस बरसका हुआ तब उसके मनमें श्राया कि अपने भाइ-

२४ योंको अर्थात् इस्रायेळके सन्तानोंको देख लेवे । और उसने एक-

पर अन्याय होते देखके रक्षा किई और मिसरीका मारके सताए २४ हएका पलटा लिया। वह बिचार करता था कि मेरे भाई समर्मेंगे

कि ईश्वर मेरे हाथसे उन्होंका निस्तार करता है परन्तु उन्होंने

२६ नहीं समभा । श्रगले दिन वह उन्हें जब वे श्रापसमें छड़ते थे दिखाई दिया श्रीर यह कहके उन्हें मिळाप करनेका मनाया कि

हे मनुष्या तुमता भाई हो एक दूसरेसे क्यों श्रन्याय करते हा। २७ परन्तु जो श्रपने पड़ोसीसे श्रन्याय करता था उसने उसका हटाके

२८ कहा किसने तुभे हमोंपर श्रध्यत्त श्रीर न्यायी ठहराया। क्या जिस रीतिसे तृने कल मिसरीको मार डाला तू सुभे मार डालने

२६ चाहता है। इस बात पर मूसा भागा श्रीर मिदियान देशमें पर-

३० देशी हुआ श्रीर वहां देा पुत्र उसकी उत्पन्न हुए। जब चालीस बरस बीत गये तब परमेश्वरके दूतने सीनई पब्बतके जंगलमें

३१ उसको एक काड़ीकी श्रागकी ज्वालामें दर्शन दिया। मूसाने देख के उस दर्शनसे श्रचंभा किया श्रीर जब वह दृष्टि करनेको

३२ निकट स्राता था तब परमेश्वरका शब्द उस पास पहुंचा . कि मैं तेरे पितरोंका ईश्वर स्थात् इब्राहीमका ईश्वर स्रोर इसहाकका ईश्वर स्रोर याकृबका ईश्वर हूं . तब मूसा कांपने लगा स्रोर दृष्टि

३३ करनेका उसे साहस न रहा। तब परमेश्वरने उससे कहा श्रपने पांवांकी जूतियां खोल क्योंकि वह स्थान जिसपर तु खड़ा है पवित्र

३४ भूमि है। मैंने दृष्टि करके अपने लोगोंकी जो मिसरमें हैं दुईशा देखी है और उनका कहरना सुना है और उन्हें छुड़ानेको उतर

३४ त्राया हूं त्रीर श्रव श्रा मैं तुभे मिसरका भेजूंगा। यही मूसा जिसे उन्होंने नकारके कहा किसने तुभे श्रध्यच श्रीर न्यायी ठह-राया उसीको ईश्वरने उस दूतके हाथसे जिसने उसका माडीमें

३६ दर्शन दिया अध्यक्त और निस्तारक करके भेजा। यही मिसर देशमें श्रीर लाल समुद्रमें श्रीर जंगलमें चालीस वर्ष श्रद्धत काम और

३७ चिन्ह दिखाके उन्हें निकाल लाया। यही वह मूसा है जिसने

इलाबेलके सन्तानेंसे कहा परमेश्वर तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे भाइ-धोमेंसे मेरे समान एक भविष्यद्वक्ताको तुम्हारे लिये उठावेगा तुम उसकी सुने।। यही है जो जंगलमें मंडलीके बीचमें उस हतके संग जो सीनई पब्वतपर उससे बोला और हमारे पितरोंके संग था और उसने हमें देने के लिये जीवती वाथियां पाई।। पर था श्रार उसन हम दन के लिये जीवती वाणियां पाईं। पर हमारे पितरेांने उसके श्राद्याकारी होने की इच्छा न किई परन्तु उसे हटाके श्रपने सनमें मिसरकी श्रार किरे. श्रीर हारानले वाले हमारे लिए देवों के। बनाइये जो हमारे श्रागे जायें क्योंकि यह मूता जो हमें मिसर देशमें से निकाळ ळाथा डसे हम नहीं जानते ди Л

फेरके उन्हें श्राकाशकी सेना पूजनेकी त्याग दिया जैसा भविष्य-द्वक्ताश्रोंकी पुस्तकमें लिखा है कि हे इस्रायेलके घराने क्या तुमने चार्लीस बरस जंगलमें मेरे श्रांगे पशुमेध श्रोर बलि चढ़ांगे। क्या हुआ है। डन दिनोंमें उन्होंने बछड़ बनाके उस मूर्तिके आगे बिट चड़ाया ४१ और अपने हाथोंके कामोले सगन होते थे। तब इंरवरने मुंह ४२ डिया श्रधांत उन श्राकारोंकी जो तुमने पूजनेकी बनाये. श्रीर में तुम्हें बाबुळसे श्रीर डधर ले जाके वसाजना। ताभी तुमने मोलकका तंब और श्रपनी देवता रिफानका तारा ४३

साचीका तबू जंगलमें हमारे पितरों के बीचमें था जैसा उसीने ४४ ठहराया जिसने मूसासे कहा कि जो श्राकार तूने देखा है उसके श्राचुसार उसको बना । श्रीर उसको हमारे पितर लोग यिहोशुआं ४४ संग श्रामलों से पाके तब यहां लाये जब उन्होंने उन अन्यदेशियांका अधिकार पाया जिन्हें ईप्लरने हमारे पितरों के सान्नेसे निकाल श्रीयकार पाया जिन्हें ईप्लरने हमारे पितरों के सान्नेसे निकाल दिया . सोई दाजदके दिनोंतक हुआ जिसपर ईप्लरका श्रामुग्रह ४६ था और जिसने मांगा कि मैं याकूबके ईप्लरके खिये उरा ठहराजं। श्रोगे श्रधवा मेरे पर सुलेमानने उसके लिये घर बनीया। परन्तु सब्बेग्रधान जो है ४७,४८ सो हाथके बनाये हुए मन्दिरोंमें बास नहीं करता है जैसा भवि-प्यद्वक्ताने कहा है . कि परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन ४१ श्रीर प्रथिवी मेरे चर्खोंकी पीढ़ी है तुम मेरे लिये केसा घर बना-यह सब बस्तु नहीं बनाई। विश्रामका कौनसा स्थान है। क्या मेरे हाथने ४०

1199न हैं है है। एड रागड़ की हड़ पान में इनकी . दि पृहु राषड़ हरू आनेता आगोरी सन्देश दिया जिसके तुम अब पकड्वानेहारे और किन्छ मिन्छ भड़ निंइन्ही छाइ ग्राम इन्ह निंइन्ह ग्रहि , छात्रास हिम किछकी नींग्रिक्स द्राइन्ह छिमाँछि। क्रिक्स । कि मह १% कि नींग्रिकी राइस्ह एक्टि . डि क्रिक ाम्ड्सा स्मामाह हिना १३ हे हिड़े की से महे सार कार्नाक किरान है है है

। ड्रेकी न नजाग मिर्गि डे ड्राप

किकी ड्राष्ट्रप्रम किनायक्ती मेंड्रिक्ट प्रक्रि । छिर प्राक्त छाए किंप ३% किनाइक कुण मान छनाए ईएक निपष्ट निर्धिशीछ गृष्टि फिछ निरक इम्प्रिक्ष किलाकिती पृत्राध केमार छिए प्राष्टि . किएल प्रमुख किन्ति नर् किन कर ग्रीहर किन इन्ह जाक निष्ट काछनी मिक्स इंड निड्न कि । हूं 15 छ है छ प्रस्थि कि हो है विभव्य है कि छ है कि छ है। प्रहि कि कि कि है। इस प्रहि । कि है है कि प्रिक्ष मिड़ी है है है किरहरडे किएफि गृहि कि।मिडीम किरहरडे किकात गृहि कि।एउ डि कुष्रीए शिमग्रष्ट ह्नीए नेसर हन्यूए। फिड नेसिए हांड्र प्रप्रात्मकी १५ १३ प्रह वारा प्रकार सम्बन्ध क्रम्स क्रम्स हो। इह १३

इष भूप ई ।ग्राकप्र संस्कृष्ट इंड संस्कृट केकर्ड संदुष्ट गर्छ । यह प्राह्म ०३ का यह कहक प्राथमा करता था कि हे प्रभु योशु मेरे आस्माक

। एका भि कड़क ड़क ग्राह गार कह माम ।

ा जनानुं कानुनंद नामण । जिन्ना नुस्तान । किम्लीमी प्राक्षि कार्ड प्रति प्रति किमिट किम्टिया क्राम क्रिट्रिय ]

इह प्रद्य नि । इर । हाम विकास संदर्भ हो। है । हिं हिंछ। के अप के स्थान के बहुत हैं। के अप के स्थान के स । कुडू रुप्ति रुप्ति मंक्षिर मिंग्सीक आहे कि विद्या हुए । किंतिगीय प्रक्षि । एड वड़ा उपहल हुन अपि किंमिमीकाइन विकास शावल स्विकानक मार् जानमें सम्मति देवा था - उस समय

कुए छिन्छई प्रार्थ निम्हा था एए सुन है। किर्मिनक के छन्छ। इन क नीर्गार प्रणाइन्ह दिक निम्हाती हाइ हि गृष्टि। द्वानस किर्मार्ग इ एक किशक कार मिग्राम कृष्ट किनिप्रमाणि मेगली ग्रेष्ट । दिकी १ १६मी पृड्ड हिस्क प्राच्य प्राच्यासम्बद्ध गिन्न पृड्ड प्रतिका प्रकार प्राच्या १६ १६ । ए । एक इस्त्रा स्थापिक कड्का क्षिकी ग्रिष्ट किस्

है आहे हैं है है है जो है है जो है

ाक्निक के से सह होते होता है। से स्वाप्त के स्वाप्त के

85 मिले माह की एड़ी किस निर्मासित । है । इप सिनधि किसमहित

ड़िक निर्िक पास नाइ कि की रिसीक किथार मुध्र प्रकी र्भ

। इंप न प्रमस् नाइ इति समार न पड़े।

| फिक् प्राप्त प्राप्तामस्रम् मिंगिए हडूव कांध्नीरिमीहि निंड्न प्रक्षि डीक्षे ३६ सी वे साची देके और प्रश्नुका बचन सुनाक थिरूशवीमका

धम्मेवस्थकके इस बचनसे आएंभ करके वीश्वका सुसमाचार गृष्टि केलाध्य इस् ानगृष्ट नेगकीली वत । मिष्टवनी क्रिसर्ड फिकी ५६ प्रहार संप्रमित किसके सिषयमें करता है अपने विषयों अथवा -निम डूं 155क किम्बी स्पाह में 13क स्प्रकारी न्कसंग्रुत उपसड़ ४5 न कोन करेन करों को होने उसका प्राथा शुरुवीसे अराया गया। क्रिंगिकि केष्मम केमर प्रष्टि ।शाप निर्ड दिन थाएन किमर मिट्टीत -निक किछड । जिन्नि न इस ानगर नेछट छित है काबिए नेमास इड् क्रीइनिश्रक मार् नेपा अस असे मिन मान हो। किन्दि अध्याय जा वह पढ़ता था यही था कि वह भड़की नाहे बध किकारिया । फिरी कि एक ऐस कि के हैं की किस्की क्रिक्शिको इड़ निमुट गृष्टि . कुंस सुष्ट एकांधिन में 1ि नात्रव न क्रमु है। के नीप इ १ सुना और कहा क्या आप में पहले हैं उसे बुस्त हैं। उसने कहा पृष्ट ने मस्तव्यक्त विश्वकार भविष्यहर्म भिर्म के के हैं। गृहि मह नेमहीली। ाह हमी मि थर एवं कि एक । । हिक में ० इ -फिलीमी नामजास्ट बिता । ए । एक्ष काम्मृष्ट कि। काम्बर्ध अहार हार्ष्टाहरी ३६ इद आया था। और वह स्रोरता था और अपने रथपर वेंडा हुआ उसके सारे धनपर अध्यक्त था और जिल्ह्याबीमको भजन करनेको गृष्टि नाध्य कृष् किकाइन्क णिगु किथिषिक गृष्टि कमुधून कि १० जांगह है। वह उठके गया और देखी कुश देशका एक मनुष्य था उस मार्गपर जा जो जिल्ह्याबीमसे अज्ञा नगरका जाता है वह । निर्मात कार नयुवसमा वाम ।

हुं 167क स्नाहर्की में 18ड़ी अपट नेसट , है 16क्स 1ई 16 ई हिफ्त साक्ष्वी फिन्म शिप्त गाय कि इक निम्हीति। डिकार एड और नपुंसकते कहा देखिये जल हैं बपतिसमा सेनें मुम्ने क्या इंड्र अपनाया। सार्गम काल वे लिक किया पाराज्य व इंड्र

ि। साम्मी तम ब्राह्म साम त्येत्र सम्बद्धि प्रमानमा वृत्र तात सिसमित ।

इमेसकमें अनिवाह नाम एक शिष्य था और प्रसुने ह्योनमें १० देख सकता था और न खाता न पीता था। 3 डिंग किन्ही नित इन गृष्टि । भिष्ठ सिकमिन् हिर कड्का छाड़ जब अपनी आंखें खीली तव किसीको न देख सका पर वे उसका न हन्। वह किसी है का वह शाव का वह सहिन है । वह सिन के मनुख्य उसके संग जाते थे सी चुप खड़े थे कि वे शब्द तो सुनते कि गृष्टि । ई तिनीह । कि क्या कि कि ।
 कि गृष्टि । कि कि । क्या चाहता है कि में कि ए. जेक में की है । तहा चाक किये किति है। उस है । उस है । इस है । इस है । इस है रेहे ानप्राप्त ठाउँ प्रगानि है जिनम कू सही हु प्रि में 1इक नेस्ट . इ निक क भूप है । उस ने सह । ई । गातम फिन क्रिय श्रीर एक शब्द सुना ने। उससे बेरहा है शावल हे शावल तु 8 ार्गि प्रमिष्ट इह गृष्टि । किसड गृष्टि ग्रिड किसड ही। के क्य जाते हुए जब वह दमेसकके निकट पहुंचा तब श्रचांचक स्वगंस कृ हुन्। कार कि विक्याली मिक्य हैं विक्य के अपने । परन्तु इ छह कि गिष्ठी एक पर्वे एक किसी हैं कि दीए की फेरी छड़ र्गिग्म फिडीनी प्रमान कांक्षाभम किन्नान कार्मड़ छिम्छ गृष्टि ह . गिरा साप ककराया हम थि हिं। रुत् मांस विकास काम गृष्टि नाकमा कांग्रेशही काम्प्र छिडाइ किस्मिटी छानाह

उसने कहा है मिनोह स्था है । इस नेसन अहा है । इस नेसन प्रमुक्त सहा उसने स्था स्था स्था स्था स्था है या श्रीर यिहूदाके घरमें शाबल नाम तारस नगरके एक मनुष्यकी १२ इंड क्योंकि देख वह प्रार्थना करता है . श्रीर उसने दर्शनमें यह देखा है कि श्रननियाह नाम एक मनुष्यने भीतर श्राके उसपर

१३ हाथ रखा कि वह दृष्टि पावे। श्रनियाहने उत्तर दिया कि हे प्रभु मैंने बहुतोंसे इस मनुष्यके विषयमें सुना है कि उसने यिरूशलीममें

१४ तेरे पवित्र लोगोंसे कितनी बुराई किई है। श्रीर यहां उसको तेरे नासकी सब प्रार्थना करनेहारोंको बांधनेका प्रधान याजकोंकी

१४ श्रोरसे श्रधिकार है। प्रभुने उससे कहा चला जा क्योंकि वह श्रन्य-देशियों श्रीर राजाश्रों श्रीर इस्रायेलके सन्तानोंके श्रागे मेरा नाम

1६ पहुंचानेको मेरा एक चुना हुआ पात्र है। क्योंकि में उसे बताऊंगा कि मेरे नामके लिये उसको कैसा बड़ा दुःख उठाना होगा।

१७ तब अनियाहने जाके उस घरमें प्रवेश किया और उसपर हाथ रखके कहा है भाई शावल प्रभुने अर्थात यीशुने जिसने उस मार्गमें जिससे तू आता था तुमको दर्शन दिया सुक्ते भेजा है इसलिये कि

१म तू दृष्टि पावे श्रोर पवित्र श्रात्माखे परिपूर्ण होवे। श्रोर तुरन्त उसकी श्रांखोंखे छिळके से गिर पड़े श्रीर वह तुरन्त देखने लगा श्रीर उठके बपतिसमा लिया श्रीर भोजन करके बल पाया।

## [ पावलका यीशुका सुसमाचार प्रचार करना श्रीर यिह्रिवियोका उससे बैर करना । ]

18,२० तब शावल कितने दिन दमेसकमेंके शिष्योंके संग था। श्रीर वह तुरन्त् सभाश्रोंमें यीशुकी कथा सुनाने लगा कि वह ईश्वरका

र पुत्र है। श्रीर सब सुननेहारे बिस्मित हो कहने छगे क्या यह वह नहीं है जिसने यिख्शलीममें इस नामकी प्रार्थना करनेहारोंको नाश किया श्रीर यहां इसीलिये श्राया था कि उन्हें बांधे हुए प्रधान

२२ याजकोंके त्रागे पहुंचावे। परन्तु शावल श्रीर भी दृढ़ होता गया श्रीर यही खीष्ट है इस बातका प्रमाण देके दमेसकमेंके रहनेहारे

२३ यिहूदियोंको ब्याकुल किया। जब बहुत दिन बीत गये तब यिहूदियोंने उसे मार डालनेका श्रापसमें बिचार किया।

२४ परन्तु उनकी कुमंत्रणा शाबलको जान पड़ी . बे उसे मार डालनेको रात श्रीर दिन फाटकोंपर पहरा भी देते थे।

१२. प्राप्तर स्प्रिप्रतिम काकडरू मिंग्रेकार्ड क्षेत्र क्षिर किताप्र निंधिगदी हुन्प्रप् । एष्ट्री

क शाव स्रिमिन हैं कि कि से सिक्सिन से सिक्सिन कि सिक्स

सार पहुल्या आर नावाल आर सामरानम महबाका है कैन होता या और ने सुचर जाती भी और वह जाती थी। पवित्र आस्माकी शांतिमें चलती थी और वह जाती थी।

[। मालचा किंकिड़ गर्छ म्प्रेस प्रमें किंग्सी अस्ति । कार्रा

इड़ क्य पान फीर्फ के उन्हें इड़ हैं उन्हें भी किस का के किस का किस का किस का किस का किस का किस का किस के किस का का किस का का किस का का किस का का किस का किस का किस का का किस का कि किस का किस का

35 38. थि पश्चित कम मान कि निष्ण प्रथित मिग्राम कि । 25 इंड मिनिट्टी नह । थि क्षेप्र थि तिम्ब इंड कि लिनिट्टा गृष्टि मिम्ब्रुट्ट स्पेरिशंक शिंप्रष्ट कारुइन कि निड्डिंग्ट ग्राप्ट ड्रेश भ्म गृष्टि इंड गिर्ग्ट इंड किस्ट्टिड्टा निर्म्टिशंक । किन्न की इंकी तिनहीं कैटर्स स्प्राप्त मह किंग्टिट्टाम इंड इंड इंड उत्तरि की इंड केन्ट करह अन्मि का। फिलीक न व्यर्ध मिनिट्टा स्प्राप्त सम्

रिरिम भर और जब वह पहुँचा तब वे उस उपरि

कोठरीमें ले गये श्रोर सब बिधवाएं रोती हुईं श्रोर जो कुरते श्रोर बस्च दर्का उनके संग होते हुए बनाती थी उन्हें ४० दिखाती हुईं उस पास खड़ी हुईं। परन्तु पितरने सभोंकेा बाहर निकाला श्रोर घुटने टेकके प्रार्थना किई श्रीर लोधकी श्रोर फिरके कहा हे तबीधा उठ . तब उसने श्रपनी श्रांखें ४१ खोलीं श्रोर पितरको देखके उठ बैठी। उसने हाथ देके उसको उठाया श्रोर पवित्र लोगों श्रोर बिधवाश्रोंकी बुलाके उसे जीवती ४२ दिखाई। यह बात सारे याफो में जान पड़ी श्रीर बहुत लोगोंने ४३ प्रभुपर बिश्वास किया। श्रीर पितर याफोमें शिमोन नाम किसी चमारके यहां बहुत दिन रहा।

[ कर्गी लिय नाम इतलीय पलटनके शतपतिका वृत्तान्त ।

कैसरियामें कर्णीलिय नाम एक मनुष्य था जो इत-लीय नाम पलटनका एक शतपित था। वह भक्त जन था श्रीर श्रपने सारे घराने समेत ईश्वरसे उरता था श्रीर लोगोंको ३ बहुत दान देता था श्रीर नित्य ईश्वरसे प्रार्थना करता था। उसने दिनको तीसरे पहरके निकट दर्शनमें प्रत्यच देखा कि ईश्वरका एक दूत उस पास भीतर श्राया श्रीर उससे बोला हे कर्णीलिय। ३ उसने उसकी श्रोर ताकके श्रीर भयमान होके कहा हे प्रभु क्या है. उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं श्रीर तेरे दान समरणके लिये ४ ईश्वरके श्रागे पहुंचे हैं। श्रीर श्रव मनुष्योंको याफो नगर भेजके ६ शिमोनको जो पितर कहावता है बुला। वह शिमोन नाम किसी चमारके यहां जिसका घर समुद्रके तीर पर है पाहुन है. जो कुछ ७ तुभे करना उचित है सो वही तुभसे कहेगा। जब वह दूत जो कर्णीलियसे बात करता था चला गया तब उसने श्रपने सेवकोंमेंसे देंको श्रीर जो उसके यहां लगे रहते थे उनमेंसे एक भक्त इ थोद्धाको बुलाया. श्रीर उन्होंको सब बातें सुनाके उन्हें याफोको भेजा।

दूसरे दिन ज्योंही वे मार्गमें चलते थे श्रीर नगर के निकट पहुंचे त्योंही पितर दोपहरके निकट प्रार्थना करनेकी कीठेपर चढ़ा।
 तब वह बहुत मूखा हुश्रा श्रीर कुछ खाने चाहता था पर जिस
 समय वे तैयार करते थे वह बेसुध हो गया। श्रीर उसने स्वर्गकी

तब वह पात्र फिर स्वर्गपर उठा छिया गया। किया है उसकी तू अश्रुद्ध मत कह। यह तीन बार हुआ १६ शब्द फिर दूसरी बेर उस पास पहुंचा कि जो कुछ हेश्वरते शुद्ध भे । ग्राह्म । हो। हो प्रकार अधार अधार वस्त नहीं साह । भार । १ धर होई न मिर्फ सूप ई । इक नेप्रियो । एवं मुस होने 38 कीए आकाशके पही थे। और एक शब्द उस पास पहुंचा कि है 9 है उसमें पृथिबीके सब नीपाये और बनपशु और रंगनेहारे जन्तु १२ । 195 निरुक्त और निमस्र भुडू मारूडल ग्राप्ट किवियोपु ग्रीह भुडू शिंह शिंतिक प्राप्त किहाप फ़िकी ड्राप्त कि प्रद्राप्त शिंह कि छि

। फिर्जा 13 ए। से कार कार कितने सिम्हिं में किता ह इंद्र काछड़ रागीम इन्ह निर्भाग का । निर्मु नाम सिपास काछड़ मिरा है उसको एक पवित्र दूति आजा दिई गई कि आपको अपने मानुष्य श्रीर हेर्चर हेर्म भीर भीर भीर हैर हैर हैर हैर है हिस कारण से आपे हो। वे बोले क्योंकिय शतपति जो धरमी २२ मि हैं में भि 15 हिड़ेड़ पह छिटी छिड़ 13क केम्रिट छ मा हिंद १५ मार सह संस्टि किल्ह्योंकिक कि भार कांक्टिस कह नेत्रमी हत । इ किं इन्ह भेंद्र कींपेंक कि उठा केडछ को के उनह ग्रीह कि उसले कहा देख तीन मनुष्य तुम्मे हुड़ते हैं। पर तु उठके उत्तर ३० 3१ मिमग्रस् की ए द्वितिनि मिष्णि किरोद्द सर उति । ई न्ह्राप न? डिम कु प्रकारक महा हि मामाष्ट्री एक है कियु के अक्षेत्र अहा ग्रह . भृतु है भिर्मातक व्यक्ता किनाना पा करके देवहीपर खड़े हुए . छेग़िक कि एडीफिक कि छन्छ है कि है एक है एक है एक है कि जिस समय पितर अपने मनमें हुबधा करता था कि यह देशेन १७

४५ निप्रह एक्सीएक प्रार्थ एक्से एनिए सार्रिमक नाइन्ह नही रेस्क्र

क्स तमा है। है अन्यदेशीके सिमार मान अथवा अथवा उसके हुआ भीतर गथा श्रीर बहुत लोगोको एकड्रे पाया. श्रीर उनके रूट ७९ 159क तिम्ताव एसं केसर इह ग्राह्म । द्वे म्यहम भि गाह में ।इ ३९ ।इछ ।इक काउर किसर निरुक्ति क्रिया । एकी माण्य कड्म हिांप जब पितर भीतर आता था तव कर्णीिजय उससे आ मिल और २१ कुड़ेवाँ और प्रिय मित्रोकी एकहे बुरुए कि जाहता था।

यहां जाना यिहूदी मनुष्यको बिर्जित है परन्तु ईश्वरने मुभे बताया २६ कि तू किसी मनुष्यको अपवित्र ग्रथवा ग्रशुद्ध मत कह । इसिलिये में जो बुलाया गया तो इसके बिरुद्ध कुछ न कहके चला श्राया सो में पूछता हूं कि तुम्होंने किस बातके लिये मुक्ते बुलाया है।

३० कर्यालियने कहा चार दिन हुए कि मैं इस बड़ीलों उपवास करता था श्रीर तीसरे पहर श्रपने घरमें प्रार्थना करता था कि देखा एक

३१ पुरुष चमकता बस्र पहिने हुए मेरे श्रागे खड़ा हुश्रा. श्रीर बीला हे कर्णीलिय तेरी प्रार्थना सुनी गई है श्रीर तेरे दान ईश्वरके श्रागे

३२ स्मरण किये गये हैं। इसिलिये याफी नगर भेजके शिमीनकी जी पितर कहावता है बुछा . वह समुद्रके तीरपर शिमोन चमारके

३३ घरमें पाहन है . वह श्राके तुमसे बात करेगा । तब मैंने तुरन्त श्रापके पास भेजा श्रीर श्रापने श्रच्छा किया जो श्राये हैं सी श्रव ईरवरने जो कुछ श्रापको श्राज्ञा दिई है सोई सुनने की हम सब यहां ईश्वरके साम्हने हैं।

२४ तब पितरने मुंह खोलके कहा मुक्ते सचमुच बूक्त पड़ता है

३४ कि ईश्वर मुंह देखा बिचार करनेहारा नहीं है। परन्तु हर एक देशके लोगोंमें जो उससे ड्रता है श्रीर धर्म्मके कार्य्य करता है सो

३६ उससे प्रहण किया जाता है। उसने वह बचन तुम्होंके पास भेजा है जो उसने इस्रायेलके सन्तानेंकि पास भेजा श्रर्थात यीशु खीष्टके

३७ द्वाराखे जो सभोंका प्रभु है शांतिका सुसमाचार सुनाया। तुम वह बात जानते हो जो उस बपतिसमा के पीछे जिसका ये। हनने उप-देश किया गालीलक्षे त्रारंभ कर सारे यिहृदियामें फैल गई.

३८ श्रर्थात नासरत नगरके यीशुके विषयमें क्योंकर ईश्वरने उसके। पवित्र श्रात्मा श्रीर सामर्थ्यसे श्रमिषेक किया श्रीर वह भलाई करता श्रीर सभोंकी जो शैतानसे पेरे जाते थे चंगा करता फिरा

३६ क्योंकि ईरवर उसके संग था । श्रीर हम उन सब कामेंकि साची हैं जो उसने यिहू दियोंके देशमें श्रीर थिरूशलीममें भी किये जिले

४० लोगोंने काठपर लटकाके मार डाला। उसको ईश्वरने तीसरे दिन ४१ जिला उठाया श्रीर उसकी प्रगट होने दिया . सब लोगोंके श्रागे

नहीं परन्तु सान्तियोंके आगे जिन्हें ईश्वरने पहिलेसे उहराया था

क्रीए कंतरह कि फिंमॉकेस केसर निडिंग्टी गिक क्रीय होएड़ क्रिक की हैडी ग्राप्ट किम्पेड स्पेट अपि । ग्रिप ग्रीप्ट क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया है। इस की क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया है। क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया है। उससे क्रिया क्रिया

धर कार कहताही था कि पिलें आत्मा बचनके सब ४४

# [ धम्बद्गियेलिः सुसमाचार सुनानेले निवयने पितरका स्टर्स । ]

مه سر १० तू श्रयुद्ध मत कह । यह तीन बार हुआ तब सब कुछ फिर ११ स्वर्गपर खींचा गया । श्रीर देखी तुरन्त तीन मनुष्य जो कसरियासे मेरे पास भेजे गये थे जिस बर्मो में था उस बरप्र आ पहुंचे। १८ रोक सकता। वे यह सुनके चुप हुए श्रीर यह कहके ईरवरकी स्तुति करने ऌगे कि तबतो ईरवरने श्रन्यदेशियोंको भी पश्चाताप तब श्रात्माने सुक्तशे उनके संग बेखटके चले जानेकी कहा श्रीर मे इ: भाई भी मेरे संग गर्वे श्रीर हमने उस मनुष्यके घरमें प्रवेश किया। श्रीर उसने हमें बताया कि उसने क्योंकर श्रापने घरमें एक हुमें।पर षड़ा उसी रीतिसे उन्हें।पर भी पड़ा। तब मैंने प्रभुका बचन तुम्हें पवित्र श्रात्मासे बपतिसमा दिया जायगा। सा जब कि इंग्रवरने प्रभु थीसु खीष्ट पर बिरबास करनेहारोंको जैसे हमेंको तैसे उन्हेंको भी एकसां दान दिया तो मैं क्षेन था कि में ईरबरको दूतको खड़े ड्रुए देखा था जो उससे बोला कि मनुष्मेंको याफो नगर भेजके शिमोनको जो पितर कहावता है बुला। वह तुस्से बात कहेगा जिनके द्वारा तु श्रीर तेरा सारा घराना त्राण पावे। जब में बात करने लगा तब पवित्र श्रात्मा जिस रीतिसे श्रारंभमें दान किया है कि वे जीवें। स्मरण किया कि उसने कहा गेहिनने जलसे बपतिसमा दिया परन्तु

# ि खन्तै खियां में सुसमाबार प्रवार किये जानेका वर्णन ।

Al All U ,U O यीयुका सुसमाचार सुनाने लगे। श्रीर प्रमुका हाथ उनके संग था श्रीर बहुत लोग बिरवास करके प्रमुकी श्रोर फिरे। तब उनके विषयमें वह बात यिरुशलीममेंकी मंडुलीके कानोंमें पहुंची श्रीर बचन सुनाया। परन्तु उनमें कितने कुप्ती थ्रीर कुरीनीय मनुष्य थे जो अन्तैलियामें आके यूनानियांसे बात करने थ्रीर प्रमु उन्होंने बर्णबाको भेजा कि वह अन्तेखियालों जाय। वह जब पहुंचा थ्रोर ईश्वरके अनुभहको देखा तब आनन्दित हुआ थ्रोर सभोको उपदेश दिया कि मनकी श्रभिलाषा सहित प्रभुखे भिले खिया नगरलों फिरते हुए किसी श्रीरको नहीं केवल चिहू दियोंको स्तिफानके कारण जो छेश हुआ तिसके हेतुसे जो लोग तितर बितर हुए थे उन्होंने फैनीकिया देश और अपन टाप और अन्ते-

8

19

रहो । क्योंकि वह भला मनुष्य श्रीर पवित्र श्रात्मा श्रीर बिश्वाससे २४ परिपूर्ण था . श्रीर बहुत लोग प्रभुसे मिल गये । तब वर्णवा २४ शावलको हूंद्वनेके लिये तारसको गया । श्रीर वह उसको पाके २६ श्रन्तैिखयामें लाया श्रीर वे दोनों जन बरस भर मंडलीमें एकट्टे होते थे श्रीर बहुत लोगोंको उपदेश देते थे श्रीर शिष्य लोग पहिले श्रन्तैिखया में लिष्टियान कहलाये ।

उन दिनोंमें कई एक भविष्यद्वक्ता यिख्यालीमसे अन्तै खियामें २७ आये। उनमेंसे आगाव नाम एक जनने उठके आत्माकी शिचासे २८ बताया कि सारे संसारमें बड़ा अकाल पड़ेगा और वह अकाल क्षेदिय कैंसरके समयमें पड़ा। तब शिष्योंने हर एक अपनी अपनी २६ सम्पक्तिके अनुसार यिहूदियामें रहनेहारे भाइयोंकी सेवकाईके लिये कुछ भेजनेको ठहराया। और उन्होंने यही किया अर्थात वर्णवा ३० और शावलके हाथ प्राचीनोंके पास कुछ भेजा।

[ हेरीदका वाकूबको बथ करना । पितरका बन्दीगृहर्गेते बुद्धाया जाना । हेरीदका नरव । ]

उस समय हेरोद राजाने मंडलीके कई एक जनोंको दुःख देनेको उनपर हाथ बढ़ाये। उसने योहनके भाई याक्र्यको खड़से मार डाला। श्रीर जब उसने देखा कि यिहूदी लोग इससे प्रसन्न होते हैं तब उसने पितरको भी पकड़ा श्रीर श्रखमीरी रोटीके पट्यंके दिन थे। श्रीर उसने उसे पकड़के बन्दीगृहमें डाला श्रीर चार चार योद्धाश्रोंके चार पहरोंमें सोंप दिया कि वे उसको रखें श्रीर उसको निस्तार पट्यंके पीछे लोगोंके श्रागे निकाल लानेकी इच्ला करता था।

सी पितर बन्दीगृहमें पहरेमें रहता था परन्तु मंडली ठौ छगाके उसके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करती थी। श्रीर जब हेरीद उसे निकाछ छानेपर था उसी रात पितर दो योद्धाश्रोंके बीचमें दो जंजीरोंसे बंघा हुश्रा सोता था श्रीर पहरुए द्वारके श्रागे बन्दीगृहकी रचा करते थे। श्रीर देखी परमेश्वरका एक दूत श्रा खड़ा हुश्रा श्रीर कीटरीमें ज्योति चमकी श्रीर उसने पितरके पंजर पर हाथ मारके उसे जगाके कहा शीघ्र उठ तब उसकी जंजीरें उसके

हुं 15नाह प्रक्षनी में बस 1ड़क नेसर ग्रिह ग्रस्ड तर्न किंग्रिमी हत १९ । गिरा कि अन्तर्को बढ़े और तुरन्त हुत निरुक्त प्राथ ने क्रकिनी के पृष्टि गाग राष्ट्र किनी किन्ह गाय निपाय कि किंड्रुप अर दूसरे पहरेमेर निकल और नगरम किनिक केहिन प्रमुख् कि होंग ह क्रिया । है कि है मोहड़ में की 1थ किसमा क्रिया है ०१ लगा और नहीं जानता था कि जो दूतले किया जाता है से। सख हिलम हिम के से कि है। हो हो है कि एक कि कि कि है हिम है है कि के के कि है विहा अपना चेसा किया . तब उससे कहा अपना वस्त न्हायोसे गिर पड़ी। हुतने उससे कहा कमर बाध और अपने जूते

बातोंसे जिनकी शास विदूरी लोग देखते थे छुड़ाया है। कि प्रभने अपना हुत भेता है और भुक्ते हरिहके हाथले और सब

१० वस् देखके विस्मित हुए । तब उसने हाथले उन्हें चुप रहनेका सैन किरुकि गाउँ कि गाँछ । इह । काउछाउछ फिर्म हिन्छ । है कड़ है ह परन्तु वह हहताले बोली कि ऐसाही है. तब उन्होंने कहा उसका है जिए है । इक मिरुट लेंड्न । है । इक प्रभाइ फरी की ४९ उसने शानन्दके मारे द्वार न खोछ। परन्तु भीतर देव्हिके बताया 38 दाखी चुपचाप सुननेको आहे । और जिसका शब्द पहचानक 3ई हो। जब पित्र हेवद्रिके द्रार्पर् खटखराया तब रादा नाम एक क्रिक मिथेर श्राय उहाँ बहुत लोग एकहे हुए प्रार्थना करते १६ और यह जानक वह माहित जो माक कहावता है जिसकी माता

इक शिंग्ड्राम गृष्टि निक्रा माइ इम रहा ग्रिक्श माहार महा भेर्र उनसे कहा कि प्रभु क्योंक उसको बन्दीगृहम् भेर

दीनियी तब निकलके दूसरे स्थानका गथा।

। 139 डिम महि गमा काम्रीमक कांचक आजा कि दे वि वि का या . पा हो हो हो । क्ति कि तिरु माइ उड़ाप्रम दिव संस्थित पृष्ट माइन

इ हेरासे उनके देशका पालन होता था। और उहराथे हुए दिनमें श्यमस्थानका अध्यक् था मनाक मिलाप चाहा क्योंकि राजाक काह्य होक उस पास आप और वहास्तको जो एक कि २० हेरीदकी सीर औ सीदीनके कोगीसे उद्देनका मन था परन्तु हरेरदिने राजबस्त पहिनके सिंहासनपर बैठके उन्होंकी कथा सुनाई। श्रीर लीग पुकार उठे कि ईश्वरका शब्द है मनुष्मका नहीं। २२ तब परमेश्वरके एक दूतने तुरन्त उसकी मारा क्योंकि उसने ईश्वरकी २३ स्तुति न किई श्रीर कीड़े उसकी खा गये श्रीर उसने प्राण छोड़ दिया। परन्तु ईश्वरका बचन श्रधिक श्रधिक फैलता गया। २४

जब बर्गांबा श्रीर शानलने वह सेवकाई पूरी किई थी तब वे २४ योहनको भी जो मार्क कहावता था संग जेके विरूशालीमसे

बौाटे।

[ बर्णंबा ख्रीर पायलका खान खान देशोंनें भेजा जाना ख्रीर कुप्रस टापूमें सुतनाचार प्रचार करना । इलुना टोन्हेका इतान्त । ]

अन्तेखियामें मंडलीमें कितने भविष्यद्वक्ता श्रीर उपदेशक थे श्रधात बर्णबा श्रीर शिमियोन जो निगर कहावता है श्रीर कुरीनीय लूकिय श्रीर चौषाईके राजा हेरोदका दूधभाई मनहेम श्रीर शावल । जिस समब वे उपवास सहित प्रभुकी सेवा करते थे पवित्र श्रात्माने कहा मैंने बर्णबा श्रीर शावलको जिस कामके जिये बुलाया है उस कामके निमित्त उन्हें मेरे जिये श्रलग करो । तब उन्होंने उपवास श्री प्रार्थना करके श्रीर

सर जिये अलि करिया ।

सो वे पवित्र श्रात्माके भेजे हुए सिल्किया नगरको गये थे श्रीर वहांसे जहाजपर कुप्रस टाप्को चले । श्रीर सालामी स्वारमें पहुंचके उन्होंने ईश्वरका बचन यिहृदियोंकी सभाश्रोंमें प्रचार किया श्रीर योहन भी सेवक होके उनके संग था । श्रीर धन्होंने उस टाप्के बीचसे पाफो नगरलों पहुंचके एक टोन्हेंको पाया जो कृता भविष्यद्वक्ता श्रीर यिहूदी था. जिसका नाम बरयीश्च था । वह सर्व्जीय पावल प्रधानके संग था जो बुद्धिमान पुरुष था . उसने बर्णवा श्रीर शावलको श्रपने पास बुलाके ईश्वरका बचन सुनने चाहा । परन्तु इन्नुमा टोन्हा कि उसके नामका यही श्रथ है उनका सामना करके प्रधानको बिश्वासकी श्रीरसे बहकाने चाहता था । तब शावल श्रथांत पावलने पवित्र श्रात्मासे परिवृत्य होके श्रीर उसकी श्रीर ताकके कहा । हे सारे १०

प्रभुका हाँ से तुभपर है और तू कितने समयतों अधा होगा और सूर्यको न देखेगा. तुरन्त धुंबलाई और अधकार उसपर पड़ा और वह इधर उधर टटोलने लगा कि लोग उसका हाथ पकड़ें। तब प्रधानने जो हुआ था सो देखके प्रभुके उपदेशसे अचंभित हो कपट श्रीर सब कुबालसे भरे हुए शैतानके पुत्र सकल धर्ममें बेरी बवा त प्रभुके सीधे मागाँको टेढ़ा करना न छोड़ेगा। श्रब देख विश्वास किया।

ि पिसिदिया देखके अन्तैस्थिया नगरने पावलका उपदेश और बिह्मदिबोंका निरोध करना।

पुत्र दाऊद श्रपने मनके श्रनुसार एक मनुष्य पाया है जो मेरी रे सारी इच्छाको पूरी करेगा। इसीके बंशमेंसे ईश्वरने प्रतिचाके पड़े जानेके पीछे सभाके अध्यक्तीन उनके पास कहला भेजा कि है भाइया यदि लोगोंके लिये उपदेशकी कोई बात आप लोगोंके पास १६ होय तो किंद्रेगे। तब पाबलने खड़ा होके और हाथसे सैन करके १७ कहा है इचायेली लोगों और ईध्वरसे उरनेहारो सुनी। इन इचायेली लोगोंके ईध्वरने हमारे पितरोंको चुन लिया और इन लोगोंके सिसर देशमें परदेशी होते हुए उन्हें जंच पद दिया और इन लोगोंके सिसर देशमें परदेशी होते हुए उन्हें जंच पद दिया और इन लोगोंके वालीस उस देशमेंसे निकाल लिया। और उसने चालीस कुलके एक मनुष्य श्रवांत कीश के पुत्र शावलको उन्हें दिया। श्रीर उसको श्रल्या करके उसने उन्होंके लिये दाजदको राजा राज्यके लोगोंको नाश करके उनका देश चिट्टियां उल्लवाके उनको बांट दिया। इसके पीछे उसने साढ़े बार सौ बरसके श्रटकल शसु-पुल भविष्यद्वकालों उन्हें न्याय करनेहारे दिये। उस समयक्षे एक बरस जंगलमें उनका निब्बोह किया. श्रीर कनान देशमें सात पावल और उसके संगी पाफोसे जहाज खोलके पंकुलिया देशके पर्गा नगरमें श्रावे परन्तु योहन उन्हें छोड़के विरूशलीमको लौट गया। श्रीर पर्गासे श्रागे बढ़के वे पिसिदिया देशके श्रन्तेलिया नगरमें पहुंचे श्रीर बिश्रामके दिन सभाके घरमें प्रवेश करके बेंट गये। श्रीर ब्यवस्था श्रीर भविष्यद्वकाश्रोंकी पुस्तकके होनेको उठाया जिसके विषयमें उसने साची देके कहा मैंने यिशिका उन्होंने राजा चाहा श्रीर ईश्वरने चालील बरसलों बिन्यामीनके

पर उसके आनेके आगे वाहनने सब इसावेली लोगोंको पश्चारापके श्रनुसार इस्तामेळके लिये एक जायकर्ता श्रर्थात यीशुको उठाया। करता था तब बोला तुम क्या समभते हो में कौन हं . में वह नहीं हूं परन्तु देखे। मेरे पीछे एक श्राता है जिसके पंत्रोंकी जूती मैं खोलनेके योग्य नहीं हूं। बपतिसमाका उपदेश दिया। श्रीर बोहन जब श्रपनी दौड़ पूरी २४ करता था तब बोला तुम क्या समक्षते हो में कौन हूं में वह

जो ईश्वरसे उरनेहारे हो तुम्हारे पास इस त्राणकी कथा भेजी गई है। क्योंकि यिरुशलीमके निवासियोंने श्रार उनके प्रधानोंने यीशुको न पहचानके उसका विचार करनेमें भक्षियद्वक्ताओंकी उन्होंने वधके योग्य कोई दोष उसमें न पाया तीभी पिलातसे बिनती किई कि वह बात किया जाय। श्रीर जब उन्होंने उसके २६ बिबती किई कि वह बात फिया जाय। श्रीर जब उन्होंने उसके २६ बिबयमें लिखी हुई सब बात पूरी किई थीं तब उसे काठपरसे उतारके कबरमें रखा। परन्तु ईश्वरने उसे मृतकें मेंसे उठाया। श्रीर उसने ३०,३१ बहुत दिन उन्होंको जो उसके संग गालीलसे पिरूशलीममें श्राये थे बातें भी जो हर एक विश्रामबार पढ़ी जाती हैं पूरी किईं। श्रीर दर्शन दिया श्रीर ने लोगोंके पास उसके साद्दी हैं। हम उस प्रति-श्राका जो पितरोंसे किई गई तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वरने थीशुको उठानेमें यह प्रतिज्ञा उनके सन्तानोंके श्रर्थात हमोंके लिये पूरी किई है जैसा दूसरे गीतमें भी लिखा है कि तु मेरा पुत्र है मैंने श्राजही तुमें जन्म दिया है। श्रीर उसने जो उसके। है कि मैंने दाजद पर जो श्रचल क्र्या किई सो तुमपर करूंगा। इसिलये उसने इसरे एक गीतमें भी कहा है कि तू श्रपने पवित्र जनके। सड़ने न देशा। दाजद तो ईश्वरकी इच्छासे श्रपने समयके लोगोंकी सेवा करके सो गया श्रीर श्रपने पितरोंमें मिला श्रीर सृतकों मंसे उठाया श्रीर वह कभी सड़ न जायगा इस लिये यूं कहा सड़ गया। परन्तु जिसको ईश्वरने जिला उठाया वह नहीं सड़ गया। इस्तिये हे भाइबो जानो कि इस्तिके द्वारा पापमोचनको कथा तुमको सुनाई जाती है। श्रीर इसीके हेतुसे हर एक विश्वासी जन सब बातोंसे निदेषि ठहराया जाता है जिनसे तुम मुलाकी ब्यवस्थाके हेतुसे निदेषि नहीं ठहर सकते थे। इसिलिये चौकस हे भाइयो तुम जो इब्राहीमके बंशके सन्तान हो श्रीर तुम्होंमें N *N* 6 su m AU G ש, ונ

५३ जब भन्द्रदी जीग समाक कामें निकलते थे तब अन्यद्विशिमें । गिंद्रक न निकिष भिक मह कि दक न्यूष्ट किसह ईकि डीड की माक ाछ्ये द्वाहरत माक कुए मांनित्री राउन्ह में कीएक हिल्ल ाई प्रकि प्रकि हि त्रभीम्ह प्रकि किंद्र किंद्र मि ई की . ईप म १४ प्रमाष्ट्र मि क कि कि

-कृष्ट काम्बर्ड की किन्सिम इन्ह काक लाक छन्छ मंडिन्छ गृष्टि किछी डि इसि काल्या अस्ट रुकाप मिक तड्ड हिसंपिक काताम 8ई और जब सभा उठ गई तब भिड़ हिमोंमें से और भिक्तान विहुद्दीय । जात दिक भिष्ठ प्रानमासनी काम्स ताब इक की ईकी तिन्छी

। एड़ी छाक्ती मिम्निमिनिसी निपह इन्ह कान्रक नद्रपट प्र मिण्ड प्रक्रिक काम प्रक्रिक विशेषा है के क्रिक्त भी कि कि कि किन्छक गृष्टि किमकीम नींफड़ीइथी हुन्प्रण । गुरू न्छल में ०% 8६ गाने ये उन्होंने विध्वास किया। तव प्रभुका वचन उस सारे देश बहाई करने छने और जितने लोग अनन्त जीवनके लिये ठहरावे अन्यदेशी लोग की सुनते थे आनिहत हुए और प्रभुके बचनकी कत । वाह कि का का का किए है है। इस की है है। इस प्रकार है। इस उन्ह किमिश्रिकार के हि मेरे की है है ही । हाए डिक्रू मेड नेप्रवर्भिप्र कींफि । ई किस्सी प्राष्ट किंकिडिकिम्ह मड़ छिंद डि कारहि थ8 तुम उछे दूर करते हो और अपने तहें अनन्त जीवनके अभेष्य था कि है अवस्का बचन पहिले तुम्होंसे कहा जाय परन्तु जब कि इड़क करक सड़ास निविधक ग्रीह राहण कर । फिरु निरुद्ध ३४ इन्हों कि कि छा। पड़े फिरक इन्हों कि हो। है से हो। अर नेका वृक्क आवे. परन्तु विदूरी लोग भीड़को देखके डाहते भर 88 आगले विशासनार नगरके प्राथ सव लोग हैभ्नरका नचन सुन-ग्रहमें बने रहो।

ा ानाल और कानीखवाको लोह जाना।] क्ति हुन होराक गाई महि क्लि हा हिना है । क्रिके १ वृद्ध कुए ज़िमा अस्ति ने अस्ति है है । विकास अस्ति के कि है है ।

म्राम । एमीक्य कड़ात्म छ्य किविंग नगर इन्छी क्रम ह का १%

एमं क्य मेमर कामम कांक्री हुए। निष्टुन्छ माणनीतिक १ १ प्रक्रि कि ड्रेकी हैंकि किए ग्रिक एक्स एक्स १

दियोंने भी श्रापते प्रधानोंके संग उनकी दुर्दशा करने और उन्हें पृथ्यताह करनेकी हल्ला किया . तब वे जान गये और खुका-बचन पर साधी देता था और उनके हाथों से चिन्ह भीर अद्भुत काम करवाता था साहससे बात करते हुए बहुत दिन बिताये। और नगरके लोग विभिन्न हुए और कितने तो चिहुदियोंके साथ अ और कितने प्रीरेतोंके साथ थे। परन्तु जब श्रन्बदेशियों और बिहु- र यूनामिबोर्मेसे भी बहुत लोगोंने बिरवास किया। परन्तु न र माननेहारे विहूदियोंने श्रन्यदेशियोंके मन भाइयोंके बिरुद्ध उसकाये श्रीर बुरे कर दिये। खा उन्होंने श्रभुके भरोसे जो श्रापने श्रनुश्रहके र भाग गये. श्रीर वहां सुसमाचार भ्रचार करने लगे। श्रीनिया देशके खुखा श्रीर दवीं नगरों में श्रीर श्रासपासके देशमें

खुआ में एक मनुष्य पांचोंका निबंठ बेठा था जो अपनी माताके द गर्भहींसे लंगड़ा था और कभी नहीं चला था। वह पांबलको ६ बात करते सुनता था और उसने उसकी ओर ताकके देखा कि इसको चंगा किये जानेका बिज्यास हैं. और बड़े राब्दले कहा १० अपने पांचोंपर सीधा खड़ा हो . तब वह इदने और किरने लगा। पांचलने जो किया था उसे देखके लोगोंने खुकाओर्नाय १९ भाषामें ऊंचे राब्दसे कहा देवगण मनुष्योंके समान होके हमारे पास उत्तर आये हैं। और उन्होंने बर्णवाको जूपितर और पांचलको १२ हिंभे कहा व्यांके बह बात करनेमें मुख्य था। और जूपि-१३ तर जो उनके नगरके साम्हने था उसका याजक बेलोंको और फूलोंके हारोंको फाटकोंपर लाके लोगोंके संग बिलदान किया चाहता था। परन्तु प्रोरेतों ने अर्थात् वर्णवा और पांचलने यह १४ सुनके अपने कपड़े काड़े और लोगोंकी और लपक गये और पुकारके बोले . हे मनुष्या यह क्यों करते हो . हम भी तुम्हारे १४ स्वर्ग श्रे पृथिबी श्रे। समुद्र श्रे।र सब कुछ जो उनमें है बनाया। इसने बीती हुई पीड़ियोमें सब देशोंके लोगोंकी श्रपने श्रपने मागोंमें चळने दिया। तौभी उसने श्रपनेको बिना साड़ी नहीं समान दुःख खुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन ब्यूर्थ विषयोंसे जीवते ईश्वरकी और फिरो जिसने रख छोड़ा है कि वह भलाई किया करता थार श्राकाशसे वर्षा

भितिम्हीक क्रिमिक मिंड्र-ह मिन्ड्रक ड्रम । है १६५क किमी मुद्द नश भिरुनिमाह गृहि निर्मास किंमिड की की अह एक प्राप्त

निमान के उद्दि मर गया है उसे नगरक बाहर हासीट से गये। कुछ गृष्टि एकी डाव्युरम् किल्वा गृष्टि कितम कि गिर्म काष्ट्र भ एमितिकृद्र प्रक्रि एम्झिरिन्छ मांध्रीद्वाधी मित्रकी हुन्प्रम 38 । फुक न नाइक्रीड गिष्ट केनड ह की किर्डि

२० परन्तु जब शिब्स लीग उस पास किर आये तब उसने उठके नगरमें

१९ जब उन्होंने उस नगरके लेगोंको सुसमाचार सुनाया श्रीर प्रवेश किया और इसरे हिन वर्णवाक संग द्वीका गाया।

छि। । अहा किलाइ कि कि कि कि हि कि का कि कि कि कि कि कि कि फिकी मात्र इंक मिक थाम काँडुन्ट नेप्रवर्द की गणान नीडुन्ट केपक कप्रवर्द । ए । एकी । पूर् नीइन्ह कि फिनि कमाक छह व छोड़क छन किनिजिया नगरिक । मेर बहारे व सामान अन्ति के निवास अन्ति । किनिज्ञ के निवास अन्ति । कार हे निर्माह कार्क होने व पंकालवामें आये . श्रीर प्रामित बनन सुनाक शृक्षि। एवं असूसे साम्यक्ष मिंड्रन्ह प्रमासी गर्गाम थाइ कसूर इन्ह ४९ कुरक ानशिष तत्रीत सावपद नीवन्द कारवार साथित प्रक्रिक मिछिस कप रह ग्रह । जा ६ रक ग्रन्था किनम काफाड़ी इड़ गाग है। जोर कि हम सह केशले है व्यव का मानेश को गाहि। है। नेक मिलाब्स्की की पृत्रु निष्क एड्रियट ड्राप्ट महिं . डीरि किएकी ९९ बहुतोंकी शिष्य किया था तब वे लुखा श्रीर इक्तिनिया श्रीर अन्तै-

। शितिकां नही तड्डक एमें कांकिशिद्धी हिंड निडिन्ट प्रारि । 18 न न हिक्य किकिटम प्रक्षि किन्द्रेप डिडि थि थि शिक्षे प्रवृत्ति ६ ६

विक्यलीमका जाता और इब बातका निषय पत्रमे लिखना । ाक्षंद्राम नित्रको दिनो किमेनी किस्ट गाई । । इंद्र हिम्मे किसमें किसमें

ह में विल्हानी । फिला हाए कांनिनाय गृहि फिरीय किमिनाइकि में कि पादल और वर्णवा और हममेरी कितने और जन इस प्रश्नके विषय उन्होंसे बहुत बिबाद औए विचार हुआ था तब भाइमेंने यह ठहराया इ जाय ते। तुस आया नहीं पा सकते है।। जब पान जी र बण्डा ने के फिल में मुस्का को क्षेत्रक काल काफ होड़की प्रांक किनकी पूर्व इस्तु कि मा मुस्का की किला होड़की कालका कि की

में कुछ दूर पहुंचामें जाके वे फैनीकिया श्रीर शोमिरोनसे होते हुए श्रन्यदेशियोंके मन फेरनेका समाचार कहते गमें श्रीर सब माइयोंकी बहुत श्रानन्दित किया। जब वे यिख्शालीममें पहुंचे तब मंडलीने श्रीर प्रेरितों श्रीर प्राचीनोंने उन्हें प्रह्या किया श्रीर उन्होंने बताया कि ईश्वरने उन्होंके साथ कैसे बड़े काम किये थे। परन्तु फरीशियोंके पंचके लोगोंमेंसे कितने जिन्होंने विश्वास किया था उठके बोले उन्हें खतना करना श्रीर मुसाकी व्यवस्थाको गालन करनेकी श्राज्ञा देना उचित है।

तब प्रेरित श्रीर प्राचीन लोग इस बातका बिचार करनेको ६ एकट्टे हुए। जब बहुत बिवाद हुश्रा तब पितरने उठके उनसे कहा ७ है भाइयो तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए ईश्वरने हममेंसे चुन जिबा कि मेरे मुंहसे श्रन्यदेशी लोग सुसमाचारका बचन सुनके बिश्वास करें। श्रीर श्रन्तर्यामी ईश्वरने जैसा हमको तैसा उनको मि पिवित्र श्रात्मा देके उनके लिये साची दिई श्रीर विश्वाससे ६ उन्होंके मनको शुद्ध करके हमोंके श्रीर उन्होंके बीचमें कुछ भेद न रखा। सो श्रव तुम क्यों ईश्वरकी परीचा करते हो कि शिष्मोंके १० गलेपर जूआ रखो जिसे न हमारे पितर लोग न हम लोग उठा सके। परन्तु जिस रीतिसे वे उसी रीतिसे हम भी प्रभु थीशु ११ खीहके श्रनुम्रहसे त्राण पानेको बिश्वास करते हैं। तब सारी सभा चुप हुई श्रीर वर्णवा श्रीर पावलकी जो यह १२

बताते थे कि ईरवरने उनके द्वारा कैसे बड़े चिन्ह श्रीर श्रद्धत काम श्रन्यदेशियों के बीचमें किये थे सुनती रही। जब वे चुप हुए १३ तब याकू बने उत्तर दिया कि हे भाइया मेरी सुन लीजिये। शिमानने १४ बताया है कि ईश्वरने क्यांकर श्रन्यदेशियों पर पहिले दृष्टि किई कि उनमें ले श्रपने नामके लिये एक लोगको ले लेवे। श्रीर इसले १४ भविष्यद्वकाशोंकी बातें मिलती हैं जैसा लिखा है. कि परमेश्वर १६ जो यह सब करता है सो कहता है इसके पीछे में किरके दाज-दका गिरा हुआ देरा उठाऊंगा श्रीर उसके खंडहर बनाऊंगा श्रीर उस खड़ा करूंगा. इसलिये कि वे मनुष्य जो रह गये हैं श्रीर १७ सब श्रन्यदेशी लोग जो मेरे नामसे पुकरे जाते हैं परमेश्वरको हुंदें। ईश्वर श्रपने सब कामोंको श्रादिसे जानता है। इस १८,१६

। है। जात वह समाने कामने वह जाना है। मूसाकी पुस्तक नगर नगर मंगर प्रवार करनेहारे हैं और हर एक भिष्टमा कांग्रेष्ट कींग्रिक । इंत्र रिप्न दिश्वाक ग्राप्ट भिष्टाम कांप्टडू १ ९ र्जीष राजार प्रार्थ निरामिक ग्रीह भिष्टिम अध्य विकासिक ह की छिछी छाए कार हुन , कड़ न छड़ किरह मड़ डे छिली ०९ जिये मेरा बिचार यह है कि अन्यहेशियों मेंसे जो लोग ईश्वरकी जोश

हैं कि तुन्हों इन आवश्यक वातींसे आधेक को हैं भार न एखें. १८ मुखनवनसे कह देवें। पवित्र आस्माका और हमको अन्छ। हरा। है। हमने जिहुदा और सीखाका भेजा है जो शाप भी यही बात क्स छाए जाइन है एड़ी गाँछ छेड़ी कमान कड़ीक छुछि सुप श्रीर पावलके संग जो पेसे मनुष्य है कि अपने प्राणांकी हमार ३ ६ होक अपने जाता है . कि सतुर्धांकी चनके अपने प्यारे बण्डा रेर् हैं पर हमने उनको आज्ञा न दिई। इसिले क्म हमने एक चिन क्षवस्थाका पाउन करनेका कहते हुए तुन्हारे मनका चंचल करत तुम्हें बातोंने ब्याक्त किया है कि वे खतना करवानेको और क्रकनी भिममड़ नींगिक निक्की की है किस निमड़। प्राक्तमन हैं ४५ म्रितिका और किलिक्यामेंक उन भाइवेलि का अन्बद्देशियोमें ज़िल किली के हो है। से मिनाय कि छोए के हिंस छो। दिए छाड़ किन्छ गृष्टि . स्टिंस किष्यिकी स्टेश कार्य कार्य कार्य हुड रुवाए दुन्छ प्राहि है मन्तर संबंधि । है है । कि अपनेमेंसे मनुष्योंको चुने अथित थिहुद्।को जो बश्बा कहानता गुरु हिन्द किंनिमार गृष्टि गिरीह किहीस किहम शिस कि 99

किञ्च कि भिर्म कि मिलिस अस् कि कि । के विकास तृत्रीताष्ट्र भिताव कितीय एट कंड्रप वि । एटी ह्य इव केप्रक १ इ इक्य रिक्रीमिक प्रक्षि हंड्डम सामग्रीक्तिष्ट रुद्धि एड्डी हि छि 🔸 📚 अपनेका बचा रखनेसे तुम भारत कार्यन । श्राप हुम ।

मेंडुन्डू . डिंग रिप भिरासिक ग्रीह भिराम केहिडू डींछ छि। शृह भेड़ाकि गृह भाष है कि शिक शिक साम के प्राप्त के शिक्ष 35

। कृडु । इक्षे सिंफ्डाम फिछाएक किंगिस साप कीरिरीय है कड़ा इहे इक गृष्टि। एकी फ्रमी कासमा कींग्रेड़ाम भिंति। नड्ड हि इह

हुत श्रोरोंके संग प्रभुके बचनका उपदेश करते श्रीर सुसमाचार नाते हुए श्रन्तेष्वियामें रहे।

[ । मन्त्र क्रीर वर्णवाका ग्रमम अलग शता करना ।

[ । क्रिक क्रिक क्ष्मीर्मिती महि ग्लिक क्ष्म प्रमान क्रिक्ट क्रिक्स ]

०६ कंप्रस्य है मिंदिया प्रीय किया चित्र कार्य में कार्य केप्रस्य है मिंदिया और मार्थित कार्य का

्यावस का एक दमेन पाना और उन्होंका कितियों कारियों गाना । लुदियाका इताप्त । एक भूतप्रस्त कन्याचे भूतका मिकाला जाना । पावस और शिलाका । एक भूतप्रस्त कन्या । कन्द्रोगृङ्क क्ष्यका म्यूक्ते आप हारा ।

ड़िट छिड़े गृष्टि । हुंडों में छिड़े छोंटे छिड़े छोंटे छोटे छोटे छिड़े छोटे । छोटे ।

अहा कि वह मर स्वाजाय आर जा जिहूदा लाग वय स्वाचाम के वह कि उसके कार्क कि है। कि वह स्वाज्य कि विकास कि विकास कार्क के कि वह स्वाच्य विकास कार्क के कि वह की है। कि के के कि वह स्वाच्य के कि विकास के कि वह स्वाच्य के कि वह स्वाच्य के कि विकास के कि विकास कि विकास के कि विकास के कि विकास के कि वह के कि विकास के कि वह कि विकास के कि वह कि वह के कि वह कि वह के कि वह के कि वह के कि वह

मितिन बढ़ती थीं। और जब वे फ्रांगिया और गर्छातिया देशीम

काइ निया है। सिर्म देशपर अपर कार है। कि विश्व निया देशक निम् हो। मार्थ सार्थ इन्ह नामग्रह हिंग ग्रह के हैं रेफी

मुसियासे होके ने त्रोधा नगरम आये। न जानेकी नेश किई परन्तु आत्माने वन्हें जाने न दिया। श्री

काहामिस मड़ केठांके छात्रहा सि । हा माना कार्यन हम समाराज्य वहें सुसमानार सुनानेका बुलाया है इसलिये हमने तुरन्त माकि द्शन देखा तब हमने निश्चय जाना कि प्रभने हमें उन लोगोंव १० माकिहानिया देश जाके हमारा उपकार कीनिये। जब उसने या पुरुष खड़ा हुआ उससे बिनती करके कहता था कि उस पा ह रातका एक द्यान पावलका दिखाई दिया कि कोई माकिदान

क्कृ मिप्राफ छट मड़ प्रस्थि है क्षिष्ठ किर्छिमीर् प्रस्थि है प्राफ छड़ीए क्षियं छड काफनाईकाम कि मार मगण पिछीली मड गंड़र । ईंड्रेप मेंग्राफ क्रीपाफनी नहीं फ़र्ड़ गृष्टि भाष्ट थीए विकृत ९६

न्हों ग्रांतिक किल्हाए इंक की रिलाई नम क्सिट निस्प ग्रिंड वस नेचनेहारी जो इंश्वरकी उपासना किया करती थी सुनती थ १४ करने छगे। श्रीर खीदेया नाम शुश्रातीरा नगरकी एक की बेजनं जार है है इस है कि मान से संस्था कि से प्रिक्त है की प्रमार १३ हिशासकी दिन हम नगरक वाहर नदीक तीरपर गये जह

जान जिहे हैं तो मेरे घरमें आके रहिये और वह हमें मनाव क्साहरकी किसूय संसु निर्मित्र माष्ट्र की के के हैकी फिनकी नेसर कर १६ लगाने। श्रीर जब उसने श्रीर उसके घरानेने बपतिसमा निया थ

म् ।इक भ्रम्भ भ्रम केर में में में में भ्रम भ्रम केरन में फकी द्राप मही कड़क नेसर। ई जिम्स एक किंगम क्याह नश रंड़ कि है छाड़ कांडरड़े नाथप्रकार छन्म है की किछ नेगकप्र हाए हिमि रामड गृष्टि केरुवाप ड्रव । पि किछ । एक कड्रव किछी ए १ निर्मी हुन हम हमने निष्मी जा आगम कहनेस अपने स्वामिन ३६ वन इस प्रार्थनाकी जाते थे तब एक दासी जिसे आगमबक

तुमें यीथु खीष्टके नामसे आज्ञा देता हूं कि उसमेंसे निकल ज्ञ

शार वह उसी घड़ी विकल आया।

३१ हा। एएए किहामक गिमड़ की एड़ निविधी है किस छ वा उर्ट होंट कि है कि से प्राथा में कोई के किस है आर निविधी हैं के उर्ट में कि हो के किस के अप स्टि के किस के अप स्टि के किस हैं किस हैं किस के अप स्टि की से सिव्य हैं। अप से किस हैं किस हैं किस हैं कि के मिल के किस हैं कि के अप से कि हैं। इस कि हैं किस प्राथा सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य हैं। इस हैं किस हैं कि के अप के किस हैं। इस कि के किस हैं किस के किस के किस के किस के किस हैं। इस किस के किस के किस हैं। इस किस के किस के किस हैं। इस किस के किस के किस के अप हैं किस के किस के किस के किस के किस हैं। इस कि

शाधी रातका पावल और सीला प्राथमा करते हुए इंप्रवरका २४

विहान हुए अध्यक्षीने पार्टोके हाथ कहला मेजा कि उन ३५ सनुष्पंको झोड़ देओ। तव बन्दोगुहके रचस्ते यह बाते पावलसे ३६ कह सुनाई कि अध्यक्षीने कहला मेजा है कि आप कोए

मुप्रवर्ष होमा नाम राम गाँछ । क्षेत्र मार्थ कार कार

। ग्रह्म हिन्नेनास भिष्की माह्या।

। किंठि मिठाक होए

क्षांतत्रार जाह जान्य सभी सभी क्षांत्रिक नेजाल क्षांक्रिक्षां ]

निजाम कार्वात कारा । मिन्य नगरक कार्याका

[। क्रिक भारती हिंगे राष्ट्रीय

किंक्निप्रप्र कग़फ गर्ड किंगिन मेंडिन्छ मि । है छिक इन्छी न किंछि। हा कि भीश मान दूसरा हो है कि के पूर्व मिडक डेफ इस है अहि है हैकी इनडुए किन्ट र्नासिए गृहि है हैकी से हा ना के वे बोग जिल्होंने जगतको उत्तर पुरुरा क्षेत्र है वहां इप यासिनको और कितने माइयोक्। कामक प्रमानाक मह िराक्ष इष ६ काप न इंन्ड गृष्टि। ह्याप्ट निष्ठ छाए कांगिछ ३ धूस सचाई और बासानके वर पर चढ़ाई करके पावल और सीलाको मिग्राम कााग्छ इपि गृष्टि छिला क्रिंगिक प्रमुक्त कार्य है। माराष्ट काक द्राक निर्फिश्चेहुधी ज़िहिनाम न हुन्ग्म। ज्ञा छाम 🔻 भिरुक्ति गृष्टि रुवाप गृष्टि । एकी नाम निर्फेश डिंब डिंब भिरुट्ड गृष्टि निर्तिक छड्ड भिर्मार्छनीत्र कम गृष्टि निर्मित्र निरमी भिर्मित्र कर ४ । है पुछि डिट हूं । जानमें हुन्हें मैं । एक किमकी पुष्टि इप की महि क लाष्ट्रका हु:ख भागमा और सुतक्षेमेंसे की उठना आवश्यक था 139 राजिसमार प्रार्थ राठि छाछि दिए प्रार्थ , इकी नाम समकारा १हा अपनी रीतिपर उनके यहां गया और तीन विश्रामवार उनसे धम्मी-रुनाए गृष्टि। एक एक क्वाप्तम किर्फिन्द्रिश द्वित माप्ट मिग्राम पृष्ट किताकिश्रं ह काई भ्रांगान किताकिश्राह हो है विस्तानिका

इ यह बात सुनत है हिस्स । एकी छक्तार है हिस्से हो।

। एड़ी ड्राइ ड्रेन्ट केंछ । करू में मेर्ड हिया ।

सीका श्रीर निमाधियक किये उस पास बहुत श्रीप्र जाने की शाजा

[ 1 इन्छ । नावना नावना नावना नावना अपने ।

३९ किंगम कि एवं गिड़ार्ट डाक किक्ट मिनिथिए उन्हाप क्रम १ मि । एवा इंभ्रट स्प्रियि क्रम क्रमेट स्नेक्ट्र युड्ड १४ सिंगियू

म्हीतीय गृष्टि भिर्मिक काम गृष्टि किही हैंगी मेम् कामम इह नश्-कृमीड़ हा । एक निम्न नाह भिर्मेन्द्र थे निक्षमी एकि कि सिक्वि एक निम्म हाम्मी भिष्म निक्ष्म मिर्मेन्द्र थे निक्षमी एकि कि भिष्ट थि मिर्मेट्र पूर्व हाम्झा निक्षम कि कि मिर्मेन्द्र भिर्मेट्र हा इक् इह कीएक हैं एक्ट्रम छह क्राम्म कि सिम्मेट्र भिर्मेट्र इह इक् इह हा । ए जिस्मेन्द्र भिर्मेट्र कि ग्राह्म कि शिष्ट क्रिक्टिंड्रम्

मड़ एक दिक काऊ प्रमास साम एमप्रेस के छे हो हो है। एक है। ताम प्रमास सिक्ष क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य माम है। ताम क्ष्य क

श्रथवा सुनमें समय कारते थे। तब पावऊने अरिशापाके बीचमें खड़ा होके कहा हे आथी- २२

। हुं 1519ई करपूर्व्य इंड 1र्थव्य क्येंगिक पार में गिपक्ष प्रि इ.९ 1519ई किंकिक्टिक प्रयु किंगिक पार पृष्ट किंग्मी में वर कींप्र गाँउ ग्री विश्वास किया जिनमें दियोत्तिय अर्थेपापानि था और इं उतक बीचमेंसे चला गया। परन्तु कहें एक मनुष्य उससे मिल इड़ किनने ने हस इसके विषयमें सुक्त मिन सुने । इसवर पावल ३१ स्तकंक मा बरनेकी वनमु छात सुनक कितन १६ । है । हा है । वसने वस सनुष्यको स्तकोमेसे वहाके सभोको निश्चय जिस त्रापन विश्वक किया है धम्मेस जगतका न्याय करात और 191इ केष्ठकृम छर इक मिलिरी है । छा ५३८ मही कुए निसर कीरिक १ ६ अभी सब्बन सब मनुष्योंको पश्चात्ताप करनेकी आज्ञा हेता है। इत्र है। इसिक्षेत्र क्रिया श्रामान सम्बंधि आसामान महिल्ल क्रमीह मुंड है नामा क्रिक्न इंडु डि्ग किानक्रक गृष्टि गिमीक ईश्वरत सीने अथवा रूपे अथवा परधरके अथित सनुष्यकी की ाम्समा है। हो हो है अवरह वंश है तो वह समस्ता कि कि मड़ की है 1इक भि मिंधिक मिक्की कांड्रफ क्रांगिक पाए भिक्त है निड़ि गृष्टि निरमी गृष्टि निष्टि मिष्ट मह क्रींफ्न . है डिन गृह ऩ हैंड़ें क्या जाने उसे स्टोहक मार्च और तीमी वह हममेंसे किसीसे कि असम्प्रम ह की . ई । एवं कि मिन्न इ कि एक कि समा कि न समा कि हाथि किंभिस पह धारहर हा है किंग्ड किंसिक प्रमिशिष्ट शिष्ठ काति। उसने एकही लाहुसे मनुष्यां सब जातिगण सारी कृक् कार गृष्टि भाव्य गृष्टि निवित कीए श्वास क्रि एव कुछ किसी वस्तुका प्रयोगन एसनेसे मनुष्यांके हाथांकी सेवा लेता है ह गृष्टि - है। छिएक डिंह साथ संग्रिज्नीम पृद्ध धानक कथाइ काई ५,5 श्रीर सब कुड़ जो उसमें हैं बनाया सी स्वर्ग श्रीर पृथिवीका प्राप्त काग्रह निम्ही प्रस्थेहै । हुं कािन हि किंगिन पाइ में एक किमिर ४,९ अनजाने हेथ्यरकी सी जिसे आप लोग बिन जाने यूजते हैं था तब एक ऐसी बेही भी पाई जिस पर जिसा हुआ था कि

। एति श्रीह कितवी एमें कित और दिन के मान भिमार

विद्यभागमा लिएन।। मिंदिई प्राप्ति दिगम किना । उत्तक । अपना माना स्वता काने किना किना है।

क्रिक्त स्थले पीखे पावल आधीती से किलके किस निहुदी था इस । जाया । और शकुल मान पन्त देशका एक जिहुदी था

। 139 सप्र इंड पृड्ड नामसी नम्म क्रिक्र् ११ मिडिन्छ इक 19 । हैं गिरू कडूक र्रम मिग्राफ छड़ कींकि ई छ: इ अह की गार्फ न ड्राइम प्रमाह ड्रांक प्राप्ट हु गर्फ रिहे में ०१ कींफिन। इर मस्त जात कर और चम मत रह । मन । इक मिलाना 3 । इस कमार किया किया है भित्र होता है है । इस है । किरवास किरवा कार्य के किस्ता के स्वाप्त के स्वाप्त किरवास कर**ी** न उपस्य हमान काम काम किएल काम साम हो। एव एक उपासकके धरमें आया जिसका घर सभाके बरसे उना हुआ e कंग्रम् है मान त्रपृ कृष्ट काल मिडिक गृष्टि। ग्राम्लास माप क्षिणिक्रीकृष्ट्राष्ट्र में मेन्छ . इं परिनी में . प्रांत्र प्रमुखी द्विराइन्छ द्वाकि छाउन्ह विह्तियोंकी सासी देता था कि थीयु ती खीष्ट है। परन्त जब वे काई माफ्र कामनाष्ट रामा का का का हा सामनी इकाम कथामिती महि । अप युना नियं के सि स्थान सा । यह सिक्ष क्रिक्ष 4 क़क ताब मिश्व काम्म कुछ ग्रामाश्रधी कुण गृह क्रिग्र। । । 8 मछर । एक कामा है कि की कि । कि विकास के हो । हो कि कि ग्या। श्रीर उसका श्रीर उनका एकही उथम था इसिलिये वह ह ाँड्राप्ट किम्ह काप कारुकिम्या कि किम्ह गृष्टि किम्ह रुवाप . कि हुई। ाहाछ किनार रुक्त छागर मार् किंपिडी इहा छाउ की उन दिनोंसे इतिनया देशसे थाया था इसिन के क्रीहियने

फिड़ीबुध इ ाइक फ़ांफ्डीबुध में फिल्लाए डिफ्ट एए प्रप्रमेखि 8१ इस रुवाप डिर्मिट । ई क्रिक्सि किनेक क्रिमिट किनेकड़े इ छिहीरि हरिएही काष्म्रहरू किंधिहम रह ब्रह क्रि गृष्टि . श्रिष्ठ गिष्ट केमभाष प्राप्ति भिष्ट केषक देवित प्रमुख्याप प्रकाडि एनी क्य जब गालिमे आखाया देशका प्रधान था तब पिहुदी लोग १२

३१ इन्ह निमुद्द प्रक्रि । द्वे छिड़ाम डिहा निष्ठि थिए वस्ता किछि। कीएिक मिल दिमहारि ई में एपकी काष्रभाष्ट किरंड्र राइउह ग्रिक भे तुम्हारी सहता । परन्तु जो वह बिबाद उपदेशके और नामोंके १४ किनाह किना कि किन किना बुरी क्वाल होति ता अन्य जानक

ण कामम मिंपिनीामपूरीम हत । १०६ी इड्डि मिंगाह कममाह ग्राम्ही

प्राप्ट ।ग्राप्त र्नमाग्न कम्प्राप्त प्राप्तक कड्कप कितिष्णीमि क्राप्य

विमिका अस्य मंद्रक्षित मारका राक्कार अन्य अन्य विवादका उसने इफिससे खोळ दिया और कसिरियामें आया तब ( सिरुश-कि । गान्स्राष्ट रिक्ष प्रती प्राप्त प्राह्म में कि द्वार प्राह्म है दर हुआ कि आनेवाला पब्बे पिस्श्राबीममें करना मुक्त बहुत श्रवश्य १९ दिन और रहिये तब उसने न माना - परन्तु यह कहके उनसे विदा ९० बाते किहैं। जब उन्होंने उससे जिनकी किहै कि हाम है जो के होंफ़्डीड़ुरी काक एक प्रमा के 144 डिगास गर्ध ।इहि विक किन्छ केट ड्रेप मिशान मिलीड़ निस्ट गृष्टि। थि निम निष्य निष्ठ ३१ कींफ़िक । शिकड़ेस प्रिंग । निष्ट संग्राम । एवी की निष्ठ । रिज्यूष महि छिकिम्हो एकं केछह महि छिए हिल्ह छिन् हो । क्रिंड ।इंघी फ़िंगिस घट । इंग मड़ी हड़े भि ग्रस्टि छा। । इंकी न ात्रन्ती कुकु किरोग हु निम्ता न किहै।

11541 -1501 मिग्रिक क्य गृष्टि 150किनी इंड कड़ा मही इन्हें गुरी। 11पार इंड्र

## ्रीपरलोदाः बसान ।

कांफ़्रीद्रुष्टी गिष्ट कांगिरु किक्रफ इंड निम्छ कारुक मिणिपप क्कान्रपृप्तिमाथ ताष्ठ हर है छि। कि प्रिप्त कींप्र । हैकी तिराहम न न पहुंचक अनुप्रहस जिन्होंने विश्वास किया था उन्होंकी ब्रह्मी र्भेर वह असायको जार नहाया था सा भारती सुनक कि अस किया और ईश्वरका माग उसके अहर कि करके किसर नार्कियों गृष्टि छिक्ष भूग गिरु नेम्क नाव समजास ३६ मेहिनके वपतिसमा की बात जानता था। वह सभाके घरमें विषयमेंकी बाते बड़े यबसे सुनाता और सिसाता था परन्तु केवल कप्रय किंड गिगरहार मामग्राष्ट ग्राष्ट्र कि द्वाप गलाड़ी किंगाम ३६ तर्व और धम्मेपुस्तकमे सामधी था इभिसमे आया। उसने प्रभुक् २४ अपछी नाम सिकन्द्रिया नगरका एक जिहुद्री जो सुबक्ता

ा किया ।

उसका उपट्रेय और जिबाद और अनेक प्राध्वय्ये कमिना वर्णन । मिरान हिमाबार प्रवास करने ती कि वाला का का का कि मान है कि का है।

द्वितालिय सुनारका पावलपर चपड्स मचाना ।

है। तब उसने उनसे कहा की तुमने किस बातपर बपतिसमा á उससे कहा हमने तो सुना भी नहीं कि पवित्र आत्मा दिया जाता निहन्छ । ए। ए। । माहरू हिम करक माहरू निम्ह । एक । हुक है है है से स्वापन स्थापन है। है है से स्वापन स्थापन स्थापन है। है अपछोक करित्यमें होते हुए पावल जपरक किश्चम

क्रीहर्तने पश्चात्तापका बपितसमा देके अपने पीछे आनेवालेहीपर जिया · उन्होंने कहा योहतक विपतिसमापर । पाबरुने कहा 8

रिछान कह गृष्टि । एकी गमिस्रीपक समार केष्ट्रिय सुम् रिडिन्ड किरवास करनेका होगाँस कहा अथाँद स्रिष्ट पश्चित । यह सुनक

क्षीलयां कोरते और भविष्यद्वावय कहते रता । ये सब मनुष्य उत्पर् हाथ रखे तब पवित्र आस्मा उतपर आया और वे अनेक

किक हार समाने घरमें प्रवेश करके साहससे बास करने वारह एक थे।

तब बह उनके पाससे चला गया और। शिष्योंको शलग करके फिल मिक । इनिने किराम मुद्र गाष्ट्र कीर्गिक गृष्टि थि किराम डिन श्रीर समकाता रहा। परन्तु जब कितने राहर गिक्सम ग्रीह उता और तीन मास देश्वरके राज्यक विषयमें वार्त मुनाता

युनानी भी सभीने प्रभु वीशुका बचन सुना। श्रीर हेंग्बर्ने पावलक १९ मिह हिंद्री सिहिन के गिर्धा की किंद्र । इस । हा अप तुरान नाम किसी मनुष्यक विधालयमें प्रतिदिन बात किहै। यह दें। १०

उनसे जाते रहते थे हैं। हुए भूत उनमें निकल जाते थे। ार्ग ग्रन्थि है जिस् काम्ड्रेम जाप क्षितिर्ग छामज ग्रन्थि हिर्गिहे हाथासि अनाल आश्रप कम्म किये . पहांतां कि उसक देहपरस १२

इह किनकी प्रांहेस्ट नम नित्नी थे दिश प्रिनकी दिष्ट तब जिहूदी लोगों में से वाह हथर उथर किरो करते और भूत १३

इन्हेवा नाम एक विद्वेदीय प्रधान याजकके सात पुत्र थे जो यह १४ जिसे पावल प्रवार करता है हम उसीकी तुम्हें किरिया देते हैं। भूत छने थे प्रभु वीशुका नाम यह कहके लेने छने कि वीशु

श्रह । एक किमिनेनिष्ट किभिनेनिको इ फिल नेगकपु काई ग्रेपू ३,5 नेघिक गृष्टि केमह हम है। यात । व वह हम है। एक प्रक्रि न द तुच्छ सममा जाय और उसकी महिमा जिसे समस्त आशिया निन्दित है। जाय परन्तु यह भी कि बड़ी देवी आतिमीका मन्दिर ए साथा है। को ह में इस अरुक राक्षा है। है। साम ह -प्रस् कात्मम कार्गिक कड्ड काष्राधात क्रमम माय हन्प्र दिन क मिलीड़ रुक्क हैं डिंग प्रब्युं कि नारू माम्ड मिलिड़ कि की कड़क ड्रफ निरुवाप एड़ की डि किन्छ गृष्टि निष्णई मह गृष्टि । ई ३९ िडि प्राए त्रीम्प किंमिड छिमाक छड़ की डि हिनक मह किन्ह है 13क काक द्रक्य किंग्रिमिक किंक्षित्रिक मिर्छ मिर्छ गृष्टि किंद्रिक किशिंघ किरुंत्रीम कीमिनीष्ट रात्मु क्य मात प्रहामिहि कींक्रि ४,5 । वस समय इस सामक विषयमें बड़ा हुछड़ हुआ। न्ही इक् मामिशास डिपास इह किर्म मामिश्वी के हिन ग्रीह फ्यामिती त्रीयह काई छेमिन्ड थ त्रिक किस किस है। कि । गरिष्ठ क्रिक्स कि एक क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स हिंह की इक ९९ और आखायाक बीचसे पिरुश्राचीम जाकी उद्शाया और १९ े व्यव यह बात हो दिन्दी तक पानक अलाभ मानिया । एडे छहर । हैं। तर्क महा वस्त है । १३६० ६

-प्रीक्ष प्रक्रि एकाफ गार्क प्रक्षि हैड्ड उड़ाड्कड़ार डिड्ड संप्राप्त प्राप्त कड़कप थि कथीप गिर्छ केठवाप कि किंकिनिडिकीमि 1ई व्याह्त इस मीड़का उत्तर हे सकेंगे। श्रीर यह कहके उसने सभाकी ४९ जानेका डर है इसिलिने कि कोई कारण नहीं है जिस करके हम ७४ मिए हो है इसके हेतुस हमत्र बल्डिका द्वाय कार्य विषयमें कुछ पुक्रते ही तो व्यवहारिक सभामें निर्णय किया जावगा। 3 ई कांताक किस है मह कि हना। फ़्क लाबिश कर हे हैं एकि नाधर प्रक्रि हैं तिंड़ नहीं क्रान्नी ति हैं ज्ञान्नी सिमिकी न्ह किर्धिमिक काम्हे का्रुट मुक्षि किएहीमिहि कि 1 है कड़-ही किन्दि भिडिम्ह म प्राप्ट कांक्ष्णिक हिनाप म कि डि भार कांक्र्यहार श्रु मह क्षांक । फिल म शिकान उताववाचि साक देव आहे । एवं इन इन इन क्षितर की शारक गिरी हुई सुनिका रहणुशा है। हो जब कि इह जी जानता कि इमिनियों का नगर बड़ी देवी आनिमी की रि कि है छ्वेहम हिंक निकि किसी है 1ड़क के का होए किनिक ५६ निकार्क करारत का १ हैं। त्रिय एक कि विमित्तीए कि कि विश्व जाना कि वह बिहुदी है सबक सब एक शब्दस दो बहुकि अरक्छ स्थाह एइ-क्सी मिह । प्राकृष्ठ मिल । प्रकृ । इस मिल्डी इस इंड्र भिटी किंग्डेनकिसी निंतिकी भिष्डिति कहा। हैं भृत्र हेक्यू एगाक मकी मड़ है किना हैन मिक कथिक गृहि है है है। हैन ९६ 14 में कीएफ है किंगकप इन है कि मिह इन है कि छि। छेड़ विनती किई कि रंगशालामें जानेकी जोखिम मत अपने पर उठा-केलर कार्य भाग सर है हिंदी केलर कि नींरीतकी कि सिमांरीहिए १ ई काप्रधास । एकी न नात किस्ट निर्मण्डी कि । डाम नाह मि o ह छाए कींगिकि निरुष्टाप छए । छा ड़ाई मिरुपाप्राण काई तन्नी कप्

[ पावल्का कर्षे एक देवीचे होले जिलात नगरने पहुंचना ।

इक क्ट कड़ा माम निर्मा और निर्मा मान रहे नामू के 3 किकरा। उस सारे देशमें फिरके और बहुत वातोंने उन्हें उपदेश 5 छक किनाक ग्राप्त काएक काएक कार्य कार्क वर् जब हुएलड़ धम गया तब पावल शिष्णंक इएलड़

जहाजपर सुरियाको जानेपर था यिहूदी छोग उसकी घातमें छगे इसिलिये उसने माकिदोनिया होके छौट जानेको टहराया। बिरेया नगरका सोषातर श्रीर यिसछोनियोंमेंसे श्रिरस्तार्स श्रीर सिकुन्द श्रीर द्वीं नगरका गायस श्रीर तिमोथिय श्रीर श्राशिया देशके १ तुखिक श्रीर त्रोफिम श्राशियाछों उसके संग हो लिये। इन्होंने इशागे जाके त्रोश्रामें हमेंकी बाट देखी। श्रीर हम छोग श्रसमीरी रोटी के पब्बेंके दिनेंकि पिन्ने जहाजपर फिलिपीले चले श्रीर पांच दिनमें त्रोश्रामें उनके पास पहुंचे जहां हम सात दिन रहे।

श्रठवारेके पहिले दिन जब शिष्य लोग रोटी तोड़नेको एकट्ट हुए तब पावळने जो श्रगले दिन चले जानेपर था उनसे बातें मिल्ह श्रीर श्राधी रातलों बात करता रहा । जिस उपरीठी कोठरीमें वे एकट्ट हुए थे उसमें बहुत दीषक बरतेथे । श्रीर उतुख नाम एक जवान खिड़कीपर बैठा हुश्रा भारी नींदसे सुक रहा था श्रीर पावळके बड़ी बेरलों बातें करते करते वह नींदले सुकके तीसरी श्रटारीपरसे नीचे गिर पड़ा श्रीर मुश्रा उठाया गया ।

१० परन्तु पाबल उतरके उसपर श्रींधे पड़ गया श्रीर उसे गोदीमें ११ लेके बोला मत धूम मचाश्रो क्योंिक उसका प्राण उसमें है। तब ऊपर जाके श्रीर रोटी तोड़के श्रीर खाके श्रीर बड़ी बेरलों भारतक

१२ बातचीत करके वह चला गया। श्रीर वे उस जवानको जीते ले श्राये श्रीर बहुत शांति पाई।

१३ तब हम लोग श्रागेसे जहाजपर चढ़के श्रासस नगरको गये जहांसे हमें पावलको चढ़ा लेना था क्योंकि उसने यूं ठहराया था

१४ इसिलिये कि श्रापही पैदल जानेवाला था। जब वह श्राससमें हमसे श्रा मिला तब हम उसे चढ़ाके मितुलीनी नगरमें श्राये।

१४ श्रीर वहांसे खोळके हम दूसरे दिन खीयो टापूके साम्हने पहुंचे श्रीर श्रगते दिन सामा टापूमें लगान किया किर श्रोगुलिया

१६ नगरमें रहके दूसरे दिन मिलीत नगरमें श्रामे । क्योंकि पावलने इफिसको एक श्रोर छोड़के जाना ठहरावा इसलिये कि उसको श्राशियामें श्रवेर न लगे क्योंकि वह शीव्र जाता था कि जो उसले बन पड़े तो पेंतिकोष्ट पब्बेंके दिनलों यिख्शालीममें पहुंचे ।

मंडलीकी चरवाही करी जिसे उसने अपने लोहुसे मोल लिया किप्रहर्ष्ट्र सह की रहुर हिम्स हैं भाउड़र किरकार हुस् निमाह इनिय में और सार कुंडके निष्यमें जिसके बीचमें पिलि न मित्र मित्र के हैं कि एक की है। कि मित्र ७९ क्रिह्य है भी की छिन । है शहिन भिड्डा कि की भी की है 155क इसिनि केला किस है क्राय है मही क्षाय में किसिन । हिस्से उह डिंग रही इस एम इं एकी फानस एक किएए। केर्र के वहमूल्य है। और अब दें का जातता है कि तुम सब जिल्हों र ान्फ्र किए हैं ड्राम छिष्टिक प्रम निर्म कि किड़ाक्रम किर्देश किए। आनन्देले अपनी दोड़को और हेज्बरके अनुग्रहके मुसमाचारपर करता हूं और न अपना प्राया इतना बेहुभूल्य जानता हूं जितना ४९ डिंग मन्ने किया है। परन्ते में किया कातक है। एक आह नघं की ई 15ई कि 13 ज़म्म ज़म्म ज़म्म स्वीत की है 10मार इर द्विष्ट रुप्तक . गार्श्म ग्रम प्रमास देश की है । तिनार हिन ग्रीहर इं इ अव देखी में आसाचे बंधा हुआ जिल्लाबीसका जाता हु २१ और हमारे ग्रभु यीथु खीष्टपर निश्वासकर्तकी वात कहता रहा। किन्रेक पालाम्ड्रम गिष्ट क्रिस्थड्डे क्ड्र जिला में पर किंगिनीति १९ प्राप्ट फिडीडुबी की ,डेाकिसी म ड्रेस्ट प्रद प्रद प्राप्ट किंगिक प्रक्रिक न दुस्त कि दिश्क कर न ताव देखि छोमांताव ०९ किमार निम फ्लाफ्क गृष्टि . रहा राह्य राहक राहि किप्टम में हिं शिक्षा के प्रतिकाश्वी के सम्मान कि मिला के में कि कि 3 १ कि छड़ महि मिही एक वह । 137 मिनी है। के एक एक एक एक एमस रह में एन्ड्रेंप सिष्धिक्षित्र में कि छेन्डी के कि कि कि हि बुलाया। जब ने उस पास आये तब उसने उनने कहा तुम १८ o १ किंग्निमार किछिने के किस आग्न मिलीड़ किंग्निक निष्ठ किर्मिकी ा मांह एक्टी प्राहि स्ट्रिय क्षिकिस मिलका के प्राहित है।

39 प्राइड्डे एक जिपि कितार प्रिस की है 15 मार ड्रफ में कीस्टि । ई 05 छिसेटिक डि अड्रफ्ट । फिड्डिक म किटलेट फि फिरेट एटिए सिडिफ्ट जार दिर्ड किर्टिक ट्रिक क्रिफ निपट किरिटिश कि फिरेट एटिए पिट 8 इ इ किर्ड 15 मिरेट प्रिटिश कार स्थाप कर है कि एटिए 1 ड्रिक्ट निपट केट्ट किरक स्थाप इस ड्रिक्ट म मिरिटिस किल्क्ट्र

मिडीम करक एउसर का किश्वीक भूप प्रक्रिक कर अक्षेत्र । का कि कि ३१ मेंने सब बातें तुम्हें बताइ कि इस रीतिसे परिश्रम करते हुए । इंकी छड़ेड किमिमिं रेम गृष्टि किम्हाधिए र्म निधिन्न मृद्र की इंड होने श्रथवा वखका उत्तर नहीं किया। तुम श्रापही जानते हो इ हे सिन्ते किस्से क्षेत्रका है। है एकसे हे अवहा है । है । शुं है ये वेस है से सार है से स्वाप कि है । है है है है है है । ३२ और शब हे भाइया में तुम्हे हेभ्बरको और उसके अनुप्रहके बचनको

फ़िट मिंडुन्ट बत ,मिक्टि जिम ज़िर ज़िए ज़िस मिट की थि डिक मिट कि कि किएक कारि मिताब प्रक काश्रीक मित्र है। कि है मिर्फ किह न है कंडमिक के उनार गर्डि माई तड़ुड वस व वत । ड्रेकी ामधार ० इ इं६ वह वाते कहक उसने अपने बुटने टेकक उन सभीके संग कि उसने कहा खेनेसे देना अधिक धन्य है।

जहाजला पहुंचाया ।

वावलका प्रमाय कामा । **किञ्जीक प्राक्त** मिन्छुंग किमिन्द्रमुखि किस्ट प्राक्ति किस्प्र

क्य का । हैकी ानधार केकर नंदि प्रमुति नीम ह ग्राह्म । वव एक -हुए कि उड़ाह काएक मड़ हम ने कि हाई हो ने में हैं र जब हम उन हिनोंको पूरे कर चुके तम निकलके चलने लग और उन्होंने आह्माकी शिचासे पावलसे कहा पिल्शलीमका न जाइये। . कुर मही हाए । इंडि मड़ काप किकिंग्धी कोंक्रेड गृष्टि । कि प्रप ४ नीर नगर में लगान किया क्योंकि जहाजकी बीमाई वहां उतरने-देखनेमें आया तब हमने उसे वाजे हाथ ब्राइं। शार सुरियाका जाक इ जाता था पार्क हसने उसपर चढ़के कोछ दिया। जब कुप्रस टापू क्रिफकीतिन कि किछाड़क कप प्रक्रि । क्रिक्ट प्रप्रापत छाताप झांड़क इ जब हमने वनसे अलग होके जहाज खोला तब सीथे

क्रिक्ट । इर मही कृष एमं केम्ह करक प्रकासन किंभिड़ाम गृष्टि = क तब हम सारि जलवात्रा पूरी करके तिलमाई नगरमें पहेंचे धर् वीरि ।

हमरेका गाले उपाक इस ती जहाजपर चढ़े और वे अपने अपने

। फि किएक । इक फ़िरइएक्सि कि कि छि छित्रि गिर्म् ग्राम किल्किस छड़ । इत्र दिन किस्ट किस्क प्रवेश प्रमानार प्रचारक के सरमें जो सिंगें के भारत प्रमामा के मिल ग्राह माह साम्रीमक कंडम भांडम है काम्ने कंडमाए कि मड़ नड़ी

किहती लीग यूही बांध्ये और अन्यदेशियों के हाथ सिंगी । जब १२ मिमाणिक्श्रिता है किस मनुष्यका यह पहुका है उसको कि है। ामगाह हिमा छ। इ कमांड होए गृहि छाड़ रिप्रह गृहि कि । कडुए १९ । विरुष्टि क्राप्त काल हाम राम हे इस । यह हाम ही है है। जब इस बहुत दिन रह चिक तव आगाव नाम एक मोवेच्य- १०

उन्द समीलप्रअधी किनी कमान कप्रिय मिय कि में . 1ई किएक मून नम 19म गरि तार की डि निस्क कि मह की एड़ी अपट नेमह पावलसे बिनती करने लगे कि जिस्शाबीमका न जाइये। परन्तु १ ह हमने यह बातें सुनी तब हम लोग श्रीर उस स्थानक रहनेहारे भी

मानता था तव हम यह कहक चुप हुए कि प्रभुकी इञ्छा पूरी होवे। क्षेत्र जिल के वह । हु आएति भि किन्प्रम क्रिप्र डिल किनिक शिंह

हम पाहुन होने हमें पहुंचाया । जब हम जिल्याबीममें पहुंचे तब १७ ांड्रफ किस्टी साम क्राप्त निहास कप किसरह साम नाझानम इंड्रफ ३१ गृष्टि किली ाई एम्डे हामड़ किली कि झेम्लिकाड़ी काफ्रीमुक । फिछ ११ निक्त किमीकिएअधी कड़ांख हांच गांक मड़ इंपि कांन्डी मड़

भाइपींने हमें आनन्द्से यहण किया।

प्राचीन जीगा आये । तव उसने उनको नमस्कार कर जो जो कम्मी १६ इसरे दिन पावल हमारे संग वाक्रुक यहां गया और सब १८

निगर की हैं निइक ग्रिस हैं निश्मित किनिय गामि किसिम हैं। किंपिरी हुना है कि आप अन्यहोशियों के किंपिर है। एते मिएपड़ी हैं और सब व्यवस्थाक लिये धुन लगामे हैं। और उन्होंने आपक रेंड एकी मान्यो नीम्डी हुन किइम निक्नी है निम् मास हाम ह उड़क ०९ क्रिस किया। उन्होंने हिन्ह प्रमुक्त सिक्ट हैकी ध्रिक क्रिक इंग्लान स्तका संवक्षा है। हाराह अन्यद्वितामां किया है उन्हें तक तक

हैं । इस ही मह कहते हैं की कि जह कि है। हैं कि बहुत लीग निश्चय एकहे होंगे क्योंकि वे सुनेगे कि आप आप 

रप्र हक मही किकत नाम धिड़म मिहम कि किक प्र है मिमम यव्य किया और सन्देश दिया कि श्रुद्ध होनेके दिन अवांत माहनीम काई द्वार गम किन्द मही रेमड़ किछ कियानिय कह रिक्षाप छत । इर ईक भिरामितिक गृष्टि भिर्माम क्षिडू डीवि छार ३९ प्राष्टि भेड्डार्क प्राष्टि छिएडु मंकी कीव गिष्ट केंक्रिपूर र किक नाम ह ताह ड्रेकि छिएं हे की किए छाछी कारइड डिफ संघण्डी केन्ह हमड़ है। छन्। है। परने हिन अन्तर्भिंगे विश्वा है। केसर गुड़ किएन कहा प्राक्षित्रकाल सी कार कर है। है है विस्कृ रिष सेच की जाना माने हमड़े हमड़े हम की एमा प्राप्त हम हो हाइमें भुभे हे की फिलीड़ किछ फिली किस्ट गृष्टि फिलीक इन्ह किन्मह एम् किन्ह कि हेन्ह। है मिम प्रमान मिन्नियी है फिन्म आह ४ ९

माइनीम किसड इह की थि किसमस ग्राप्ट गा छई मेगान एसे क्छा। किसिमीड मलीहि निद्वीप कमड़ कि नाइन्छ। है एकी 39 पि हिनाम विकास स्वाप छड़ कार संप्रती प्राप्ति स िमर प्रक्रि हे . ई 15 है क्ष्रिक किम कि कि है कि किनाछ छड़ ग्रीह काष्ट्रिकाल ग्रीह कीर्गिक मड़ रिए ई एक्स इह ड़िष्ठ फ़िक्क फ़िलाइम पिर्फ किमासड़ ई . 191कप किछाड छाड़ न ? प्रमुख् गृष्टि माक्रम्ड किर्गागकि इस केन्र्य संप्रवेशम किछा। निमिही कुछि कामधील वह थ पर निर्दे पूर नही ताम के वह थड़

। कार इन्द्र गाइ ३० छाथा था। तब सारे नगरमें घनराहर हुई और नोग एकहे दें।ड़े

३२ प्रत्या पहुंचा कि सारे थिस्यावीस में घवराहर हुई है। तब इ हे वह से सार डाक्ने मार के हे के कि कि कि कि कि है

फ़िराकपृ इक् ट्रेकि प्रांक इक द्वांक महीर हिए। डि एकी एक 8 g मह है निक हुए गार कीर पुरुने हो। वह की दे हो। इंक् । हार किया । तव सहस्रपतिने निकट आक उसे लेक आजा । ाम्प्राप्त किल्रमाप केछई किल्लिक्षाक्रार गर्छ किलीपसत्रस मिड्रन्छ मह वहाई साप नह कि किंकितिपित मह किंक का कार होड़ा के

थे और जब सहस्रपित हुछड़्क मारे निश्चय नहीं जान सकता

जब पावल गढ़के भीतर पहुंचाचे जानेपर था तब उसने सहे ह

. हुंक कि शर्ड । सम् कि कि के के मिर्म हैं कि । इक सि । इक सि

## [ । मिह्ही जोगीर पायलको क्वा ।

 में गृष्टि । किमक गृष्टि गृंगिक गिम स्विक्त निक्ति हिंच कवांक्ष्ट कवाष्ट्र ई रकाई सिमसि कि राम्स इंब्यू कु गृष्टि गुग्नी गुमिस्

३०२ म हे शावल तू मुक्ते क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है • उसने मुक्तसे कहा मैं यीश नासरी हूं जिसे तू सताता ह है। जो लोग मेरे संग थे उन्होंने वह ज्योति देखी श्रीर डर गये १० परन्तु जो मुक्तसे बोलता था उसकी बात न सुनी। तब मैंने कहा हे प्रभु में क्या करूं. प्रभुने मुक्तसे कहा उठके दमेसकको जा श्रीर जो जो काम करनेकी तुम्मे ठहराया गया है सबके विषयमें ११ वहां तुमसे कहा जायगा। जब उस ज्योतिके तेजके मारे मुमे नहीं सूकता था तब में अपने संगियोंके हाथ पकड़े हुए दमेसकमें १२ श्राया । श्रीर अनिवयाह नाम व्यवस्थाके श्रनुसार एक भक्त

मनुष्य जो वहांके रहनेहारे सब यिहूदियोंके यहां सुख्यात

१३ था मेरे पास त्राया. श्रीर निकट खड़ा होके मुकसे कहा हे भाई शावल

१४ ग्रपनी दृष्टि पा श्रीर उसी घड़ी मैंने उसपर दृष्टि किई । तब उसने कहा हमारे पितरोंके ईश्वरने तुमें उहराया है कि तू उसकी इच्छाको जाने श्रीर उस धम्मीको देखे श्रीर उसके मुंहसे बात

१४ सुने । क्योंकि जो बात तूने देखी श्रीर सुनी हैं उनके विषयमें तू सब १६ मनुष्योंके श्रागे साची होगा। श्रीर श्रव तू क्यों विलंब करता

है . उठके वपतिसमा ले श्रोर प्रभुके नामकी प्रार्थना करके श्रपने

१७ पापेंको धा डाछ। जब मैं यिरूशलीमकी फिर श्राया ज्येंही १८ मन्दिरमें प्रार्थना करता था त्योंही बेसुध हुआ . श्रीर उसकी

देखा कि सुमसे बोलता था शीव्रता करके यिरुशलीमसे मट निकल जा क्योंकि वे मेरे विषयमें तेरी साची प्रहण न करेंगे।

१६ मैंने कहा हे प्रभु वे जानते हैं कि तुम्पर विश्वास करनेहारोंकी मै २० बन्दीगृहमें डालता श्रीर हर एक सभामें मारता था। श्रीर जब

तेरे साची स्तिफानका लोहू बहाया जाता था तब मैं भी आप निकट खड़ा था श्रीर उसके मारे जानेमें सम्मति देता था श्रीर

२१ उसके घातकोंके कपड़ेांकी रखवाली करता था। तब उसने मुकसे कहा चला जा क्योंकि मैं तुसे अन्यदेशियोंके पास दूर भेजूंगा

लोगोंने इस बातलों उसकी सुनी तब ऊंचे शब्दसे पुकारा वि ऐसे मनुष्यको पृथिवीपरसे दूर कर कि उसका जीता रहना उचित २३ न था। जब वे चिछाते श्रीर कपड़े फेंकते श्रीर श्राकाशमें धूल

२४ उड़ाते थे . तब सहस्रपतिने उसको गढ़में ले जानेकी आज्ञा किई

णुगक मुकी एगई जेगा में की हिंग किंगा होई होट । इक गृष्टि । अग्रे । अग्रे । एग्रे । अग्रे । अग

्रमावलका विद्विद्वीको नगरसभाने वागे वहां [। ानाम भारती

ेड रुपपुट की 1ए 15ड़ाय मिनाय पक्षनी ड्रह मही उसूड गृष्टि स्प्रिंग्हें रिकास्ट मिलास्ट हैं शास शास्त कोई सिंग्हें स्थितिहास्त क्षिपुर प्रिप्ति सिंग्हास्त गृष्टि रिकास्ट मिस्ट ग्रिंग्हें सिंग्हें सिंग्हें सिंग्ह क्ष्मिट कार्ज किस्प्रहाम ग्रेड्ड हैं महास्व सिंग्हा । एकी

पिड्से हैं । इक कंका जार कि सिम की कि कि में हैं भी हैं में कि का कि का जार कि का कि का कि का कि का कि कि सिक कि कि सिक कि कि सिक कि कि सिक कि सिक कि कि सिक कि सि

कीं के महर्ग में नहीं जानता था कि यह सहायाजक हैं. क्योंक ने महर्ग में महर्ग मानका व्यापक त्या कि महर्ग हैं सिक्ष मित्रक मान के कि एक भाग सहको और एक भाग की श्री हैं मित्रक हैं महर्ग में मिर्ग की कि मिर्ग हैं महर्ग हैं मिर्ग हैं ७ श्राशा श्रीरजी उठनेके विषयमें मेरा विचार किया जाता है। जब उसने यात कही तब फरीशाहशियों श्रीर सदूकियोंमें विवाद हुआ

म श्रीर सभा विभिन्न हुई। क्योंकि सद्की कहते हैं कि न मृतकों काजी उठना न दूत न श्रात्मा है परन्तु फरीशी दोनोंको मानते हैं।

का जा उठना न दूत न आत्मा ह परन्तु फराशा दानाका मानत है। १ तब बड़ी भूम मची श्रीर जो श्रध्यापक फरीशियोंके भागके थे सा उठके छड़ते हुए कहने छगे कि हम छोग इस मनुष्यमें कुछ बुराई

नहीं पाते हैं परन्तु यदि कोई श्रात्मा श्रथवा दूत उससे बोला है १० तो हम ईश्वरसे न लड़ें। जब बहुत बिबाद हुश्चा तब सहस्र-पतिको शंका हुई कि पावल उनसे फाड़ न डाला जाय इस लिये पलटनको श्राज्ञा दिई कि जाके उसको उनके बीचमेंसे छीनके गढ़में लाश्रो।

उस रात प्रभुने उसके निकट खड़े है। कहा हे पावल ढाढ़स कर क्योंकि जैसा तूने यिरूशलीममें मेरे बिषयमेंकी साची दिई है तैसाही तुक्ते रोममें भी साची देना होगा।

[ चालीस अनोंका उसे मार डालनेका नियम सांधना। पावलका फीलिक्स अध्यक्षके पास मेला जाना।]

१२ बिहान हुए कितने यिहूदियोंने एका करके प्रया बांधा कि जबलों हम पावलको मार न डाले तबलों जो लाये श्रथवा पीये

१३ तो हमें धिकार है। जिन्होंने श्रापसमें यह किरिया खाई थी सो

१४ चालीस जनोंसे श्रधिक थे। वे प्रधान याजकों श्रीर प्राचीनोंके पास श्राके बाले हमने यह प्रण बांधा है कि जबलों हम पावलको मार न डाले तबलों यदि कुछ चीखें भी तो हमें धिक्कार है।

१४ इसलिये श्रव श्राप लोग न्याइयोंकी सभा समेत सहस्रपित को समकाइये कि हम पावलके विषयमेंकी बातें श्रीर ठीक करके निर्णय करेंगे सा श्राप उसे कल हमारे पास लाइये परन्तु उसके पहुंचनेके पहिलोही हम लोग उसे मार डालनेका तैयार हैं।

१६ परन्तु पावलके भांजेने उनका घातमें लगना सुना श्रीर श्राके
१७ गढ़में प्रवेश कर पावलको सन्देश दिया । पावलने शतपितयोंमेंसे एकको श्रपने पास बुलाके कहा इस जवानको सहस्रपितके पास

१म ले जाइये क्योंकि उसको उससे कुछ कहना है। सा उसने उसे ले

। ई इंग् भंद्र मास किएहिनाय किमास ग्रीह ई ग्रामी हे बस ग्रीह ई प्राक्ष मंद्र कि फीए प्रथम भाव का में हिन्द्र ह किल्ना मड़ लिन्ह की है । एक प्रम हफ मिड़नी है फिल मिहाइ विकार प्रमुद्ध क्यांक व्यक्ति वाजीसरी आधिक मनुष्य उसकी १९ पाष्ट कुन्प्र । विद्वार साम्प्र किर्मिहाम्न छक कि पाष्ट कि विद्धुप्र क़िक़ कि उन्ह जाह इस सिष्यन किछाए मड़ की है ।ए।ए 05 -इड मिसपाष्ट किनेज़ किनही दिए स्पार नांध्री हुए। एक नेस्ट । है एक भि है 1नहक फिल्म कि किस्त एक्ष्र कार में लोकप् े उसे उस पास ले जाइये। सहस्रमिन उसका हाथ पकड़के क्रीर १६ किइक कुक छितिएएउस कि नामर भड़ की ईकी किम्ही काछह माप नेपार मेर नेहरुन रुवा । इक कार माप किरीपमड्स

काम् भाष किष्णाह मक्छाति कार्ट किरुमा ह की छिक 85 प्राफ्त नड़ाइ महि। रिक प्राफ्त किली के नाह काएनीएक निहि तार रहम किंतिकाम मि रई गृष्टि इंग्रेड्ड रुम्स गृष्टि हिर्मिश श्रीर शतपतिमेमें देग्हो अपने पास बुराक उसने कहा दे। सी २३ मेंने यह बातें सहस्तपतिका बताई हैं जवानका बिदा किया। ९९ की इक तम सिरिकी की कई ।हाए इए निरीपसङ्घ 19

ब याव ।

नी दास होय उसे आपके आगे कहें. आगे युभा पास भीया और दोषदायकांका भी आजा दिई कि उसके विरुद्ध क्षाह त्यनुष्यकी घातमें होगे हो में वुरस्य उसकी आक् कोई देग्व उसमें नहीं हैं। जब सुम्हें बताया गया कि चिह्नदी इ उगाया जाता है परन्ते बध किये जाने अथवा बांधे जानेके वेगय माई प्राप्त संप्रमही कांड्राह्म कांक्राह्म का ग्राप क्रम 39 र्नि वत । एएड सामस किछिड़ाक किन्य मेर पिछिड़ है है।एड न मह स्था मिला के के के कि एक एक मिला में महि । एत्रह कु केन हैं। यह संस है पर अरन संस या पहुंचक कु होता। ाष प्रमित्त कांड प्राप्त क्षेत्रह प्रश्निक वाला ग्रंकम छोर्छ। थड़ कि किथ्वम मुझ । मुक्तमि किस्मिनि किथ्य मनुवास हम इर,५९ फमाक फ़्रीक़ि । किकी भि डिमी किमक मड़ नेमर

नीहा लीग जैसे वन्हें आज़ा दिहें गई थी तैसे पावलको बेके हैं 9

5रिंठ किंद्रा है नहीं रेसह । शिरु मेंगान शिपननीय कि डिनार ९ इ माथिमिक निंडन्ट । एटी निष्ट । एके क्सट किंद्र्य हुई पृष्टि ६ इ इस गिष्ट केसट मि किंद्र्या केह डिन्टी किंद्य्य प्राप्ट केट्ट्रिय । एटी १६ इस पि क्या केट एटी एटी केट । एटी १६ इस । एटी १६ इस हित्र क्या है । एटी इस हिस्स क्या केट्ट्रिय केट्ट्रिय केट्ट्रिय केट्ट्रिय केट्ट्रिय क्या है । एटी इस स्था केट्ट्रिय केट्ट्रिय

ान्त्रम प्रजीत त्रमन्त्रम कार्यकृतिका स्वाप्त स्वमन्त्रीम ] [ । त्रान्त्र तमन्त्रम त्राप्ति

। हैं डिंफ़ का इस इस कार एमें किस्ट भि लंभिन्नेहिन । फिक्स लाम हिमान है नाफ मार्ट उसर ३ न दिई। उसीसे आप पूछके इन सब बातीके विषयमें जिनसे हम नुपा क्षार अप उसके दोपदायकाँका आपके कार आसा माना छोरिएड रामड़ किसर सिर्देशिकी इंड कार रित्रीयसड़स प्रसाह ७ पकड़के अपनी व्यवस्थाक अनुसार विचार करने चाहा। परन्तु इस नेमड़ ग्राहर हेकी 19 है किन्ज़ का का का है कि उसी में उसे । नाप्टम किष्मेकु कांक्रीमान गृष्टि ।ग्रहिनाक करूक मांक्री हुछ। र्गाम कितागर प्रक्रि है। छिए कितिम कुण फिल्म इम की है । छाप १ सुश्रीलतासे हमारी संघेप कथा सुन की किए। क्यांक हमने यही निएष्ट पाष्ट की है 109क िनिनी में पाई न व्यक्ति क्षेप्रीष्ट 8 घन्य मानके ग्रहण करते हैं। परन्तु जिस्से मेरी श्रोएसे आपके त्रकृष्ट हर्ने हैं है निर्वे रूप मिल्ला है । है निर्वे रूप मि ह माक निक्की पछी कार्गिर कार्ड छड़ छात्रनिष्य किए। हार् मन नीलिक्स आपके हारा हमारा बहुत करवाण जे होता है -जीमाज्ञम कु की गिरु नेगार वाद रामा कि कुक कुछ कर्तन हा श्रास्तव्यक आंगे पावलपर नालिश किई। जब पावल बुलापा गणा निकृत्य भेष प्राप्त क्षित्र स्वत्या स्वत्या आया अपर उन्हों है कोंनीजार कराधात्रम जाननिकाह स्वीप कन्ही ज्ञाम

90 एका सिसट निर्म कार्या क्षेत्रका कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्

न भीड़के सेग और न धूमधामके सेग पाया। उनको उचित या श्रा कि जो मेरे बिरुद्ध उनकी कोई बात होय तो यहां आपके आगो होते और सुक्षपर दोष लगाते। अथवा यही लोग आपही कहें रेश कि जब में न्याइयोंकी सभाके आगो खड़ा था तब उन्होंने सुक्रमें की नसा कुक्रममें पाया. केवल इसी एक बातके बिषयमें जो मैंने रेजिनसा कुक्रममें पाया. केवल इसी एक बातके बिषयमें जो मैंने रेजिन की बिषय होके पुकारा कि मृतकोंके जी उठने के बिषयमें मेरा बिचार आज तुमसे किया जाता है। शालीममें भंजन करनेका आया सुक्ते बारह दिनसे अधिक नहीं हुए। और उन्होंने सुक्ते न मन्दिरमें न सभाके घरोंमें न नगरमें १२ किसीसे विवाद करते हुए अधवा लोगोंकी भीड़ उगाते हुए पाया। और न वे उन बातोंकी जिनके विषयमें वे अब सुक्त पर १३ दोष उगाते हैं उद्दर्श सकते हैं। परन्तु यह मैं आपके आगो मान १४ लेता हूं कि जिस मार्गका वे कुगंध कहते हैं उसीकी शित पर मैं अपने पितरोंके देश्वरकी सेवा करता हूं और जो वाते व्यवस्थामें अपने पितरोंके देश्वरकी सेवा करता हूं जार जो वाते व्यवस्थामें अपने पितरोंके देश्वरसी अस्तकमें लिखी हैं उन सभोंका विश्वास करता हूं, और इंश्वरसी आशा खता हूं जिसे से भी आप रखते १४ हैं कि धर्मी और अधर्मों भी सब मृतकोंका जी उठना होगा। इसमें और आधर्मों भी सब मृतकोंका जी उठना होगा। इसमें और मान सदा निदेषि रहे। बहुत बरसोंके पिछे में अपने १७ बोगोंको दान देनेका और चढ़ावा चढ़ानेका आया। इसमें इन्होंने १० बोगोंको दान देनेका और चढ़ावा चढ़ानेका आया। इसमें इन्होंने १० बोगोंको दान देनेका और चढ़ावा चढ़ानेका आया। इसमें इन्होंने १० बोगोंको दान देनेका और चढ़ावा चढ़ानेका आया। इसमें इन्होंने १० बोगोंको दान देनेका और चढ़ावा चढ़ानेका आया। इसमें इन्होंने १० बोगोंको दान देनेका और चढ़ावा चढ़ानेका आया। इसमें इन्होंने १० बोगोंको दान देनेका और चढ़ावा चढ़ानेका आया। इसमें इन्होंने १० बोगोंको दान देनेका और चढ़ावा चढ़ावे सक्ते मन्दिरमें इन्होंने १० बोगोंको दान देनेका और चढ़ावा चढ़ावे सक्ते सिंहिए उत्तर देता हूं। क्योंकि श्राप जान सकते हैं कि जबसे में पिरू-U u o ي و

करनेमें श्रथवा उसपास द्यानेमें मत रोक। श्रीर उसने शतपतिको आज्ञा दिई कि पावलकी रचा कर पर २३ उसको श्रवकाश दे श्रीर उसके मित्रॉमेंसे किसीको उसकी सेवा ठीक करके बूसता था उन्हें यह कहके टाल दिया कि जब ख़ुसिय सहस्राति श्रावे तब मैं तुम्हारे विषयमेंकी बातें विर्धाय करूंगा। यह बातें सुनके फीलिक्सने जो इस मार्गकी बातें बहुत

थिहूदिनी थी श्राया श्रोर पाव∂को बु∂वा के करनेके विषयमें उसकी सुनी। श्रोर जब वह कितने दिनोंके पीछे फीलिक्स श्रपनी खी दुसिल्लाके संग जो २४ स्रीष्ट्रपर विश्वास धर्मा श्रीर संयमके २४

[ । एन हे हेब्रा किस्पर के आहे । एन हे उपने एक किस्ती प्रकाश ]

धारप्रक्ष में कि कींग्रन । हैं फिकी हैंन धारप्रक्ष छह नेमें हैं निनार १९ निनार प्राहे हैं भिर्म में 15 हैं फिकी कुछ प्रगर्ध हुं नहीं सांगता हूं परन्तु जिन बातों से यु सपर देख छगाते हैं यदि उनमें से कोई बात नहीं टहरती है तो कोई मुसे उन्हों के हाथ नहीं सोंप सकता है. में कैसरकी दोहाई देता हूं। तब फीष्टने मंत्रियों की १२ सभाके संग बात करके उत्तर दिया क्या तूने कैसरकी दोहाई दिई है. तु कैसरके पास जायगा।

> [स्त्रिश्चिपाके स्त्रागे पावलका उत्तर देना । कीष्ट श्रीर स्त्रिश्चिपा से पावलकी बातचीत । ]

जब कितने दिन बीत गमे तब श्रिप्रपा राजा श्रीर बर्गीकी १३ फीष्टको नमस्कार करनेको कैसरियामें श्राये। श्रीर उनके बहुत दिन १४ वहां रहते रहते फीष्टने पावलकी कथा राजाकी सुनाई कि एक मनुष्य है जिसे फीलिक्स बंधमें छोड़ गया है। उसपर जब मैं बिरू- १४ शलीममें था तब प्रधान याजकोंने श्रीर यिद्वदियोंके प्राचीनोंने नालिश किई श्रीर चाहा कि दंडकी श्राज्ञा उसपर दिई जाय। परन्तु १६ मैंने उनका उत्तर दिया रामियांकी यह रीति नहीं है कि जबलां वह जिसपर द्रोष लगाया जाता है श्रपने दोषदायकोंके श्रामने सामने न हो श्रीर दोषके विषयमें उत्तर देनेका श्रवकाश न पाय तबलों किसी मनुष्यको नाश किये जानेके लिये सोंप देवें। सो जब वे १७ महां एकट्टे हुए तब मैंने कुछ बिलंब न करके श्रगले दिन बिचार श्रासनपर बैठके उस मनुष्यको छानेकी श्राज्ञा किई। देाषदायकोंने १८ उसके श्रासपास खड़े होके जैसे दोष में समभता था वैसा कोई दोष नहीं लगाया । परन्तु श्रपनी पूजाके विषयमें श्रीर किसी मरे १६ हुए यीशुके विषयमें जिसे पावल कहता था कि जीता है वे उससे कितने विवाद करते थे। मुभे इस विषयके विवादमें सन्देह था २० इसिलिये मैंने कहा क्या तु यिरूशलीमको जाके वहां इन बातोंके विषयमें बिचार किया जायगा । परन्तु जब पावलने दोहाई दे कहा २१ मुभे श्रगस्त महाराजासे बिचार किये जानेका रखिये तब मैंने श्राज्ञा दिई कि जबलों मैं उसे कैसरके पास न भेजूं तबलों उसकी रचा किई जाय। तब श्रियाने फीष्टसे कहा में श्राप भी उस २२ मनुष्यकी सुननेसे प्रसन्न होता . उसने कहा ग्राप कल उसकी सुनेंगे।

सो दूसरे दिन जब अग्रिपा और बर्गीकीने बड़ी धूमधामसे २३

मिनाष्ठ हामम एमं कींग्रञ्चन श्रंथ केंग्राम गृहि किंग्रिम केंग्रम काह मिनाष्ठ हामम एमं कींग्रञ्चन श्रंथ केंग्राम गृहि किंग्रिम केंग्रिंग किंग्र । किंग्रिंग किंग्र । किंग्र के किंग्रम किंग्र । किंग्रम किंग्रम किंग्रम किंग्रम केंग्रे । किंग्रम किंग्रम केंग्रम केंग

किन्छि में प्रष्मी निपष्ट कि । इस मिला है से । स्वाप्त किन्छि । स्वाप्त किन्छि । स्वाप्त किन्छि । स्वाप्त कि । स्वाप्त कि

पर होग उगात है। जात कोगोंक बहां यह क्यों विश्वासक अयोग्य जाना है

हैं किई नेतृ कि किंका मह की है किही में हैं कि कि कि हैं कि कीरिक डि इक प्रणीतांप निपष्ट केरह हन्प्र । ई क्रिक्स ह सिर्ध हू 9 है। उस में कि में कहा है मस है मस है। उस प्राप्त कहा में भीश्रा ११ मिली रेर्त मिर्गाम नाऊ प्रणिन हैं । जातम कि मिर्म क छा। सुना यो सुम्मस बोला श्रोर इबीय भाषामें कहा है शाबल है हुई देखी। श्रीर जब इस सब भूमिपर गिर्र पड़े तब मेने एक शब्द 98 किक्सम और श्राप किछिडिका कि किस्स मिक श्रीर किसक क्य कथिल निक्त संगित स्वर्गते सुरुक नेम अधिक पुक श्रक्तार और आज्ञा लेक देमेसकमा जाता था . तब हे राजा १३ १६ मिलिताया भा १ इस बीबमें जब में प्रधान थानकास १९ क्रिड़ाक कांड कामन्द भिष्टांक क्रमांक क्रमांक प्रमाह गृष्टि ए क्रिकिंक समाके वर्षेमें में बार बार उन्हें ताइना देके विशुकी निन्दा शत किये जाते थे तब मेंने अपनी सम्मति हिंहै। और समस्त १९ क कर ग्रीह । अर्थ में इत्रिक्ष कर्मार्थ स्वा की र कर के काए गुकथाल मिला भी श्रीर प्रधान मालका है। मिलाकार का ०९ निर्म और । ई तनीर ान्त्रक इन्हें तड्डी क्रमान कीम्प्रात क हुंग्वर स्टाक्न किलाता। मेंने तो अपनेमें समस्त कि थीयु

0 १ किनही गान्तामक सिंगिशिईफ अहर और सिंगिरि रें मेर में ग्रिह श्रीर निममें में तुभी देशीन देजा। तुम सेवक और सामि हहराज ।

। निए प्राक्षीक ई धार धेकी हनीए प्रिनेडक साब्धन प्र नम्म कि माँगिकि नर गृहि नर्नामिगाए निकी ग्रेसी गृहि किन्छाई छितकशिष्ट किनारिक ग्रीह भ्राप्ट किनायकी अधिकारिक कि फिलिए हे कि को है कि है कि है । है । इस में मार्

09 - द्विष्टी कि किंगिसी। किसीकार के मिंह कि मिंह कि हिन १० 3१ . जिंद मात्रा आधित हे से स्वर्गाय देश कि वाता न हाथ है हि

भि र्तामुम मृष्टि मिष्टातम्ह्रध्यक्षीम कि हूं 155क डिम इक इंडि कींत बहेंकी साची हेता हुआ शानकों ठहरा हूं और उन बातीको १६ डाइन में काप गिषाइस सम्बद्ध भी । से किस्स महास्ता पाक में केरि २१ १९ कड़का संप्रह्नीम क्षम् गिर्छ हिड्रुधी ग्रुप्त कींताव नड़ । ग्रही कुंबरकी आरे किरनेका और पश्चात्ताक माय काम करनेका उपदेश ग्राष्टि किन्नक पालाक्षप किंधिक्षीई धन्तर ग्रीह सार्द्ध ग्राप्त काण्डी

किंदिए। इन्ह अर्थ किंदिन है अपने केटर किंद्रीप सिर्मिकिए डिम मृद्धि गार्ग हा निर्मात है . इस मिल्ड है कि छित है है है

। गाम्हाम्स । अन्य विनामिट

कि मंड्रिंक कि की है इस मिथिस भिरी प्राधिता यह है कि कि निका अही पानलसे कहा तू थोड़िंसे सुर्फ सीष्टियान होनेको मनाता है। निमिधिष्ट छत । ई रिष्क छाष्ट्रिश माष्ट्र की हूं छिनाए में . ई रिष्क नर् 1फ़िकी डिंग सिनिक ति इए की हैं डिंग पिकी छिम हो हो हो छिम नी कि है की है किया कारिक में किया कार्य है कि है । निष्ट कमिली है। फिन्दू गर्मा किर्मिक मह। है। एडक निष्ट किश्री है है मही है महामाहिम में हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं एक माहीमाइम है डिक १५ पाबल त् बोड़हा है बहुत विथा तुम्ह बोड़हा करती है। पर उसने इ । उब वह वह उसर देवा था पब कोहन बड़े शब्दसे कहा है

इफ निर्व मिल्रपाष्ट कार मिल्रह गृष्टि . देर भाइनेटक एमं किरर १ ह अह कि कि अह कहा सह । हा अह कि अह कि कि कि कि है इन बन्धनोंको छोड़के ऐसे हो कार्य जैसा में हैं।

बहुतमें केवल आप नहीं परन्तु सब लोग भी जो आज मेरी सुनते

। राहकार राह्य होता यह हो । इं। इंद किस्मक किस में किस के महि । इंद से से किस की मान के से किस की हैं। इंद 15)क डिम इक् छाछि किनार धांव प्रधा मार प्रका सव किना

और लोगीका वस निवासना । पावलका जहाजपर राम नगरका और जाना जहाजका हुटना

भड़ एग़क किनांडे छासुन्छ कापण किछांछ मांड्रह । एड्डी ४ निंड नड्डाप गृष्टि नाट छाप कांहमी छिट कंग्रक गडाहरू छिम्पर हमने सीदानमें छगान किया श्रीर यूलियने पावछके साथ है नाम थिसलोनिकाका एक माकिहोनी हमारे संग था। हुसरे दिन खातिरहा आहा था चढ़के हमने खोछ दिया और अरिस्ताख आदासतिया नगरक एक जहाज पर जा आशिवाक तीरपरक मिह । एडी पांस अवस्ति के श्रीपताह क्य किन्त्रभ विकास साम द  कुप्रसके नीचेसे होके चले . श्रीर किलिकिया श्रीर पंफुितया १ के निकटके समुद्रमें होके लुकिया देशके मुरा नगर पहुंचे। वहां शतपितने सिकन्दिरयाके एक जहाजको जो इतिलयाको ६ जाता था पाके हमें उसपर चढ़ाया। बहुत दिनोंमें हम धीरे ७ धीरे चल्लके श्रीर बयार जो हमें चलने न देती थी इसिलये किटनतासे कनीदके साम्ने पहुंचके सलमोनीके श्राम्ने साम्ने कीतीके निचे चले . श्रीर किटनतासे उसके पाससे होते हुए श्रुभलंगर- इतारी नाम एक स्थानमें पहुंचे जहांसे लासेया नगर निकट था।

जब बहुत दिन बीत गये थे श्रीर जलयात्रामें जोखिम होती है शी क्योंकि उपवास पर्व्व भी श्रव बीत चुका था तब पावलने उन्हें समक्ता के कहा है मनुष्यो मुक्ते सूक पड़ता है कि इस १० जलयात्रामें हानि श्रीर बहुत टूटी केवल बोकाई श्रीर जहाजको नहीं परन्तु हमारे प्राणोंकी भी हुश्रा चाहती है। परन्तु शतपितने ११ पावलकी बातोंसे श्रीघक मांकीकी श्रीर जहाजके स्वामीकी मान लिई। श्रीर वह लंगरवारी जाड़ेका समय काटनेको श्रव्छी १२ न थी इसलिये बहुतेरोंने परामर्श दिया कि बहांसे भी खोलके जो किसी रीतिसे हो सके तो फैनोकी नाम क्रीतीकी एक लंगरवारीमें जो दिच्या पश्चिम श्रीर उत्तर पश्चिमकी श्रोर खुलती है जा रहें श्रीर वहां जाड़ेका समय काटें।

जब द्तिण्की बबार मन्द मन्द बहने लगी तब उन्होंने यह १३ समभ के कि हमारा श्रभिश्राय सुफल हुश्रा है लंगर उठाया श्रीर तीर घरे घरे कीतीके पाससे जाने लगे। परन्तु थोड़ी बेरमें १४ कीतीपरसे श्रति प्रचंड एक बयार उठी जो उरकलूदन कहावती है। यह जब जहाजपर लगी श्रीर वह बयारके साम्ने उहर न १४ सका तब हमने उसे जाने दिया श्रीर उड़ाये हुए चले गबे। तब १६ क्षीदा नाम एक क्षेटि टापूके नीचेसे जाके हम कठिनता से डिंगी को घर सके। उसे उठाके उन्होंने श्रनेक उपाय करके जहाजको १७ नीचेसे बांघा श्रीर सुर्ती नाम चड़पर टिक जानेके भयसे मस्तूल गिराके यूंही उड़ाये जाते थे। तब निपट बड़ी श्रांधी हमपर १८ चलती थी इसलिये उन्होंने दूसरे दिन कुछ बोमाई फेंक दिई। श्रीर तीसरे दिन हमने श्रपने हाशोंसे जहाजकी सामग्री फेंक १६

२० दिई। श्रीर जब बहुत दिनों तक न सूर्य्य न तारे दिखाई दिये श्रीर बड़ी श्रांधी चलती रही श्रन्तमें हमारे बचनेकी सारी श्राशा जाती रही।

N AU U होके कहा हे मेनुष्यो उचित या कि तुम मेरी बात मानते थ्रोर क्रीतीसे न स्रोलते न यह हानि श्रीर टूटी उठाते। पर श्रव में तुमक्षे बिनती करता हूं कि ढाइस बांधे क्योंकि तुम्होंमेसे किसीके प्राथाका नारा न होगा केवल जहाजका। क्योंकि ईश्वर जिसका जब वे बहुत उपवास कर चुके तब पाबलने उनके बीचमें खड़ा

ルベ में हूं श्रोर जिसकी सेवा करता हूं उसका एक दूत इसी रात मेरे १४ निकट खड़ा हुआ . श्रीर कहा है पावल मत उर तुमें कैसरके श्रागे खड़ा होना श्रवश्य है श्रीर देख ईंश्वरने समोंका जो तेरे श्रागे खड़ा होना श्रवश्य है श्रीर देख ईंश्वरने समोंका जो तेरे १४ सेना जल्यान्ना करते हैं तुमें दिया है। इसिविमें हे मनुष्ये हादस बांधा क्योंकि में ईंश्वरका विश्वास करता हूं कि जिस २६ रीतिसे मुमें कहा गया है उसी रीतिसे होगा। परन्तु हमें किसी

N л П AU G जन चौदहर्वी रात पहुंची ज्योंही हम श्रादिया समुद्रमें इधर उधर उड़ागे जाते थे त्यांही श्राधी रातके निकट मल्लाहोंने जाना कि हम किसी देशके समीप पहुंचते हैं। श्रीर थाह लेके उन्होंने बीस पुरसे पाये श्रीर थोड़ा श्रागो बढ़के किर थाह लेके पन्द्रह पुरसे टापूपर पड़ना होगा।

AU AU AU So ३० परन्तु जब मल्लाह लोग जहाजपरसे भागने चाहते थे श्रीर गल-न रहें तो तुम नहीं बच सकते हो। तब मोद्धान्नोंने डिंगीके रस्से हीसे लंगर डालनेके बहानेसे डिंगी ससुद्रमें उतार दिई . तब पावलने शतपतिसे श्रीर योद्धाश्रांसे कहा जो ये लोग जहाजपर पाये। तब पत्थरैले स्थानोंपर टिक जानेके डरसे उन्होंने जहा-जकी पिछाड़ीसे चार छंगर डाले और भोरका होना मनाते रहे। काटके उसे गिरा दिया।

करनेकी बिनती किई कि श्राज चौदह दिन हुए कि तुम लोग श्रास देखते हुए उपवासी रहते हो श्रीर कुछ भोजन न किया है। ३४ इसिकिये में तुमस्त्रे बिनती करता हूं कि भोजन करो जिससे तुम्हारा बचाव होगा क्योंकि तुममेंस्त्रे किसीके सिरसे पुक बाल न गिरेगा। जब भोर हे।नेपर थी तब पावलने यह कहके समोंसे भोजन

जब बिहान हुआ तब वे उस देशका नहीं चीन्हते थे परन्तु ३६

की एकी प्राटिश भी हैं वा किसती किस की एकी एकी एकी एकी किसी की हैं कि किसी की हैं कि किसी की हैं कि किसी की हैं कि की हैं कि किसी की किस के की हैं कि की हैं कि की हैं कि की हैं कि की किस के की किस के की किस की किस के की किस के की किस की किस के की किस की किस की किस की किस के की किस के किस की की किस की की किस की की किस की किस की किस की किस की किस की की किस की की किस की किस

## [ । जानाइवद्या तमिति क्रियाड तस्त्रीक ]

ाननीय प्रांड के वा नाम का धार का क का का का के स्वांत है। की एक प्रकार के स्वांत के स

जब पाबरुने बहुतसी रुकड़ी बरोस्के आगपर रखी तब एक 🤰

४ नेट बार प्रार्थ । एकता प्रथ एउ । तक्रमेट क्रिक्कत सिम्पांस निर्माम मिम्पाय बार । एक प्रकृत क्रिक्ट क्रिक्च क्रिक्ट क्रिक्ट

थे कि वह सूज जायगा अथवा अवांचक मारके गिर पड़ेगा परन्तु

। मनलका राम नगरको और जाना और मंगने मार्चो मेंड करना। हामने विद्वृद्धित साम क्षरम और सुसमायार पुनामा।]

प्रफाइत क्य काष्ट्रीइन्क्सी गार्क मड़ होए क्साम नित १९ इंकुष्ट्री इन्ही क्सिसी था उठाक घमस क्ट्रींत संप्राट सर निस्ती मड़ी मित मड़ क्रक माम्छ संप्राप्त मुद्राप्त किक्सी छम था ९९ इंपि क्रम्डी क्य प्रश्न म्ड्री पूर्व गाम ग्रामी क्सिसु मड़ संड्रांड । डा ६९ १ मान्न संप्राप्त किस्तीय म्डी इस्ट्री कि कि गांच प्राप्त किण्डींड प्राप्त क्रिस्ट्री मड़ी हाम ज़ंड क्म्य मड़ काप क्रिंग्ड्री गांड ४९ -ामस ग्रामड़ गांक इंग्रम झंड़ । कि किस्रा स्ट्रींगि सिड़ श्रांह ५९ क्मिल्स्मी सिमड़ किस्राप्त मित प्राप्त क्मिस्ट्री सिमड़ गांड इम्पा क्ष्रा क्रिंग्ड्री मित्र क्रिंग्ड्री मित्र छक्ती

विकासिक समु हार एक मिला हे हे के कि समुद्र भाग विकास के सम्बन्ध

कह तुम धुनते हुए मुनाग परन्त नहीं ब्रुक्ति और देखते हुए इत्काक द्वारास अण्डा का . कि इन लोगोंक पास जाक इह -निम डाफिकी संरित्ति रामड सामग्रह हिम की पृड्ड ।इकी कत आपस में एक मत न होके जब पावलने उनसे एक बात कही थी ५९ ६ 1म । द्रेकी न निकिस नींनिकी ग्रीहर एकी नाम किंति।इ ४५ म्ड मिंग्ने कि । १३) । १३० । वर्ष किसी भी । ब्यवस्थास और भविष्यहुकाश्रोकी पुरतक्ष भी समकाता साची देता हुआ और योथुके विषयम की बाते उन्हें मुसाको किएरा कार्यप् उस पास आय जिनसे वह देश्वरक राज्यकी इंद्र ग्राह्म । स्रो उन्हों उसको एक कि । इ कि । है कि पन्थक विषयमें हम जानते हैं कि सब्बंश उसके बिरुद्दमें बाते आपका मत बया है सी हम आपसे सुना चाहते हैं क्योंक इस त्रांके आपके विषयमें बेरा केखें बताया अथवा कहा। परन्ते रेरे. निमिकी भिर्माधेद्वाभ न द्वाप फिड्रोड़ी भाष्ट्रीद्वधी सिण्यकी क्याप्ट िक में इस जंजीएसे बन्धा हुआ हूं। तब वे उससे बोले न हमाने ? १ काष्राष्ट्र किछिमानड् कीष्मि अस ताक केन्द्र किर्गित पाष्ट की ०९ एगऊन किर्गिष पास र्नि भएगक मुद्र । ई । नाम्छ वाई ड्रीक प्रोतिक निमक्ष सम की जिन कुछ प्र । एड प्रमक्ष । ने इंडिक

कहुत विवाद करने हुए चर्च गमे । ने सुनेगे । जब नह गह बातें कह चुका तब थिहूदी लोग आपसमें २६ ने सुनेगे । जब नह भर अत्यदेशियोंके पास भेजी गहें हैं और

और पानलने दी बरस भर अपने माइंके घरमें रहके सभी हैं

की उस पास आते थे महण किया. और विना रोक राष्ट्र बड़े हैं! साहससे हैम्बरके राज्यको कथा सुनाता और प्रस्त बिश बिष्टके निष्यमंकी बाते सिखाता रहा।

## रोमियोंको पावल प्रेरितकी पत्री।

[ पत्नीका ग्राभाष । ]

र पावल जो यीशु सीष्टका दास थीर बुलाया दुशा प्रेरित थीर है व्हिस्तानारके लिये श्रला किया गया है. वह सुसमा-चार जिसकी प्रतिज्ञा उसने श्रपने भविष्यद्वक्ताश्चोंके द्वारा धर्मे-र उउनेसे पराक्रम सहित ईश्वरका पुत्र उहराया गवा . जिससे हमने अनुप्रह श्री प्रेरिताई पाई है कि उसके नामके कारण सब देशों के इ सोग विध्वाससे आज्ञाकारी हो जायें . जिन्हों में तुम भी बीधु । खीष्टके बुलावे हुए हो . रोमके उन सब निवासियों को जो ईश्वरके प्यारे श्रीर बुलावे हुए पवित्र लोग हैं . तुम्हें हमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रमु वीधु खीष्टसे अनुप्रह और शांति मिले। र प्रत्यका आत्रा उसन अपने सविष्यद्वक्ताओं होता धर्म-इ पुस्तकमें आगेले किई थी . अर्थात उसके पुत्र इसारे प्रभु यीशु स्वीष्टके विषयमेंका सुसमाचार जो शरीरके भावले दाजदके बंशमें ४ से उत्पन्न हुआ . और पवित्रताके आत्माके भावसे सृतकोंके जी

[पावलकी रेक्सियोंकी सुसमाचार सुनानेकी इच्छा।]

पुत्रके सुसमाचारमें करता हूं मेरा साची है कि में तुम्हें कैसे निर१० न्तर स्मरण करता हूं. और नित्य अपनी प्रार्थनाओं ने विनती करता हूं कि किसी रीतिसे अब भी तुम्हारे पास जानेको मेरी यात्रा हैं ध्व११ रकी इच्छासे सुफल होय। क्योंकि में तुम्हें देखनेकी लालसा करता हूं कि में कोई आत्मिक बरदान तुम्हारे संग बांट लेके जिस्से १२ तुम स्थिर किये जाओ . अर्थात कि में तुम्हों संग बांट लोके जिस्से १२ तुम स्थिर किये जाओ . अर्थात कि में तुम्हों से अपने अपने प्रस्पर बिष्वासके द्वाराले तुम्हारे संग शांति पाजं। परन्तु हे भाइयो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इससे श्रनजान रहा कि मैंने बहुत बार तुम्हारे पास जानेका बिचार किया जिस्तें जैसा दूसरे श्रन्यदेशियोंमें तैसा तुम्होंमें भी मेरा कुछ फल होवे परन्तु श्रबलों मैं रोका रका धन्य मानता हूं कि तुम्हारे बिरवासका चर्चा सारे जगतमें किया जाता है। क्योंकि ईश्वर जिसकी सेवा में अपने मन्से उसके पहिले में यीश्च खीष्टके द्वारासे तुम समोंके लिये खपने ईश्व-

98 -हुने । हिं निमान्नेह गृष्टि क्योंप्रशासकार कि फिनीनपूर में 98 जानामस्स डि नेडर मेंमरि कि कि डेन्ह में है। है कि इस क्योंक्डी

। हु गार्फ किनाम्स

[ । क्रु छिछात्रको मिन्छ क्रिक्स्ट क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स ]

३१ की जिसे मेड़ हैं गतारुं जिस स्वाम्य के कि में की कि किमान के जिस के किस कि की की किस के किस की किस

है कि विश्वसिक्त सम्मी जन जीवना। [ अन्यहाणिकी मूरम पूजने और बहे बहे पापीका वर्णन। ]

78 क्तीपर शिस किन्ट ईं किन्रिक्षेत्र अयम्बर्ध किहे सम्बर्ध क्रिक्स क

रिष्टिंड कीएंटर है उगय सिन्ह नाम तक्ष्मकी कर्ष्ट्र की एएतर १०० एए एएउट क्स्ट फिडीम किताग्त कीएंटर । एकी उग्य रुप्ट्र कीएंटर है तिल छेड़ छ्राब्ट्र गृष्टि बन्धाम कतान्य कस्प्ट तीएट रुप्ट्रिन एउट्ट्रेस की छिड़िए हैं तिल निष्ट्रिय छोछितक क्स्प्ट है

गुणानुवाद किया न धन्य साना परंन्य अनक्षक बाद बिनार कर्न

जाना कहण वृत्व वर्ष यात्र होता होता होता होता है। नायामान सनुष्य और पंक्षिणे और चोपहारे जन्दुओंकी मूर्तिकी समाननासे बदल डाला।

. ४५ प्रामुद्ध कींगारुतीह किम्म किन्द इन्द्र निप्रदर्श प्रप्राक मुद्र

किरिक्ति किर्म स्थादन किर्म किरम किर्म किरम किर्म किरम किर्म किरम किर्म किरम किर्म किर्म किर्म किर्म किर्म किर्म किर्म किर्म किर्म किरम कि

१९ छिडि छेटे सेठमु किडाइस किएक है मिडेनरी . 'क्क एडासर सेगरि गृष्टि किएडिस्स क्रिका मिटे गृष्टि किडीस गृष्टि १९ मिटेड सेहिड सेट्र । मिमास . 'ई फाय एडेब्स मेरिड केडीस पि मिछिडी किमर की फिडो माफ मिछ क्रिकासमाक सि इंस्ट छेटे हैं इस्टी केटासरि कि सेक्स क्रिकाइस्फ क्रिकासिस

। ई होड़ फि छिएए भाग है तीभी न केवल उन कामीका कात है परन्तु कर्तहारीसे क्षेत्रक शिक्ष के हैं कि ऐसे की से करनेहारे स्पुक कि. नाई फर्ड़नी कि छड़ीग़मक छड़ीग़ष्म रेसू झोड़नी ९६.१ इ बुरी बातीक बनानेहारे आता पिताकी आज्ञा छवन करनेहारे. भिन्न िमामिल कन्निन द्विद्वप्रमाई जिल्लाह मिल्रिसिस गरि ०६ अधमी की हमिना की दुष्टता की लोभ की हमोवस भरपूर हों . और डाह की नरहिंसा की वेर की छल की दुर्भावसे भरपूर हों . भार प्रक्रिं . 'फ़्क मेमक तनिहार हे की एस्त्री गाफ साथ कम्म ३९ जब कि उन्हें अन्छ। न लगा इसिविये इंप्यर्न उन्हें निकुष्ट क्षित था अपने मिनि थे। श्रे हिल्ल कि कि कि विकार साथ पुरुष निरुद्ध कम्मे करते थे और अपने असका फरू जो।

ायहादेयोले देग्यका प्रमाण । ब्रेश्वरका यथाये विचार ।

फ़्रों किंद्रुंशें किंद्रीए गिर्ड़ उक्के ग़िर्ह किंद्र है 157क 19ह कि ह मानते हैं उनपर कोप औ क्रीय पड़ेगा। हर एक मनुष्यक प्राधापर द परन्तु जो विवादी हैं और सखका नहीं मानते पर अधम्मिको श्रीर शाहर श्रीर अमरता हुंड़ते हैं उन्हें वह अनन जीवन होगा। शहिम भिन्द्र प्रस्ते मिमक्ष कि। गिर्द रहने मान्स्य व ह दिनलो कोथका संबय करता है। वह हर् एक मनुष्यको उसके किये क्रीयक दिनले हो इश्वर्क वयार्थ विचारके प्रगर होनेक र परन अपनी करारता और निःपश्चातापी सनके हेतुसे अपने , कुं िताष्ट्रास्त्री किन्द्रक पालाक्ष्म किनु एक किन्द्र की है। जिनकू शीलता और धीरवके धनका तुच्छ जानता है और यह नहीं थ दंहकी शाजासे वच्ता। अथवा क्या तू उसकी कृपा औ। सहन-किम्बर्ड कि मिं की किसमा देश है कि के कार है कि विकास ग्रीह कास करनेहारोको कियार करना श्रीर शाबही है ग़िर । है थाया गुलास किछड़े किश्ल है । श्रीर है इ आपही ने ही कास करता है। पर हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे ह डि 153 प्रमुक प्राम्बी कॉफ्सड़ कि डि डेब्स ह फरनुस डे 1रि फिर डे 153क प्राम्बी कर्मपड़ ह सिठाब समी डि इस्टेसी डि 153क प्राम्बी कि ह कीफिन डे 1515ड़ठ किर्ड क्लिपड़ सिठाब

भूतानीके। पर हर एकका जा सरा करता है महिमा थार १०। श्रादर श्रीर करवाण होगा पहिले विद्वार भूतानिका

क्यों हैं हैं हैं। किस सहसे हैं। क्यों के वितने होगोंने बिना ब्यवस्था पाप किया है सो बिना 9 9

ाएकी पाप काप एष्टाम्य निर्मित निर्मित मिर्मित मिर्मित मिर्मित मिर्मित क्षित्र मिर्मित क्षित्र मिर्मित क्षित्र मिर्मित क्षित्र क्ष्मित्र मिर्मित क्ष्मित्र क्ष्मित्र मिर्मित क्ष्मित्र क्ष्मित क्ष्मित्र मिर्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्षित्र मिर्मित क्षमित क्षित्र मिर्मित क्षमित क्षित्र क्षित क्षमित क्षमित क्षित क्षमित क्षमित क्षमित क्षित क्षमित क्षित क्षमित क्

ब्यवस्था नहीं हैं समावस ब्यवस्थाकी बातोप्र चलते हैं तब यशोप ब्यवस्था उनके पास नहीं हैं तीभी वे श्रपने लिये आपही ब्यवस्था हैं। वे ब्यवस्थाका काव्ये अपने श्रपने हृदयमें लिखा हुआ दिखाते ११

हैं और उनका मन भी सादी दें ता है और उनका कि कम क्रा है है। होष स्थान क्षेत्र होग है किई फ्र क्ष्म हो सादी क्षेत्र होगा है होप स्थान है क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म हो सादी हो कि है कि है कि स्थान क्ष्म क्ष्म

। गर्फक प्राम्मी कितिक मुस् किष्मिर

िहें हैं के वर्ष का बेरकर होगा। कीन खतमा सत्य है।

३९ कृ वह क्रमा है साठ छिनेछ कि क्रमा है पर के

। ई मिराहि किरुव्डू रूप डिंक किंदिनम मिल्य किन्डिमि मेर्न हैं मिनम ड्रीमे हैं मिमगर है जो गुसमें चिहुदी है और सनका खतना जो लेखसे नहीं पर वह कि कि मार में हैं में हैं में हैं में हैं में हैं में हैं मार में हैं में हैं में हैं में हैं में हैं में हैं ानतक प्रार्थ डिन डिड्रिश कि इं डिड्रिश मिडाम कि कींफि न । गार्फाउड म मिर्ड है गिरक फिक्ष म्हरू क्षिप्रम्म के वा ग्राम श्रींह छोड़ कि मेर हैं मेर हैं कि १७ उसका अखतना खतना न गिना जायगा। श्रीर जो मनुष्य प्रकृतिखे भिष्ट स्वतनाहीन मनुष्य ब्यवस्थाकी किभियोंका पाहन कर स २६ व्यवस्थाकी छंघन किया करें ती तेरा खतना अखतना होगया है। से।

ि। मन्द्र क्षित्रका क्षेत्रका । क्षेत्रका सम्बन्ध

मिट फारहर प्रिकृत सांकाक पिना के प्रमा की है कि छ। अर्फ हाई रिक्र मन्त्रम क्य रह रए सच्चा पर हर एक मन्त्रम महिं। रिका -इंड थिफ किप्राहर ही केप्रवर्द प्राहर ही एक एक एक उत्तर एकी ह साहरही हीर्रिक्की कि। ड्रा फिरिस छाड़ क्रिक्ट रिक्टीड इ किरम्प्ट की उप जिड़ी कुछ , कुछ , महाक्ष मा । एड रे इ ते जिहूदीकी क्या श्रेष्ठता हुई अथवा खतनेका क्या छाभ

मड़ किए की हैं 5ड़क मड़ की 5छा कि एछि निकी 19कि ज़िक क्या यह भी न कहा जाय जैसा हमारी निन्दा किई जाती है र्कि। हुं क्तिए एए एड्ड फर्फ कड़ हैं होति किथिए कि छा एक न में रि ड्रेड्ड जाम क़्रक कथीह छिट्डे क्ड्रेडिस रिम फिछी कामडीम किएट ट्राफ्न किराहर है होए हुन्ए।। । । एक रायकी तकातक थ क्लॉफ्ट प्रस्थ्डे कि डिन . रई हा एसी । हुं किड़क प्रमिति किष्यहम ३ मिं किएड़े. ई शिष्टा है 157क प्रिक कि प्रवर्द । एक . ईक ।एक मड़ कि है 16ई हमारा अथम हैश्बरके धम्मेष प्रमाण होग है नेप म् हाप एक के संनोक किंकी राम्की १५६ प्रार्थ

है। है . जिम कि कुए हैं जिम नह मिम्छ है। के की है । छाछी । छह है १०,०६ . इसाय दे चुके हैं कि चिहुदी श्रीर युनानी भी सब पापके बयामें हैं. मड़ कीर्षिक डिंग मिक . र्ड इंग्लंड छिम्ट मड़ एम . एम रि [ सारे महाव्योका पापके बयाने होता ।

है। है जिस्ते महाई किन्हें पर हंडक का बारा वया है।

९९ करम गिल हो। डिंग छोड़िन्डूं क्रिक्ट्रे होक डिंग छोड़िन्सू । छोड़िन्द्र है। इस है। है है है सम्क्रिंग गर्भ क्य हो है है। है। निज्ञा है प्रक्र हैड्ड छिड़ि छो। क्रिंग है डिंग्स स्था डिंग्स

कित कोठाड़ किन्छ पठी कोरोम है एकी छड़ ज़िंदीत तिपष्ट १९,४९ किन्छ। है 1944 भिउड़ाम्ड्रक कि पास ड्रेस किन्छ गृष्टि . है १९ एक्ट गृष्टि एग्रत मॉगिय किन्छ। ई जिन्छि किन्छ इछि छोप २९,७९ केहिन किन्छ। है तिम्छ गिया किछारकु निईन्ड गृष्टि . है

थागे हैं ध्वर्का कुछ भय नहीं है।

38 किनी किन्ह मिं है मिड़क छुकु कि एक्ट्रफ्ट की है िनाह मड़ केन्ट्र हमें एउड़ की किनिएड़ हैं निध्य काष्म्रहफ्ट किड़क केन्ट्र का पड़े किन्द्र के किन्द्र हमा केन्ट्र के अपने एस एक्ट्रिस के किन्द्र का किन्द्र के किन्द्र के किन्द्र हैं मिन्द्र किन्द्र किमा केन्ट्र किन्द्र केन्द्र केन्द्र

[ इंबरका थन्ने थायु ख्रीह्मर बियास करनेसे समीज लिये हैं ।

पर अब ब्यवस्थास न्यारे हेंग्यर का प्रमा प्राप्त हुआ है जिस- २१ प्रस्तिक्या और भविष्यहक्ता जाम सामी तेहें। हैं। व्याप इंस्त्रका धरमें यीथु सीप्रपर बिष्यास करनेसे सभीके जिथे सभीके हैं विष्यास हैं कि प्राप्ति हैं कि के प्रमाप हैं। व्यापि इं

. हैं तिहूं डिंग फाफ मिएस किएमड्डे गृष्ट हैं एकी एए सीसम र तमें हैं सिह्य की किए हैं की हैं की स्थाप के स्थाप के स्थाप के मिल्डें हैं कि स्थाप के स्थाप के सिम्डें हैं कि सिम्डें हैं कि सिम्डें की स्थाप के सिम्डें हैं कि सिम्डें की सिम्डें की सिम्डें की कि सिम्डें की सिम्डें

३९ -सम् लासिक सुड़ हुं , रेक डाल स्थाप स्थाप हुं हुए स्थाप स्थाप हुं हुए हुं हुए स्थाप स्थाप अर्थन स्थाप स्

कि वह अमंड केरा कहा नहां हहा . वह बाज्यत हुआ . कोन २७

किसार की हुन्। दिन का किस्मिक एक स्प्राप्त काछन्छ । किसार के छन्। किसार चट्टा जिस्सार के छन्। के जिस्सार के छन्। के छन। के छन्। के छन्। के छन्। के छन्। के छन्। के छन। के छन

३० नहीं . हां अन्यदेशियोंका भी है। क्योंकि एकही ईश्वर है जे। खतना किये हुन्रोंको बिश्वाससे त्रीर खतनाहीनेंको विश्वासके ३१ द्वारासे धर्मी ठहरावेगा । तो क्या हम बिश्वासके द्वारा ब्यवस्थाको

ब्यर्थ ठहराते हैं . ऐसा न हो परन्तु ब्यवस्थाको स्थापन करते हैं।

इब्राहीमके थरनी उहराये जानेकी कवारे पूर्वीक्त बातोंके प्रमाण ।

तो हम क्या कहें कि हमारे पिता इब्राहीमने शरीरके अनु-सार पाया है। यदि इब्राहीम् करमें कि हेतुसे ध्रमी ठहराया ३ गया तो उसे बड़ाई करनेकी जगह है। परन्तु ईश्वरके श्रागे नहीं है क्योंकि धर्मापुस्तक क्या कहती है . इब्राहीमने ईश्वरका विश्वास ४ किया और यह उसके लिये धर्म गिना गया। श्रब कार्य्य करनेहारेको मजूरी देना श्रनुग्रहकी बात नहीं परन्तु ऋ एकी बात गिना ४ जाता है। परन्तु जो कार्य्य नहीं करता पर भक्तिहीनके धर्मी ठहरानेहारेपर बिश्वास करता है उसके लिये उसका बिश्वास धर्म ६ गिना जाता है। जैसा दाऊद भी उस मनुष्यकी धन्यता जिसको ७ ईश्वर बिना कम्मोंसे धर्मी ठहरावे बताता है . कि धन्य वे जिनके द कुकर्म समा किये गये और जिनके पाप ढांपे गये . धन्य वह

मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न गिने। तो यह धन्यता क्या खतना किये हुये लोगोंहीके लिये है अथवा

खतनाहीन लोगोंके लिगे भी है . क्योंकि हम कहते हैं कि १० इब्राहीमके लिमे बिश्वास धर्मा गिना गया। तो वह क्येांकर उसके लिये गिना गया . जब वह खतना किया हुआ था अथवा जब खतनाहीन था . जब खतना किया हुआ था सो नहीं परन्तु जब

११ खतनाहीन था। ग्रीर उसने खतनेका चिन्ह पाया कि जो बिश्वास उसने खतनाहीन दशामें किया था उस विश्वासके धर्माकी छाप होवे जिस्तें जो लोग खतनाहीन दशामें विश्वास करते हैं वह उन

१२ सभोंका पिता होय कि वे भी धर्मी ठहरावे जायें . श्रीर जो लोग न केवल खतना किये हुए हैं परन्तु हमारे पिता इब्राहीमके उस बिश्वासकी लीकपर चलनेहारे भी हैं जो उसने खतनाहीन दशामें किया था उन लोगोंके लिये खतना किये हुन्रोंका पिता ठहरे।

क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि इब्राहीम जगतका अधिकारी होगा न उसकी न उसके वंशकी ब्यवस्थाके द्वारासे भिजी परन्तु विश्वासके

किष्यास स्पर्ध और प्रतिज्ञा निष्मत उहराई गई है। ब्यवस्था ते १ १ अर रि है मिकिशिक किल्हिक कास्कार होए कींकि । मिगाह किसम्ह

महिशिष्ट्र कि भिर हो। किन किन है मिरी अवल्डा के अवल्डा कि निर्म हमिले के सारे बंशक लिये हड़ हाथ के के कि निक् हैं। प्रमिति किइएहाड की ईड्ड मिलाइएडी एसतीय एजाक सड़ । डिन भिर नम्छेड हित है डिस एकका हिस कीएक है कि। सन्त प्रक्रि

कांष्ट्र नड्ड करी, निम की है । एकी गरी है । तम बहुत है । मह हैं ह । सिंट की 15 हैं । सिं । सिंह हैं हैं हैं हो हो हैं हो सि । , इ ातालका किंकिए कि मार केप्रवर्ड त्रीयह किकी मिल्डिकी ७१ निम्ह किस्ति गिष्ट किस्त का अस्ति किस्ति अस्ति किस्ति किस्ति अ

। इ । । । इंड । । । । विकासि

3१ ग्रीहर अनुसा वह बहुत देशाक कामिक पानि हाथ। अप १६ किया इसिलिये कि जो कहा गया था कि तेरा बंश इस रीतिसे उसने जहां आशा न देख पड़ती थी तहां आशा रख़के किया न

किम्बर्ड कार्ड इंड मिमाब्यी क्लिम विम्नास्य हरू होस्राह्य स्तक्कीसी द्शाका सीचा। वसने हेम्बरकी प्रतिशापर आवे- २० न अपने श्रीरिका यो अब स्तक्सा हुआ था और न सारःके गमकी मिति एक एक एक कि मीछ के कि काई म छ है है सिराहर ही

महिमा प्रगर कि इं. श्री मेश्रय जाना कि जिस बातको उसने ??

प्रतिज्ञा हे हे वर्ष करनेक भी सामधी है। इस हेतुस कह उसके २२

्धित हास्से गिया गया ।

पर न केवल उसके कारण जिखा गया कि उसके विमे गिना ९३

। गारा हाराह इसाई अस्ति कार्क व्याप अस्ति विश्व । श्रीयुक्त स्तक्रिमेसे उठाया . जो हमारे अपराधिक लिये पकड्वाया २१ हमारे कारण ने उसपर विष्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु वाया . परन्तु हमारे कारण भी जिनक लिये गिना जायगा अथति २४

क्षिंदिनीयुक्ति कि म्बेन किलिक आहे किल आहे प्राक्ति छित्रहुई ]

## योगु स्माष्ट्रमें हारा निस्तते हैं।

ह , माहरही है ग्रमी ममर्दा मज्यहर अनुवह नमड़ ग्राड़ क्रमह पि ग्रहि । ई मारुमी क्षिप्रबर्द में आह कड़िक छिप सम शामह है की जब कि हम विश्वासिसे धम्मी ठहराये गये हैं तो

से पहुंचनेका श्रधिकार पाया है श्रीर ईश्वरकी महिमाकी श्राशाके ३ विषयमें बड़ाई करते हैं । श्रीर केवल यह नहीं परन्तु हम छेशोंके विषयमें भी बड़ाई करते हैं क्योंकि जानते हैं कि छेशसे धीरज

४ श्रीर धीरजसे खरा निकलना श्रीर खरे निकलनेसे श्राशा उत्पन्न होती

 है। श्रीर श्राशा लिजित नहीं करती है क्योंकि पवित्र श्रात्माके द्वारासे जो हमें दिया गया ईश्वरका प्रेम हमारे मनमें उंडेला गया

६ है। क्योंकि जब हम निब्बंल हो रहे थे तबही खीष्ट समयपर

७ भक्तिहीनोंके लिये मरा । धम्मी जनके लिये कोई मरे यह दुर्लभ है पर हां भले मनुष्यके लिये क्या जाने किसीका मरनेका भी ज्ञाहस होय । परन्तु ईश्वर हमारी श्रोर श्रपने प्रेमका माहात्म्य यू

दिखाता है कि जब हम पापी हो रहे थे तबही खीष्ट हमारे लिये

ह मरा। सो जब कि हम श्रव उसके लोहूके गुणसे धर्मी ठहराये गये हैं तो बहुत श्रधिक कर के हम उसके द्वारा क्रोधसे बचेंगे।

५० क्योंकि यदि हम जब शत्रु थे तब ईश्वरसे उसके पुत्रकी मृत्युके द्वारासे मिलाये गये हैं तो बहुत श्रिधिक करके हम मिलाये जाके
५१ उसके जीवनके द्वारा त्रास पावेंगे । श्रीर केवल यह नहीं परन्तु

११ उसके जीवनके द्वारा त्राण पावेंगे । श्रीर केवल यह नहीं परन्तु हम श्रपने प्रसु यीशु खीष्टके द्वारासे जिसके द्वारा हमने श्रव मिलाप पाया है ईश्वरके विषयमें भी बड़ाई करते हैं ।

[ क्याइनकी पापफे द्वारासे मृत्युका और बीगु क्षाष्ट्रके धर्मसे अपनश्त जीवनका माप्त होना । ]

१२ इसलिये यह ऐसा है जैसा एक मनुष्यके द्वाराखे पाप जगतमें श्राया श्रीर पापके द्वारा मृत्यु श्राई श्रीर इस रीतिसे मृत्यु सब १३ मनुष्योपर बीती क्योंकि सभोने पाप किया । क्योंकि ब्यवस्थालों

पाप जगतमें था पर जहां ब्यवस्था नहीं है तहां पाप नहीं गिना १४ जाता । तौभी श्रादमसे मुसालों मृत्युने उन लोगोंपर भी राज्य

जाता। तीभी त्रादमस मुसाला मृत्युन उन लागापर भा राज्य किया जिन्होंने त्रादमके त्रपराधके समान पाप नहीं किया था •

१४ यह श्रादम उस श्रानेवालेका चिन्ह है । परन्तु जैसा यह श्रपराध है तैसा वह बरदान भी है सो नहीं क्योंकि यदि एक मनुष्यके श्रपराधसे बहुत लोग मूए तो बहुत श्रिषक करके ईश्वरका श्रनुग्रह श्रीर वह दान एक मनुष्यके श्रर्थात यीशु खीष्टके श्रनुग्रहसे बहुत श्री के लोगोंपर श्रिधकाईसे हुश्रा । श्रीर जैसा वह दंड जो एकके द्वारा

योशु सिंघने हारा शतुसह भी श्रनन्त जीवनके किये धम्मेके द्वाराले इशा . कि जैसा पापने सुरक्षे राज्य किया तैसा हमारे प्रभु १९ बहुत होष प्रस्तु जहां पाप बहुत हुआ तहां अनुभह बहुत अधिक धनमी बनाये जायेंगे। पर ब्यवस्थाका भी प्रवेश हुआ कि अपराध ?0 पापी बनावे गये तैसा एक मनुष्यके आज्ञा माननेखे बहुत लेगा होय । क्योंकि जैसा एक मनुष्यके शाजा लंबन करनेसे बहुत लोगा १६ क्योंके किये धामी ठहराये जानेका कारण हुआ जिससे जीवन लिये दंदकी शाज्ञाका कार्यण हुआ तेसा एक धम्मी भी सब मनुः जीवनमें शब्य करेंगे। इसिलिये जैसा एक अपराध सब सबुच्यों के 9द आराह केषांक क्षिप भीक सनुरक्षक अथित वीश्व केषिक हारास बहुत आधिक कर के जो लेगा अनुप्रहकी और धम्मके दानकी १ क्यू जीए कींकि । एड्ड रूप किता कारबुठ पडिनी भिंधाप्रप्र कि एकी क्या भाग किया के क्यू मेर निरुद्ध भिंधाप्रप्र केव्यम्म पुक अपराधक कारण दंडकी आजा हुई परन्तु बरहानसे बहुत क्षेत्रकी कींकि ई है। काइ इए एस किए। मार्म किए। एस है

हिन्छ क्षेप्र है। है एरहा एका रहा हिमा प्रहां हो।

ि। है कि छाड़ केरछाड़े केड्ख

न की ई 67क माहरही रि ई गुम एमे क्यों मड़ रीप गृहि। ई थ ।एए । हाड़ हे भाग है और है । हाड़ है । हाड़ है साई काफ गया इसाखिए कि पापका शारीर चय किया जाय जिस्ते हम किर जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके संग क्य पर चढ़ाया इ डिम् कीएक । गिंड कप्टमं पिर मांग्रेगामा किनेट । क्लड कार कि है यह कार कि माननाम कि कुछ कि कि गथा तेसे हम भी जीवनकीसी नई चाल चलें। क्योंकि यदि हम Ұ रागड़ किमोक्त स्टेस्ट कित काति श्री कि की कार इंगा एस भिसमा जिया । सा उसकी सृत्युका बपितसमा लेनेसे हम उसके ४ नितनोंने सीष्ट वीशुका बपतिसमा लिया उसकी सृत्युका भी बप-ह सिमाइ की दि हिना होन मह । क्या हम नहीं कार हम हिन हैं ९ इं गुम किंछ। किंगा कि मड़ . इंड न मध्ये । छाँड नडूछ 🎾 ज्ञाहम का क्या का मान मह भाग मह भाग है कि जिल्ह अनुपह

भिमेंकिछ छिए की ई िहार कीरिक। कि किसी एमें केछट ३ . । ई जिन एमेर किछुड़ फ्ली प्रमेश . ई एमम जिन फ्ली केटट एकि इह प्रण एम फ्रेड डिक्प छिनी केपाप रि एम कि इह कीरिक ०१ किस्पेक्ष कि मह भिनिति छुड़ । ई एतिह फ्ली केप्रथड़े रि ई १९ इक्षि कुप्त प्रामड़ हिन्म ई कहाड़ रि छिनी किप्राप्त मड़ की किप्तम

किरिएं किएए न प्राप्ट । स्थिउ गिरमाद्राप्ट केग्ग भिर्मारुभिष्ट 58 भिर्माकाम भिर्म कुरम स्थित कुरम किरम कुरम भिर्माद्र किरमाद्र क

हुन्गुम डिहा नायिष्ट काएक्स्प्रिक भए का प्रणाइ मा उट्टार काउन्हार काउन्हार । दि नियम केउन्हार । दि नियम केउन्हार काउन्हार काउन्हार काउन्हार काउन्हार काउन्हार काउन्हार । इ.स. एक्स्प्रिक केउन्हार हुन्य । इ.स. नायह है। इ.स. केउन्हार क्रिक्स काउन्हार हुन्य काउन्हार है। इ.स. केउन्हार है। इ.स. इ.स. काउन्हार है। इ.स. काउन्हार काउन्

स्कार कार गाँच कार किए के किए के स्वार्थ कार के स्वार्थ के किए के किए के स्वार्थ के स्वर्ध के स्वार्थ के स्वर्ध के स्वार्थ के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वार्थ के स्वर्ध के स

िबरवासी लेग व्यवस्थाके आधीन नहीं हैं इसिलिये ईरवरकी सेवा करना <del>डन्हें</del> ग्रवश्य है। व्यवस्थाके हेतुरी पाप प्रवल होता है पर प्रभुके श्चनुत्रहरी सुटकारा माप्त होता है।]

लिये मर गये कि तुम दूसरेके हो जावो अर्थात उसकि जो मृतकों-मेंसे जी उठा इसलिये कि हम ईश्वरके लिये फल फलें। क्योंकि १ जब हम शारीरिक दशामें थे तब पापोंके श्रीभलाष जो व्यवस्थाके द्वारासे थे हमारे अंगोंमें कार्य्य करवाते थे जिस्ते मृत्युके लिये फल फलें। परन्तु शभी हम जिसमें बंधे थे उसके लिये मृतक ह होके व्यवस्थासे छूट गये हैं यहांलों कि लेखकी पुरानी रीतिपर इसे सहयो क्या तुम नहीं जानते हो क्योंकि में व्यवस्थाके जाननेहारोंसे कोळता हूं कि जबलों मनुष्य जीता रहे तबलों व्यवस्थाकी उसपर प्रभुता है। क्योंकि बिवाहिता क्षी श्रपने जीवते र स्वामीके संग व्यवस्थासे बन्धी है परन्तु यदि स्वामी मर जाय तो वह स्वामीकी व्यवस्थासे हृट गई। इसिंबिपे यदि स्वामीके जीते र जी वह दूसरे स्वामीकी हो जाय तो व्यभिचारिक्षी कहावेगी परन्तु यदि स्वामी मर जाय तो वह उस व्यवस्थासे निवन्ध दुई यहिलों कि दूसरे स्वामीकी हो जानेसे भी वह व्यभिचारिक्षी नहीं। इसिंबिपे हे मेरे भाइया तुम भी लिएके देहके द्वारासे व्यवस्थांके अहसिंबिपे हे मेरे भाइया तुम भी लिएके देहके द्वारासे व्यवस्थांके अहसिंबिपे हो मेरे भाइया तुम भी लिएके देहके द्वारासे व्यवस्थांके अहसिंबिपे हो मेरे भाइया तुम भी लिएके देहके द्वारासे व्यवस्थांके अहसिंबिपे हो मेरे भाइया तुम भी लिएके देहके द्वारासे व्यवस्थांके अहसिंबिपे हो मेरे भाइया तुम भी लिएको देहके द्वारासे व्यवस्थांके अहसिंबिपे हो से भाइया तुम भी लिएको देहके द्वारासे व्यवस्थांके अहसिंबिपे हो से भाइया तुम भी लिएको देहके द्वारासे व्यवस्थांके अहसिंबिपे हो से भाइया तुम भी लिएको देहके द्वारासे व्यवस्थांके अहसिंबिपे हो से भाइया तुम भी लिएको देहके द्वारासे व्यवस्थांके अहसिंबिपे हो से भाइया तुम भी लिएको देहके द्वारासे व्यवस्थांके अहसिंबिपे हो से भाइया तुम भी लिएको देहके द्वारासे व्यवस्थांके अहसिंबिपे हो से भाइया तुम भी लिएको देहके द्वारासे व्यवस्थांके अहसिंबिपे हो से स्वामीक हो से से से स्वामीक हो से से स्वामीक हो से से स्वामीक हो से से स्वामीक हो से से स्वामीक हो से स्वामीक हो से स्वामीक हो से स्वामीक हो स्वामीक हो से स्वामीक हो से स्वामीक हो से स्वामीक हो स्वामीक हो स्वामीक हो से स्वामीक हो से स्वामीक हो से स्वामीक हो से स्वाम नहीं परन्तु श्रात्माकी नई रीतिपर सेवा करते हैं।

श्राज्ञाके द्वारा मुक्ते द्वा। श्रीर उसके द्वारा मुक्ते मार डाला। सो १२ व्यवस्था पवित्र है और श्राज्ञा पवित्र श्रीर यथार्थ श्रीर उत्तम है। तो क्या वह उत्तम बस्तु मेरे लिये मृत्यु हुई. ऐसा न हो १३ पान्तु पाप जिस्तें वह पापसा दिलाई देवे उस उत्तम वस्तुके द्वारा मेरे लिये सत्युका कारण ठहरी। क्योंकि पापने श्रवसर पाके ब्यवस्था बिना श्रागे जीवता था परन्तु जब श्राज्ञा श्राई तब पाप जी गया श्रीर में मुश्रा। श्रीर वही श्राज्ञा जो जीवनके लिये थी परन्तु पापने श्रवसर पाके श्राज्ञाके द्वारा सब प्रकारका लालच सुक्षमें जन्माया क्योंकि बिना ब्यवस्था पाप सतक है। मैं तो तो हम क्या कहें . क्या ब्यवस्था पाप है • ऐसा न हो परन्तु विना व्यवस्थाके द्वारांसे में पापको न पहचानता हां ब्यवस्था जो न कहती कि लालच मत कर तो में लालचको न जानता। 90 m

। हु । छ क । हम काष्ट्रकारक दिवास कि स्वा पर्ता भारति स्वापक व्यवस्थाक प्रभु वीशु खीहरे हारासे वही बचानेहारा है . मां में आप बुद्धि शामड़ की हुं 15नाम फ्ला कारहरू में। गरिना हा मिर छिड़ेर ५९ क्षापुर छड़ सम हुं में कि ष्यमा गामार । ई किछाड़ संनद्र हुं ४९ ब्यवस्थाने छड्नी है और मुक्ते पापकी ब्यवस्थाने जो मेरे थांगोमें किश्रीह भिम कि है किछई एक का मिर्ह मिरिक मिरिक मि हुन्प्रम । द्वं क्रमप्र शिष्प्रहम्ब किप्रवर्द्ध मिनाम क्रम्प्य हिन्दि इ र में कींफिन। है एए ऐसे माक 17ह वन हु 15 होन एकी माक छिट 8 8 २९ पाप जो सुम्ममें बसता है। से में यह ब्यवस्था पाता हूं कि जब में नुरम है 169क कि बहा में बहा है वाहर के वाहर है 169 है 169 है कि में शिष भा नहीं नाहता है सिह करता है। पर भाक में क्रिफ़ डूं 15फ़ डि़म में डूं 15ड़ाड़ में कि मारू 13ड़ाष्ट ड़ड़ कीं छिं 38 । ई किछमी डिन केस किएक छिन्छ हम्प्र ई एमं र्प कि किडाह कोंक इसम बस्त सुक्तमें अर्थात मेरे श्रिसि नहीं बसती है क्योंक की द्वं रिकार में कींफ़िक । ई रिक्षक मिल्के में रिक्ष पाप हन्प्रप हूं नश 15 कि हैं। हैं हि एक एके । है जिन्ह की हैं 15 है होस काल कर -कष्ट में कि हूं 159क ईाछ हूं 1531म डिम कि में हीए 9ए। हूं ३९ ाठफ़ ड्राफ़ ड्र फ़ानडी फ़िफ़री हुन्प्र ड्र फ़िफ़ ड्रिंग ड्राफ़ ड्र फ़िक्र फ़िक्र भ कि कीर्षिक हुं 15मप्रम हिंग एक्सिट हुं 159क में कि कीरिक प्र । द्वं कि ए ए इ कि पार है कि है। है कि के हैं । अधिक है । की है िनाह मड़ कीएक । शह ाई ध्रम्पाप हन्छप्र भागड़ ४१ से मेरे लिये स्लुका जन्मानेहारा हुआ इसिलिये कि पाप आज्ञाके

कामनास प्रम नहीं महीर क्षेत्र अनुसार नहीं पर आत्माक

श्रम्तरार चलते हैं।

उसको देश्वरने किए। अथते अपनेही पुत्रको पापके यारीरको समा-स्थासे अन्हाना था इसिलिये कि यारीएके द्वारासे वह दुञ्बल थी -क्रफड कि कींफ्टि। हैं फिकी धन्किने झिएडिक कि छुन्। विकाम इ क्यू मेष्ट्रिक प्रक्रि नाष्प्रकार किमामाष्ट किम्हि कीष्ट्रिक । है हिन र नहीं परन्तु आसाके अनुसार चलते हैं उनपर कोई देहकी आजा सा अब जो लेगा खोष्ट पीयुमें हैं अथित श्रामिरके अनुसार

338

र है जिएछ कम प्रमंतिक किप्रीय कि है शिष्ठकृष्ट क्रिप्रीय कि अनुसार नहीं परन्तु आत्माके अनुसार चलते हैं पूरी किई जाय। ध क्राप्ति कि मिमिड होनि काष्ट्रकार की किलिएड . हेडी ग्रिएड किइड़ प्र पाप मंगीपृष्ट केक्ट ग्रांगक क्याप गृष्टि मात्रक

१। मामप्र मुक्ती की ई। प्राप रिहा माराह कि भिर भगमा ११ हपू केम्बर्ड डिर्ड है ठिलम मालम कामग्रह कम्बर्ड गानि नेत्रही अर कीएक। पिछिति रिशम किशियाको कि इई जिस्साह दीए हुन्एए हुर गिरम कि डिक मही असुस क्रमिश मह हीए कीएम । डाक मही इसिलिये हे माहमा हम शारीरके ऋणी नहीं हैं कि शारीरके अनुरार १ ? । गिर्मा अपने आस्माक कारण जो तुममें बसता है जिलावेगा। महिन्म राइन्हे कि प्रतक्षिक क्ष्मिक स्वाहर महिन् जिसने वीशुको स्तक्षेमेंसे उहाया उसका श्राप्ता यहि तुममें बसता ११ ग्राँछ। है क्विक एग्रक किम्मेश मित्राष्ट ग्रेप हैं कित्र एग्रक किपाप ा वह उन्हा कि है सिमह खिछ हीए हिन्छ। है डिन मह किसह इह कि हैं डिम गमजर कशक मिमिकी हीए . ाई मिएक कमजार कुरप ईव्यक्त आरमा वससे बसवा है वो वस यारीरिक देशामे नहीं 3 की इस प्रा ई रिकार एक उन्हों अप एक हैं मिएड न क्रीगिए कि गृष्टि । है । हिक्स डिक डिक्रोफ है । हाई डिक साप्ट ईरवर्स शत्रता करना है क्योंक वह मन इंश्वरको व्यवस्थाक काना करनाय है। इस कारया कि शरीरएर मन लगाना क श्र्यिएए सन छगाना तो सृत्यु है परन्तु श्राप्नापर सन छगाना ६ । ई जाए कम मगंजा कि मा अपना है है। अपन का ना कि मा

महिमा भी पाव । ाएं केएट हिम्ही है जिड़ छ:इ एएं केएट कि एड़ की है फ़िक -छोह तिमं केष्ठीक ग्राह निकथिह काक्ष्रहें हुई पि निकछीह कि े हैं नाम्न हीए ग्राह्म । हैं नाम्न क्रियर सह की है 11ई कि छ अथित हे मिता पुकारत हैं। आत्मा आपही हमारे आत्माक संग १६ हाश्रो परन्तु लेपालकपनका आत्मा पाया है जिससे हमें हे अब्बा

क्षि नक्षत्र क्षितिषाञ्चा कम्तीयः प्राक्ष प्राथक क्षियमञ्जीम प्राञ्जमाञ्ज

। कु ति। के प्राप्त किंकिमा हुन

न् । सह छः इं कम्मस नामहे छड़ की हुं एक्समस में कीएक

इ. अयात क्यांने देहके उद्वास्की बार जोहते हैं। क्यांक आयास किन्मकाणि गृष्टि ई िग्डक मिन्म दिमाह ई रुत रिडीम कामग्रह छाए रामड़ की फिलीछड़ भि गिकि मड़ प्रगड़िन इन छन्क ज़िल । है किए । इंकि ज़िल किरड़क फ़िल क्यू छिन स सि है ? की ई िमार मड़ कीएक । पिर्फ प्राप्त प्राप्त कियन्छिन कि मड़ी है किर्मित्रम केम्बर्ड काए महर सक्ताम काराने विषय है कार की . ट्राफ ट्रेकी मिएएएए एड्र मिथर कातिथान मिगरि किराइने १ द निधिष्ट हुन्ए डिस् भिछन्ड िमपड श्रीक सीहिस । है सिड्स अधीन किनाई डागर कोर्नाइनम् क्रिक्टर्ड गए।छए किश्राम कीर्याक । है जिन ३१ क्राफ़ कर्निमी इकु रिप्धार हुंकी उप्पर मिमिड कि पिछ कामडीम

िछा गायास किएट है निछाई डिन कि एड दीए क्लिए। ई किछा ५८ फिन भि । एपा हि कि हो है । एक है है । एक है । है । है । है । है । है । ताया है कि इस प्रमुख के अध्या है कि मिन है कि है।

। ई त्रिक्ष डाइ किस्ट सिक्सि कि

श्रीर जिन्हें बुराया उन्हें धम्मी रहराया भी श्रीर जिन्हें धम्मी' इ० पहिल्हा इन्हा । मिर किन्हें उसने आगीस उहराया उन्हें बुलाया भ सिंभिड़ाम ठड्ड इन किसी एए इड सेंगाइ किनी इड इड किए के किह्यु निपष्ट निम्ह इन्ह । नार भिगाष्ट निम्ह इन्ही कींकि । ई पृद्ध ३५ मारुह नामम कालन्ड किमड़ कि किने किन कार्य है किन्न फाक किडिड्रीलम कंलमी नाइ इस मिली किन्ह र्डे निस्त माल किंग्नप्टे गिर्क कि की हैं हिमार सह ग्रह । हैं। इस वानते हैं कि की काल इन्ट्र नह किम्बर्ट किया क्या है कि वह कि कि क्या कि किस् की ई फिनाए ए। इन्हांए किए इड़े आहे । ई फिरक किन्छी किछी थड़ ज्ञाम हे काम ज्ञाम का इस्तकह द्विमाह मानह हन्त्रम हिंदी । एकी करता है क्योंक इस नहीं जानते हैं कीनस प्राथंना किस सीतिस ३६ इस शीतसे पवित्र आत्मा भी हमारी हुब्बरुताश्राम सहायता

निक घाई प्रगीमिक युड्ड नेष्ट काष्ट्र है। ग्रार्ड न प्रकालक छक् वस प्रक्रि इड्ड मिंडु एमं किसर मि एफ़ी गाँछ फिली कांभिर मड़ सिर हन्प्र ।ड़ाईड छर न किह्म एनी नेपल नेसिती। गागड़ निक इन्हें रामड़ कि ९६ है गृद्धि ग्रिस ह मह दे हीए . इंक 11म्ब प्रगिताब मह सह 16 १ ह । इही मि ।मडीम इन्ह ।।।। । ।

रुगावेगा . क्या ईश्वर जो धर्मी ठहरानेहारा है । दंडकी श्राज्ञा ३४ रेनेहारा कौन होगा . क्या खीष्ट जो मरा हां जो जी भी उठा जो रवरकी दहिनी श्रीर भी है जो हमारे लिये बिनती भी करता । कौन हमें लीष्टके प्रेमसे श्रलग करेगा . क्या क्लेश वा संकट ३४ ग्रा उपद्भव वा श्रकाल वा नंगाई वा जोखिम वा खड़ । जैसा ३६ लेखा है कि तेरे लिये इस दिन भर घात किये जाते हैं इस बध होनेवाली भेड़ोंकी नाई गिने गये हैं। नहीं पर इन सब बातोंमें ३७ हम उसके द्वारासे जिसने हमें प्यार किया है जयवन्तसे भी श्रधिक हैं । क्योंकि में निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न ३८ दूतगण न प्रधानता न पराक्रम न बत्तमान न भविष्य . न ऊंचाई ३६ ने गहिराई न श्रीर कोई सृष्टि हमें ईश्वरके प्रेमसे जो हमारे प्रभ क्षीष्ट यीशुमें है श्रलग कर सकेगी।

ि यिहदियोंके विषयमें पावलका बहुत चिन्ता करना ।

में खीष्टमें सत्य कहता हूं मैं भूठ नहीं बोलता हूं श्रीर मेरा मन भी पवित्र श्रात्मामें मेरा साची हैं . कि मुक्ते बड़ा २ शोक श्रीर मेरे मनको निरन्तर खेद रहता है। क्योंकि में श्राप ३ प्रार्थना कर सकता कि श्रपने भाइयोंके लिये जो शरीरके भावसे मेरे कुटंब हैं में खीष्टसे स्नापित होता। वे इस्नायेली लोग हैं श्रीर ४ लेपालकपन श्री तेज श्री नियम श्री व्यवस्थाका निरूपण श्री सेवकाई श्री प्रतिज्ञाएं उनकी हैं। पितर लोग भी उन्हींके हैं श्रीर ४ उनमेंसे शरीरके भावसे सीष्ट हुआ जो सब्बंप्रधान ईश्वर सब्बंदा धन्य है . श्रामीन ।

[ ईश्वरकी इच्छापर कीई मनुष्यं बिवाद न करे । ]

पर ऐसा नहीं है कि ईश्वरका बचन टल गया है क्योंकि सब लोग ६ इस्रायेली नहीं जो इस्रायेलसे जन्मे हैं. श्रीर न इसलिये कि इब्राहीमके बंश हैं वे सब उसके सन्तान हैं परन्तु ( लिखा है ) इसहाकसे जो हो सो तेरा बंश कहावेगा । श्रर्थात शरीरके जो इ सन्तान सो ईश्वरके सन्तान नहीं हैं परन्तु प्रतिज्ञाके सन्तान बंश गिने जाते हैं। क्योंकि यह बचन प्रतिज्ञाका था कि इस समयके अनुसार में आजंगा और सार:को पुत्र होगा । और केवल यह 10 नहीं परन्तु जब रिवका भी एकसे अर्थात हमारे पिता इसहाकसे

११ गर्भवती हुई . ग्रीर बालक नहीं जन्मे थे ग्रीर न कुछ भला श्रथवा बुरा किया था तबही उससे कहा गया कि बड़का छुटकेका

1 6: 33-201

१२ दास होगा • इसलिये कि ईश्वरकी मनसा जो उसके चुन लेनेके श्रनुसार है कम्मोंके हेतुसे नहीं परन्तु बुळानेहारेकी श्रोरसे वनी

१३ रहे । जैसा लिखा है कि मैंने याकूबकी प्यार किया परन्त एसीकी श्रिप्रिय जाना ।

तो हम क्या कहें . क्या ईश्वरके यहां श्रन्याय है . ऐसा न हो।

१४ क्योंकि वह मुसासे कहता है मैं जिस किसीपर दया करूं उसपर द्या करूंगा श्रीर जिस किसीपर कृपा करूं उसपर कृपा करूंगा।

१६ सो यह न तो चाहनेहारेका न तो दौड़नेहारेका परन्तु दया करनेहारे

१७ ईश्वरका काम है। क्योंकि धर्मपुस्तक फिरऊनसे कहती है कि मैंने तुमें इसी बातके लिये बढ़ाया कि तुममें श्रपना पराक्रम दिखाऊं

१८ श्रीर कि मेरा नाम सारी पृथिवीमें प्रचार किया जाय। सा वह जिसपर दया किया चाहता है उसपर दया करता है परन्तु जिसे

१६ कठोर किया चाहता है उसे कठोर करता है। तो तू मुकले कहेगा वह फिर दोष क्यों देता है क्योंकि कौन उसकी इच्छाका साम्ना

२० करता है। हां पर हे मनुष्य तु कौन है जो ईश्वरसे विवाद करता है . क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़नेहारेसे कहेगी तूने मुक्ते इस रीतिसे

२१ क्यों बनाया । श्रथवा क्या कुम्हारको मिट्टीपर श्रधिकार नहीं है कि एकही पिंडमेंसे एक पात्रकी श्रादरके लिये श्रीर दूसरेकी

२२ अनादरके लिये बनावे । श्रीर यदि ईरवरने श्रपना क्रोध दिखानेकी श्रीर श्रपना सामर्थ्य प्रगट करनेकी इच्छासे क्रोधके पात्रोंकी जा

२३ विनाशके योग्य किमे गये थे बड़े धीरजसे सही . श्रीर दयाके पात्रों पर जिन्हें उसने महिमाके लिये त्रागेसे तैयार किया श्रपनी महिमाके धनको प्रगट करनेकी इच्छा किई तो तू कौन है जो

२४ बिबाद करे। इन्होंको उसने बुलाया भी श्रर्थात हमोंकी जो केवल

२४ यिद्दृदियोंमेंसे नहीं परन्तु श्रन्यदेशियोंमेंसे भी हैं। जैसा वह होशेयाकी पुस्तकमें भी कहता है कि जो मेरे लोग न थे उन्हें में

२६ अपने लोग कहूंगा श्रीर जो प्यारी न थी उसे प्यारी कहूंगा। श्रीर जिस स्थानमें लोगोंसे कहा गया कि तुम मेरे लोग नहीं हो वहां २७ वे जीवते ईश्वरके सन्तान कहावेंगे। परन्तु यिशौयाह इस्रायेलके

। जाह में की स्था कहें , यह कि अव्यदेशियोंने जा धम्मेका पीख़ा ३० मार है किमाव्यही कि किम्मेड मेर जाया किमाव्य है किस्से हैं है।

तहा करत थ सम्मान श्रिया विभाग सम्मान जा निकास है। कर्म है है है है है के स्थाप क्षिप है कि स्थाप । प्रकी

तिकार नाउन किएकार्ठ गृष्टि एका कार्ठठ कुण मेंनाकिसी में किंट् । गागड़ न नाज्योरु कि एक साब्यित रूपसर है कि ग्रिंड ड्रे

[। तिमान जिल किमेन्छ क्रिप्तपूर्व ति याई त्रवादिनीकुछी ]

ीर माहण एउन्ड किम्म र्स्म किंछों केऊधासड़ किंडाम डुं ०९ । ई किंछों केणाह केन्ट हुं 155 स्प्रेस्ट ई में गर्ट 11 किंग्रा है किंडें कि के प्रमुद्ध हैं 155 सि में प्रमुक्त हैं किंडें कि के प्रमुद्ध के किंडें 15 कि सि से प्रमुक्त हैं कि प्रमुद्ध हैं कि किंप्ट किंडें कि किंडें किंडें कि किंडें किंडें कि किंडें कि किंडें कि किंडें कि किंडें कि किंडें कि किंडें

। गृह जिस निर्मात स्मान्य । जिस मान्य स्मान्य स

श कि संप्रमित की सम्म सह । सम्म की एक। ई तम्ब । त्राम्प्रमण्ड । कि संप्रमित की की स्थाप की कि साम्य कि । कि स्थाप कि कि साम्य कि कि । कि की है । त्रिक्ष के सिंप्रमित है की ई । त्रिक्ष के सिंप्रमित है की है । त्रिक्ष के सिंप्रमित के कि । त्रिक्ष कि कि । त्रिक्ष कि । त्रिक्ष के । व्यक्ष के | व्यक्ष

भूष डिक्यू किर्मिस कीरिक है डिम भिर भेर कि मिरिना पूर्व किड्रुण । प्रापंड म काबीर कि कि एक छाष्ट्रकी प्रमध्य देकि कि कि दि ११ किंक काम्मुसम्म कींफ्र । है । जात कि नाम किल कार्या है। १३ हम से हैं गात किया मान्य किया का है हो से से से हो है । गिर्मा प्राप्त के कि गाउट मिर्मिकिए किसर निरम्ध् की रिक अपने सुंहसे प्रभु योशुका माम केवे और अपने मनसे कियास

। गान्त्राप प्राप्त भि भिन्न मिलाइ किसाम क्रिन्य सि आया । कींफिन । ई किय ई क्रिक क्रिया क्रिया क्रिक कि कांक्स कि ई है?

हि रिक्रु डिक क्यु कि क्या गया गया कि कि है है डिक क्प् कि की है 15 इक करक छड़ाछ डाष्ट्रिकी हुन्प्र ० ९ । गाम्नाम्य कार्या सेमह नागपर व्यास क्षाय कराया । मिह हैं हिंह गिरू कुण कि क्रांडिक में हैं गिड़क ग्रिस केड़ी हैं , धि निमास दिन गिरू किथा हु । एक है । एक में पर । हो। ३१ छक्तेन कि र्निमिश काम काम काम काम कामिश्र भिष्ठ हूं क्या उन्होंने नहीं सुना . हो बरन ( जिखा है ) उनका शब्द १८ और समाचार हेंग्बरके बचनके द्वारासे आता है। पर मैं कहता हमारे समाचारका विश्वास किया है। से विश्वास समाचारले क्रिकी फ़्रव्सिप ई ई । एडक डाएएटी कीएफ । नाम रेडन किसक 9६ हैं उनके पांव कसे सुन्त्र हैं। प्रमु सब कोगोंने उस सुसमा-माचार सुनाते हैं अर्थात भवी वातेंका सुसमाचार प्रचार करते वी क्योंकर उपदेश कर जैसा जिसा है कि जी कुश्चरका सुस-अर निर्म कि कि निर्मा ने क्योंकर सुने। श्रोर ने कि केरिये न जाये कुक माध्यकी प्रकांभिक कि प्रमाभव द्वित निष्कृत निष्ठक विकास गर्छ कि १ हिलाह प्रकृषिक है जिल्हा फिकी डिक्न छाइएकी होरिएक रूपलेकी रूपी 88

। ज्ञान्तर प्राप्त किर्मिन मेंने सारे होन अपने हाथ एक आज्ञा लेघन औ विवाद करनेहारे है 175क इंघ किर्तिल किमिस्ट्रे स्ना। पर हु अग्र में प्रमेस है

क्पाह क्ष्म के हिंदि है कि विकास कि मिल है । है अवस् अधि है माफ़ किंगिरिक रिपष्ट रिम्बर्ड प्रष्ट हूं एम्ड हूं एम्डिक में रि नष्ट किंगिरुट पिर में कीफिन हिं न गिर्म हैं एम्डी [। गार्फ । एक प्रति किथि प्रमान समिति किथि । विश्व विश्व किथि ।

लोगोंकी जिन्हें उसने श्रागेसे जाना त्याग नहीं दिया है. क्या तुम नहीं जानते है। कि धर्मपुस्तक एलियाहकी कथामें क्या कहता है कि वह इस्नायेलके बिरुद्ध ईश्वरसे बिनती करता है . कि हे ३ परमेश्वर उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्तात्र्यांकी घात किया है श्रीर तेरी बेदियोंको स्रोद डाला है श्रीर में ही श्रकेला छूट गया हूं श्रीर वे मेरा प्राण लेने चाहते हैं। परन्तु ईश्वरकी बाग्री उससे क्या ४ कहती है . मैंने श्रपने लिये सात सहस्र मनुष्योंका रख छोड़ा है जिन्होंने बाग्रलके श्रागे घुटना नहीं टेका है। सो इस रीतिसे इस ४ बर्तमान समयमें भी श्रनुग्रहसे चुने हुए कितने लोग बच रहे हैं। जो यह अनुप्रहसे हुआ है तो फिर कम्मोंसे नहीं है नहीं तो अनुप्रह ६ श्रव श्रनुग्रह नहीं है . पर यदि कम्मोंसे हुआ है तो फिर श्रनुग्रह नहीं है नहीं तो कम्म श्रव कम्म नहीं है। तो क्या है. इस्रायेली ७ लोग जिसको ढूंढ़ते हैं उसको उन्होंने प्राप्त नहीं किया है परन्तु चुने हुन्नोंने प्राप्त किया है श्रीर दूसरे लोग कठोर किये गये हैं। जैसा म लिखा है कि ईश्वरने उन्हें आजके दिनलों जड़ताका आतमा हां श्रांखें जो न देखें श्रीर कान जो न सुनें दिये हैं। श्रीर दाऊद कहता ह है उनकी मेज उनके लिये फंदा श्रीर जाल श्री ठीकरका कारण श्रीर प्रतिकल हो जाय। उनकी श्रांखोंपर श्रन्धेरा छा १० जाय कि वे न देखें श्रीर तू उनकी पीठकी नित्य भुका दे।

तो मैं कहता हूं क्या उन्होंने इसिलिये ठोकर खाई कि गिर ११ पड़ें. ऐसा न हो परन्तु उनके गिरनेके हेतुसे अन्यदेशियोंकी आण हुआ है कि उनसे डाह करवावे । परन्तु यदि उनके गिरनेसे जगतका १२ धन और उनकी हानिसे अन्यदेशियोंका धन हुआ तो उनकी अरप्रीसे वह धन कितना अधिक करके होगा । मैं तुम अन्यदे १३ शियोंसे कहता हूं . जब कि मैं अन्यदेशियोंके लिये प्रेरित हूं मैं अपनी सेवकाईकी बड़ाई करता हूं . कि किसी रीतिसे मैं उनसे १४ जो मेरे शारीरके ऐसे हैं डाह करवाके उनमेंसे कई एकको भी बचाऊं। क्योंकि यदि उनके त्याग दिये जानेसे जगतका मिलाप हुआ तो १४ उनके प्रहण किये जानेसे कथा होगा . क्या मृतकोंमेंसे जीवन नहीं । यदि पहला फल पवित्र हैं तो पिंड भी पवित्र है और यदि १६ जड़ पवित्र है तो डालियों मेंसे १७

। फिलाह आसे सम्बर्ध क्रियो । डिक्प्र हैं फिछाड़ किनामा ए कि के करन किना है और समावक विरुद्ध अच्छा जरुपाईक वृष्मे सारा गया तो मिर तु वस जलपाई के इससे जो स्वभावसे मेहा मेह है होए कींफिन । है 1तिकार उास मुत्री इन्छ प्रहथ्हे कींफिन रिष्टाह दास ४,९ कि ड्रेंग म मिराव्यवीष्ट कि भि र गृष्टि । गामास तहार डाक भि इड् मुन्तु तुम्मत् ति इत्राम बना है। प्रमुख विभव में प्रमुख कि है।इक प्रमन्ड इंप प्रमि कि . छड़ किई।इक प्रसि ।एड़ किप्रहर्ड कि । इंदि म भि मेर की हि म । अप । है। है। है । सि नि है । है। -1भाक्त मेरहर है कि कींफिन। एक एम हन्राप हि एम निमामिक १९ . हैं । इस ने होते हो हैं । हैं । विष्य सिह सिह के साहर -क्राप्ट के म्ह इपकी में की देंग किए इप्टांच मान है। १६ यू जड़का आधार नहीं परन्तु जड़ तेरा आधार है। किर तू कहेगा मिति फ़्क इमेष ह कि हुन्। फ़्क हम इमेष कुरकी क़ांप्रजााइ न? तिह। गवा है और जलपाईक बृषकी जड़ और तेलका भागी हुआ है ति। मिड़िन्ह कांब्र कड़ामरुष छिएक है गृष्टि द्वार कांच्य इति क्रिक्की

इन्ह सिमध्ये आया । क्योंकि हेथ्यते सिमोकी आहा उद्धान । काह हेकी एड इ किई है कि तुमपर जा दया किई जाती है उसके हतुसे उतपर भी हिंड होता हो है है। है है। है है। है है। है से अपने से हैं है। क्षेत्रकी शाजा लेघन किई परन्तु अभी उनके आज़ा उद्धायक इ० बुराहरसे कमी पद्मतानेवारा नहीं। ब्योंक जैसे तुमने आंगे मुद्धि शिनि।इप्र निष्ट प्रथ्ये कीफिन। है प्राप्त फ्रांक कींग्रिमी ३९ भावस तुरहार कारण वेरी है परन्तु चुन छिन जनक भावस् क्रानासके ह । गगड़ सम्ही भेगिष गिम होगा । वे सुसमाचारके रूड । कांगिप किन्छ में छार । । गर्क एर स्था किन्मी स्र । प्रतिमा जैसा जिसा है कि बचानेहारा भियानसे आनेता और माह रही हेन हेन हिमान हेने प्राप्त होते । भी एतन सारा इसाने अप जब हो अन्तरियोगिकी संपूर्ण संख्या प्रवेश न कर तवारी कुछ की त्रीय तहीं मेरा नहीं कि अपने लेखे बुद्धिमान होआ अथति कि ११ श्रीर हे सहसी में नहीं चाहता हूं कि तुम इस भेदमे अन-

। रेक एए इस्रिक्ष की फिलीसड़ राष्ट्र इक

### [ईश्वरके ज्ञान श्रीर न्यायका क्लान।]

श्राहा ईश्वरके धन श्रीर बुद्धि श्रीर ज्ञानकी गंभीरता . उसके ३३ बिचार कैसे श्रधाह श्रीर उसके मार्ग कैसे श्रगम्य हैं । क्योंकि ३४ परमेश्वरका मन किसने जाना श्रधवा उसका मंत्री कौन हुश्रा । श्रधवा किसने उसको पहिले दिया श्रीर उसका प्रतिफल ३४ उसको दिया जायगा । क्योंकि उससे श्रीर उसके द्वारा श्रीर उसके ३६ लिये सब कुछ है . उसका गुणानुबाद सर्व्वदा होय . श्रामीन ।

[ग्रपने श्रपने वद कीर सामध्येके ग्रनुसार प्रभुकी सेवा करना विश्वासियोंकी ग्रावश्यक है इसका वर्णन ।]

सो हे भाइया मैं तुमसे ईश्वरकी द्याके कारण बिनती १२ करता हूं कि अपने शरीरोंको जीवता और पवित्र और ईश्वरकी प्रसन्तता याग्य बलिदान करके चढ़ात्रों कि यह तुम्हारी मानसिक सेवा है। श्रीर इस संसारकी रीतिपर मत चला करे। २ परन्तु तुम्हारे मनके नये होनेसे तुम्हारी चाल चलन बदली जाय जिस्तें तुम परखो कि ईश्वरकी इच्छा श्रर्थात उत्तम श्रीर प्रसन्नता बोग्य श्रीर पूरा कार्य्य क्या है। क्योंकि जो श्रनुग्रह मुक्ते दिया ३ गया है उससे में तुममें के हर एक जनसे कहता हूं कि जो मन रखना उचित है उससे ऊंचा मन न रखे परन्तु ऐसा मन रखे कि ईश्वरने हर एकको बिश्वासका जो परिमाण बांट दिया है उसके श्रनुसार उसकी सुबुद्धि मन होय । क्योंकि जैसा हमें एक देहमें ४ बहुत श्रंग हैं परन्तु सब श्रंगोंको एकही काम नहीं है . तैसा हम ४ जो बहुत हैं स्नीष्टमें एक देह हैं और पृथक करके एक दूसरेके श्रंग हैं। ग्रीर जो श्रनुग्रह हमें दियां गया है जब कि उसके श्रनुसार ६ भिन्न भिन्न बरदान हमें मिले हैं तो यदि भविष्यद्वाणीका दान हो तो हम विश्वासके परिमाणके श्रनुसार बोठें . श्रथवा सेवकाईका ७ दान हो तो सेवकाई में लगे रहें . श्रथवा जो सिखानेहारा हो सो शिचामें लगा रहे - श्रथवा जो उपदेशक हो सो उपदेशमें लगा न रहे . जो बांट देवे सी सीधाईसे बांटें . जो श्रध्यचता करे सो यत्नसे करे . जो दया करे सा हर्षसे करे ।

[ मेन श्रीर नम्नता श्रीर चना इत्यादि करनेका उपदेश। ]

भ्रेम निष्कपट होय . बुराईसे विन्न करो भलाईमें लगे रहा । ६,१०

आत्रीय प्रेमसे एक दूसरेपर मया रखी . परस्पर श्रादर करनेमें ११ एक दूसरेसे बढ़ चला। यत करनेमें श्रालसी मत हो . श्रात्मामें १२ अनुरागी हो . प्रभुकी सेवा किया करो । श्राशासे श्रानन्दित हो . १३ क्रेशमें स्थिर रही • प्रार्थनामें लगे रही । पवित्र लोगोंको जो त्रावश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो . श्रतिथि १४ सेवाकी चेष्टा करो । अपने सतानेहारोंकी आशीस देख्री . १४ श्राशीस देश्रो . स्नाप मत देश्रो । श्रानन्द करनेहारींके संग १६ श्रानन्द करे। श्रीर रोनेहारोंके संग रोश्री। एक दूसरेकी श्रीर एकसां मन रखो . ऊंचा मन मत रखो परन्तु दीनेांसे १७ संगति रखो . श्रपने लेखे बुद्धिमान मत होश्रो। किसीसे बुराईके बदले बुराई मत करा . जो बातें सब मनुष्योंके श्रागे भली हैं १८ उनकी चिन्ता किया करे। यदि हो सके तुस तो अपनी श्रोरसे १६ सब मनुष्योंके संग मिले रहे। हे प्यारो श्रपना पळटा मत लेश्रो परन्तु क्रीधकी ढांव देश्री क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम २० है । परमेश्वर कहता है मैं प्रतिफल देऊंगा । इसलिये यदि तेरा

शत्र भूखा हो तो उसे खिला यदि प्यासा हो तो उसे पिला क्योंकि यह करनेसे तू उसके सिरपर श्रागके श्रंगारोंका देरी लगावेगा। २१ बुराईसे मत हार जा परन्तु भळाईसे बुराईको जीत ले।

दिशाधिकारियोंके बश्नें रहनेकी आवश्यकता।

हर एक मनुष्य प्रधान अधिकारियोंके अधीन होवे 93 क्योंकि कोई अधिकार नहीं है जो ईश्वरकी श्रोरसे न हो पर जो अधिकार हैं सो ईश्वरसे ठहराये हुए हैं। इससे जो अधि-कारका बिरोध करता है सा ईश्वरकी विधिका साम्ना करता है श्रीर साम्ना करनेहारे श्रपने लिबे दंड पावेंगे। क्योंकि श्रध्यत्त लोग भन्ने कामोंसे नहीं परन्तु बुरे कामोंसे उरानेहारे हैं . स्या तू श्रिधिकारीसे निडर रहा चाहता है. भला काम कर तो उससे तेरी सराहना होगी क्योंकि वह तेरी भलाईके लिये ईश्वरका सेवक है। परन्तु जो तू बुरा काम करे तो भय कर क्थोंकि वह साझको वृधा नहीं बांधता है इसलिये कि वह ईश्वरका सेवक अर्थात कुकर्मापर क्रोध पहुंचानेकी दंडकारक है। इसिबिगे अधीन होना केवल उस क्रोधके कारण नहीं परन्तु विवेकके कारण भी

त्रम् ो स्वयस्थाका सार है इसका वसन ।

शह इस्पिक्य भी किया चाहिकों कि तुम समयको वानते हैं। इह की निलंस समयमें की में समयमें की में समयमें की में समयमें की निलंस समयमें की निलंस हमारे नाम का का समयमें की निलंस हैं। की निलंस हैं हैं। की निलंस है। की निलंस हैं। की नि

प्रमास के क्षेत्र मासे क्षेत्र मासे क्षेत्र मासे के का विश्व मारिक कि से कि से मारिक कि से कि से कि से कि से कि से सामित कि से कि से सामित कि से कि से सामित कि से कि से सामित कि से सामि

- ४ वह खड़ा रहेगा क्योंकि ईश्वर उसे खड़ा रख सकता है। एक जन एक दिनको दूसरे दिनसे बड़ा जानता है दूसरा जन हर एक दिनको एकसां जानता है हर एक जन श्रपनेही मनमें निश्चय कर लेवे।
- ६ जो दिनको मानता है सो प्रभुके लिये मानता है श्रीर जो दिनको नहीं मानता है सो प्रभुके लिये नहीं मानता है. जो खाता है सो प्रभुके लिये खाता है क्योंकि वह ईश्वरका धन्य मानता है श्रीर जो नहीं खाता है सो प्रभुके लिये नहीं खाता है श्रीर ईश्वरका धन्य
  - मानता है। क्योंकि हममें से कोई श्रपने लिये नहीं जीता है श्रीर
     कोई श्रपने लिये नहीं मरता है। क्योंकि यदि हम जीवें तो प्रभुके
  - जिये जीते हैं श्रीर यदि मरें ते। प्रभुके जिये मरते हैं सा यदि ह हम जीवें श्रयवा यदि मरें तो प्रभुके हैं। क्योंकि इसी बातके लिये
  - स हम जाव श्रयवा थाद मर ता प्रमुक हा क्यांक इसा बातक छिय स्त्रीष्ट मरा उठा श्रीर फिरके जीया भी कि वह मृतकों श्री जीवतोंका
- १० भी प्रभु होते । तू अपने भाईको क्यों दोषी ठहराता है अथवा तू भी अपने भाईको क्यों तुच्छ जानता है क्योंकि हम सब खीष्टके
- ११ बिचार श्रासनके श्रागे खड़े होंगे। क्योंकि लिखा है कि परसे-श्वर कहता है जो मैं जीता हूं तो मेरे श्रागे हर एक घुटना
- १२ क्किंगा श्रीर हर एक जीभ ईश्वरके श्रागे मान लेगी । सो हममें से हर एक ईश्वरका श्रपना श्रपना लेखा देगा ।

[ इंश्वरका राज्य लाना पीना नहीं है पर धर्म श्रीर निलाप श्रीर श्रानन्द है। ]

१३ सो हम श्रब फिर एक दूसरेको दोषी न उहरावें परन्तु तुम यही उहराश्रो कि भाईके श्रागे हम ठेस श्रथवा ठोकरका कारण न

१४ रखेंगे। मैं जानता हूं श्रीर प्रभु यीश्चर्स मुक्ते निश्चय हुत्रा है कि कोई बस्तु श्रापसे श्रशुद्ध नहीं है केवल जो जिस बस्तुकी श्रशुद्ध

34 जानता है उसके जिये वह श्रशुद्ध है। यदि तेरे भोजनके कारण तेरा भाई उदास होता है तो तू श्रव प्रेमकी रीतिसे नहीं चळता है. जिसके लिये सीष्ट मुश्रा उसकी तू श्रपने भोजनके द्वारासे नाश मत कर।

१६, १७ सो तुम्हारी भलाईकी निन्दा न किई जाय। क्योंकि ईश्वरका राज्य खाना पीना नहीं है परन्तु धर्म्म श्रीर मिलाप श्रीर शानन्द जो पवित्र शात्मात्मे हैं। क्योंकि जो इन बातोंमें क्षीष्टकी १८ सेवा करता है सो ईंग्वरको मावता श्रीर मनुष्योंके यहां मळा ठहराया जाता है। इसिटिये हम मिळापकी बातों श्रीर एक दूस- १६ सेके सुधारनेकी बातोंकी चेष्टा करें। मोजनके हेतु ईंग्वरका काम २० सेके सुधारनेकी बातोंकी चेष्टा करें। मोजनके हेतु ईंग्वरका काम २० नाश मत कर. सब कुछ छुद्ध तो है परन्तु जो मनुष्य खानेसे ठोकर खिलाता है उसके टिये बुरा है। श्रच्छा यह है कि तू न २१ मांस खाय न दाख रस पीये न कोई काम करें जिससे तेरा भाई देस श्रधवा ठोकर खाता है श्रधवा दुब्बंट होता है।

क्या तुक्ते बिश्वास है. उसे ईश्वरके आगे अपने मनमें रख । धन्य वह है कि जो बात उसे अच्छी देख पड़ती है उसमें अपनेको देग्वी नहीं ठहराता है। परन्तु जो सन्देह करता है सो यदि खाय तो दंडके योग्य ठहरा है क्योंकि वह बिश्वासका काम नहीं करता है. परन्तु जो जो काम बिश्वासका नहीं है सो पाप है।

[ निवंतोतो संगलने और यपनेहोकी प्रसन्न न सरनेका चपदेश ।]

तुन्हें लीष्ट यीशुके अनुसार आपसमें एकसां मन रखनेका दान हवे . जिस्तें तुम एक चित्त होके एक मुंहसे हमारे प्रभु यीशु खिष्टिके होती है हमें आशा होय। और धीरता और शांतिका ईष्टर पिता ईध्वरका गुणानुबाद करा। इस कारण क्षेत्रका महिमाके लिबे जैसा खोष्टने तुम्हें महण किया तैसे तुम भी एक दूसरेको प्रसन्न करे। क्योंकि खीष्टने भी अपनेहीको प्रसन्न न किया परन्तु जेता छिखा है तेरे निन्दकोंकी विन्दाकी बातें सुभपर आ पड़ीं। क्योंकि जो कुछ आगे छिखा गया हो। हमारी शिचाके छिये छिखा गया कि धीरताके और शांतिके हारा जो धर्म्मे पुस्तकसे प्रहमें जो बह्यवन्त हैं अचित है कि निर्वेहोंकी दुर्व-हमें जो सहें श्रीर अपनेहीको प्रसन्न न करें। हममेंसे हर एक जन पड़ोसीकी भलाईके लिये उसे मुधारनेके निमित्त प्रहण् करो।

में कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं पितरोंसे किई गई उन्हें हक न करनेको योध्य क्रिष्ट ईम्बरकी समाईके लिये खतना किमें हुए छोगोंका सेवक हुआ। पर अन्यदेशी छोग भी दयाके कारण है ईश्वरका गुणानुबाद करें जैसा लिखा है इस कारण मैं श्रन्य-१० देशियोंमें तेरा धन्य मानुंगा श्रीर तेरे नामकी गीतें गार्जगा। श्रीर

फिर कहा है हे अन्बदेशियो उसके लोगोंके संग आनन्द करो।

श्रीर फिर हे सब श्रन्यदेशिया परमेश्वरकी स्तुति करो श्रीर हे सब
 लोगो उसे सराहो । श्रीर फिर विशैवाह कहता है बिशीका एक

मूल होगा और अन्यदेशियोंका प्रधान होनेको एक उठेगा उसपर

१३ अन्यदेशी लोग आशा रखेंगे। आशाका ईश्वर तुम्हें बिश्वास करनेमें सब्बे आनन्द और शांतिसे परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्माके सामर्थ्यसे तुम्हें अधिक करके आशा होय।

िरोसीय मंडलीके पास लिखनेमें पावलका ग्रामिपाय।

## मंडलीसे उसकी बिनती।

१४ हे मेरे भाइयो में श्राप भी तुम्हारे विषयमें निश्चय जानता हूं कि तुम भी श्रापही भलाईसे भरपूर श्री सारे ज्ञानसे परिपूर्ण हो

१४ श्रीर एक दूसरेकी चिता सकते हो। परन्तु हे भाइयो मैंने तुम्हें चेत दिलाते हुए तुम्हारे पास कहीं कहीं बहुत साहससे जो लिखा है यह उस श्रनुप्रहके कारण हुश्रा जो ईश्वरने मुक्ते दिया है.

- १६ इसिलिये कि मैं अन्यदेशियों के लिये थीशु खीष्टका सेवक होजें और ईश्वरके सुसमाचारका याजकीय कम्मी करूं जिस्तें अन्य-देशियों का चढ़ाया जाना पिवत्र आत्मासे पिवत्र किया जाके आहा होय ।
- १७ सो उन बातोंमें जो ईश्वरसे संबन्ध रखती हैं मुक्ते सीष्ट बीशुमें
- १८ बड़ाई करनेका हेतु मिलता है। क्योंकि जो काम खीष्टने मेरे द्वारासे नहीं किये उनमेंसे मैं किसी कामके विषयमें बात करनेका साहस न करूंगा परन्तु उन कामोंके विषयमें कहूंगा जो उसने मेरे द्वारासे अन्यदेशियोंकी अधीनताके लिये बचन और कर्मसे और चिन्होंने औ अद्भुत कामोंके सामर्थ्यसे और ईश्वरके आत्माकी

१६ शक्तिसे किये हैं . यहां लों कि यिरुशलीम श्रीर चारों श्रोरके देशसे लेके इल्लुरिया देशलों मैंने खीष्टके सुसमाचारको सम्पूर्ण प्रचार

२० किया है। परन्तु में सुसमाचारको इस रीतिसे सुनानेकी चेष्टा करता था अर्थात कि जहां स्त्रीष्टका नाम लिया गया तहां न २१ सुनाऊं ऐसा न हो कि पराई नेवपर घर बनाऊं. परन्तु पैसा

क्योंकि में आशा रखता हूं कि तुम्हारे पाससे जाते हुए तुम्हें देखूं श्रीर जब में पहिले तुमसे कुछ कुछ तुस हुआ हूं तब तुमसे कुछ हुए उधर पहुंचाया जार्ज । परन्तु श्रभी में पिबन्न लोगोंकी सेवा २४ करनेके लिये थिक्शवीमकी जाता हूं। क्योंकि माकिदोनिया श्रीर २४ श्राखायाके लोगोंकी इच्छा हुई कि थिक्शलीमके पवित्र लोगोंमें श्राखायाके लोगोंकी इच्छा हुई कि थिक्शलीमके पवित्र लोगोंमें जो कंगाल हैं उनकी कुछ सहायता करें। उनकी इच्छा हुई श्रीर २५ वे उनके ऋषी भी हैं क्योंकि यदि श्रन्यदेशी लोग उनकी आत्मिक वे उनके ऋषी भी हैं क्योंकि यदि श्रन्यदेशी लोग उनकी आत्मिक श्राजंगा। सुनार्ज जैसा लिखा है कि जिन्हें उसका समाचार नहीं कहा गया बे देखेंगे श्रीर जिन्होंने नहीं सुना है वे समर्भेगे। इसी हेतुसे में तुम्हारे पास जानेमें बहुत बार रक गया। परन्तु श्रव सुभे इस श्रीरके देशोंमें श्रीर स्थान नहीं रहा है श्रीर बहुत बरसेंसि सुभे तुम्हारे पास श्रानेकी लालसा है। इसलिये बस्तुओं में भागी हुए तो उन्हें उचित है कि शारीरिक बस्तुओं में उनकी भी सेवा करें। सो जब मैं यह कार्य्य पूरा कर चुकूं और रूद उनकी भी सेवा करें। सो जब मैं यह कार्य्य पूरा कर चुकूं और रूद उनके लिये इस फल्पर छाप दे चुकूं तब तुम्हारे पाससे होके इस्पानियाका जाजंगा। श्रीर में जानता हूं कि तुम्हारे पास जब रूश में आर्फ तब सीष्टके सुसमाचारकी शाशीसकी भरपूरीसे मैं जब कभी इस्पानिया देशका जाऊं तब तुम्हारे पास आऊंगा

श्रीत हे भाइया हमारे प्रभु यीद्यु खिष्टके कारण श्रीत पवित्र ३० श्रात्माके प्रेमके कारण में तुमसे बिनती करता हूं कि ईश्वरसे मेरे लिये प्रार्थना करनेमें मेरे संग परिश्रम करो . कि मैं पिट्टिवियामेंके ३१ श्राविश्वासियोंसे बच्ं श्रीत कि यिक्शलीमके लिये जो मेरी सेव-काई है सो पवित्र लोगोंको भावे . जिस्तें में ईश्वरकी इच्छांसे ३२ शांतिका ईश्वर तुम सभोंके संग होवे . श्रामीन। तुम्हारे पास आनन्दसे आजं श्रीर तुम्हारे संग विश्राम करूं।

पावलका अपनी और अपने साथियोंकी ओरसे अनेक भाई बहिनोंके पास नसस्कार लिखना और पत्नीकी समाप्त करना।

े दि की मंडलिकी सेवकी है सराहता हूं . जिस्ते तुम उसे प्रभुमें जैसा पवित्र लोगोंके योग्य है बेसा ग्रहण करो श्रीर जिस में तुम्हारे पास हम लोगोंकी बहिन फेबीका जो किंकियामें किसी बातमें उसको तुमसे प्रयोजन होय उसके सहायक होत्रो क्योंकि वह भी बहुत छोगोंकी श्रोर मेरी भी उपकारिखी हुई है।

इ प्रिस्कीला श्रीर श्रक्तलाको जो खीष्ट यीशुमें मेरे सहकर्मी हैं उ नमस्कार । उन्होंने मेरे प्राणके लिये श्रपनाही गला धर दिया जिनका केवल मैं नहीं परन्तु श्रन्यदेशियोंकी सारी मंडलियां भी

४ धन्य मानती हैं । उनके घरमेंकी मंडलीको भी नमस्कार . इपेनित मेरे प्यारेका जो खीष्टके छिये श्राशियाका पहिला फल है नमस्कार ।

६ मरियमको जिसने हमारे लिये बहुत परिश्रम किया नमस्कार।

 श्रन्द्रोनिक श्रीर यूनिय मेरे कुटुंबों श्रीर मेरे संगी बंधुश्रोंको जो प्रेरितोंमें प्रसिद्ध हैं श्रीर सुक्तसे पहिले खीष्टमें हुए थे नमस्कार ।

ह, ६ श्रम्पिटिय प्रभुमें मेरे प्यारेकी नमस्कार । उन्नीन खीष्टमें हमारे १० सहकर्मीकी श्रीर स्ताखु मेरे प्यारेकी नमस्कार । श्रिपिछिकी

जो खीष्टमें जांचा हुआ है नमस्कार . अरस्तिवूल के घरानेके ११ लोगोंका नमस्कार । हेरोदियान मेरे कुटुम्बका नमस्कार .

१२ निर्कारको जनस्कार । हरायुवाच पर अंदुज्यका जनस्कार । १२ निर्कारको बरानेके जो लोग प्रभुमें हैं उन्होंको नमस्कार । त्रूफेना श्रीर त्रूफोसाको जिन्होंने प्रभुमें परिश्रम किया नमस्कार . प्यारी परसीको

१३ जिसने प्रभुमें बहुत परिश्रम किया नमस्कार । रूफको जो प्रभुमें चुना हुत्रा है श्रीर उसकी श्रीर मेरी माताको नमस्कार ।

१४ असुंकित श्रीर फिलेगोन श्री हर्मा श्री पात्रोबा श्री हर्मीको श्री १४ उनके संगके भाइयोंको नमस्कार । फिललोग श्री युलियाको श्रीर

श उनक सगक भाइयाका नमस्कार । फिललाग आ यूलियाका आर नीरिय और उसकी बहिनको और उलुम्पाको और उनके संगके

१६ सब पवित्र लोगोंको नमस्कार । एक दूसरेकी पवित्र चूमा लेके नमस्कार करो . तुमको स्त्रीष्टकी मंडलियोंकी श्रोरसे नमस्कार ।

१७ हे भाइमा मैं तुमसे बिनती करता हूं कि जो लोग उस शिचाके बिपरीत जो तुमने पाई है नाना भांतिके बिरोध श्रीर ठोकर डालते १८ हैं उन्हें देख रखे। श्रीर उनसे फिर जाश्रो। क्योंकि ऐसे लोग हमारे

प्रभु यीशु खीष्टकी नहीं परन्तु श्रपने पेटकी सेवा करते हैं श्रीर चिकनी श्रीर मीठी बातोंसे सुधे बागोंके मनको धोखा देते हैं।

१६ तुम्हारे श्राज्ञापालनका चर्चा सब बोगोंमें फैल गया है इससे में तुम्हारे विषयमें श्रानन्द करता हूं परन्तु में चाहता हूं कि तुम २० भलाईके लिये बुद्धिमान पर बुराईके लिये सुधे होश्रो। शान्तिका

भूष ज्ञामड . गण्डिनकु कित किंग्रे प्राडम्ह स्वीय किनातीय प्रस् । कांड्र गण्डे क्राडम्ह ड्रायहास क्रिया हो।

तियाधिय मेरे सहकमाका और लुकिय की पासीन श्री २९

विक्रिक्त प्राप्ते समस्य । गायस मेरे और सार १६६ हैं। इस्टिस अधिका जो नगरका

हिस्सि है और साई क्वांतका तुमसे नमस्कार । हमारे भसे बीच्च २४

शेषका शतुरह तुम समोके संग होष , शामीन । नो मेरे सुसमाचारके अनुसार और थोशु खोष्टके विषयके उपदेशके २४

जा भर स्वासायाक अनुसार आहे साहक विचलक वनकर्त हैं . जी भेड़े संनायाक अनुसार आहे सिह्म कर संकर्ता है हैं असार अधार के संनायन ती स्वा गया था परन्ते अब जार किया है है

ाजीकारा हा जान सम्ब हा जिसका गुणानुनाद सन्बद्धा

।। मीमाष्ट्र । हा

# । क्रिप क्रिडीप किन्निर्म किंगि किंगि किंगि

[ । क्रामक्त प्रमास । कार्यक्ष क्रिक्टी क्रिक्टी मानस्था । वासाह प्रमाद ।

। किसी नींग्र प्रिंड इस्पृष्ट भिष्ठीक शिष्ट भूप ग्रिंड रिव्यई हिमी शाम है इस्तु . हैं निरक निर्धाए किमान कंप्रीक सुध मिए मि है उन समोक संग जो हर स्थानमें हमारे हो क्लिक क्षेप हमा नि हिंग पृत्र मिल्ह मिंह भूड़ फिकी हिंग मिल्लिक बीक कि ई किनीक कि किकिशम किन्छड़े . किम्झामे ड्राप्त गृहि है किमिए द एड़ । हे अव एक है कि छि। है । इस है । इस है ।

में सदा तुम्हारे निषयमें श्रपने हेथ्यरका धन्य मानता हूं इस

न पीयु सीहके प्रकाशकी बार जोहते हो। वह तुम्हें अन्तजों भी हत ध्य रामड़ मतु गृष्टि है डिन डिघ ईस्तू मेंनाइफ़ फिकी की कि इफ . ईड्ड इड माइस्ट जिए किए किए के शिक्ष मिंह हु इड . के विमय सिना हुर बातम अर्थात सार बचन की ए सार में प्रमान र जिए हे स्वरंध वह अनुप्रह वुम्ह क्षीह मीशुमें हिया गया . वि

ह ईंग्वर विश्वासकीषा है जिससे तुम वसके पुत्र हमारे प्रभ भीड़ करेगा ऐसा कि तुस हमारे प्रभ् थीशु खीहके दिनमें निहींप होगे

। भार भारत्व मित्रीमभे किष्रिक

ा भारति विमेहोसा वर्षन और उनके विषयने उन्हें समसाना ।

इरिफ़्त के मिंडिस्त की है । छार एक उाम संघय है। इस्से रिक्स आंगिकि किनाप्रव कड़ीकु फिड़ाम र्फ ई कींग्रिक । क्षिडि क्रिसी ११ मिहमी डिक्य गृष्टि नम डिक्यु मुन्म घडि न इभिने मिहमी निक्त कार है कि तुस सब तुन तुन है कि विकास कार की है । कि कि कि कि हे भाइयो में तुमले हमारे प्रभ् बीशु सीहके नामके कार्य

छ मार है। क्या क्षेत्र शिष्ट मिल्ला किया भारत है । क्या भारत की द्वेदि कामक में की द्वेदि किछिएए में की द्वेदि द्वे किछि।ए में की ड्रीक डि किछा है एस मह की ड्रे गिड़क ड्राफ में ग्रस्टि . ई 99 म्हारे लिये कूशपर घात किया गया श्रथवा क्या तुम्हें विलक्षे नामसे बपितसमा दिया गया। मैं ईश्वरका धन्य मानता १४ कि कीस्प श्रीर गायसको छोड़के मैंने तुममेंसे किसीको बपितसमा हीं दिया. ऐसा न हो कि कोई कहे कि मैंने श्रपने नामसे बपित-मा दिया। श्रीर मैंने स्तिफानके घरानेको भी बपितसमा दिया. १४ गों में नहीं जानता हूं कि मैंने श्रीर किसीको बपितसमा दिया। १६ गोंकि सीप्टने मुसे बपितसमा देनेको नहीं परन्तु सुसमाचार १७ तानेको मेजा पर कथाके ज्ञानके श्रनुसार नहीं जिस्तें ऐसा न हो कि सीप्टका कूश ब्यर्थ टहरे।

#### [ ईश्वरका ज्ञान ग्रीर अगतका ज्ञान । ]

क्योंकि क्रशकी कथा उन्हें जो नाश होते हैं मूर्खंता है परन्तु १८ में जो त्राण पाते हैं ईश्वरका सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है कि १६ ज्ञानवानोंके ज्ञानको नाश करूंगा श्रीर बुद्धिमानेंकी बुद्धिको कहा कर देंजंगा। ज्ञानवान कहां है. श्रध्यापक कहां . इस स्मारका बिबादी कहां . क्या ईश्वने इस जगतके ज्ञानको मूर्खंता २० व बनाई है। क्योंकि जब कि ईश्वरके ज्ञानसे यूं हुश्रा कि जगतने २१ गनके द्वारासे ईश्वरको न जाना तो ईश्वरकी इच्छा हुई कि पदेशकी मूर्खंताके द्वारासे बिश्वास करनेहारोंका बचावे। यिह्नदी २२ विश्व को तो चिन्ह मांगते हैं श्रीर यूनानी लोग भी ज्ञान ढूंढ़ते हैं . रन्तु हम लोग क्र्यार मारे गये खिष्टका उपदेश करते हैं जो २३ वहुदियोंका ठोकरका कारण श्रीर यूनानियोंका मूर्खंता है . परन्तु २४ न्होंको हां यिद्भृदियोंको श्रीर यूनानियोंको भी जो बुलाये हुए हैं श्वरक सामर्थ्य श्रीर ईश्वरका ज्ञान रूपी खीष्ट है। क्योंकि २१ व्यरकी मूर्खंता मनुष्योंसे श्रीयक ज्ञानवान है श्रीर ईश्वरकी हुं बेंत्र स्थाने स्थान मुख्ता मनुष्योंसे श्रीयक ज्ञानवान है श्रीर ईश्वरकी हुं बेंत्र सामर्थि श्रीयक शक्तिमान है।

कोंकि है भाइयो तुम श्रपनी बुलाहटको देखते हो कि न २६
तुममें शरीरके श्रनुसार वहुत ज्ञानवान न बहुत सामर्थी न बहुत
हुनीन हैं। परन्तु ईरवरने जगतके मूर्खोंको चुना है कि ज्ञानवानों २७
हो लिज्जित करे धौर जगतके दुर्ब्बलोंको ईरवरने चुना है कि
ािक्तमानोंको लिज्जित करे। श्रीर जगतके श्रधमों श्रीर तुच्छोंको २८
हां उन्हें जो नहीं हैं ईरवरने चुना है कि उन्हें जो हैं लोग करे.

२६ जिस्तें कोई प्राणी ईश्वरके आगे घमंड न करे। उसीसे तुम स्त्री ३० यीशुमें हुए हो जो ईश्वरकी श्रोरसे हमोंको ज्ञान श्री धर्म्म हं

३१ पवित्रता श्रो उद्धार हुश्रा है . जिस्तें जैसा लिखा है जो बड़ा करे सो परमेश्वरके विषयमें बड़ाई करे ।

[ पावलका श्रापने उपदेशका वर्णन करना कि सांसारिक ज्ञानसे रहित परन्तु ईश्वरके सामध्येत्रे साथ ज्ञा ।]

हे भाइयो मैं जब तुम्हारे पास श्राया तब बचन श्रथवा ज्ञानक उत्तमतासे तुम्हें ईश्वरकी साची सुनाता हुत्रा नहीं श्राया २ क्योंकि मैंने यही उहराया कि तुम्होंमें श्रीर किसी बातको न जा

३ केवल यीशु सीष्टको हां क्रूशपर मारे गये खीष्टको । श्रीर में दुब्ब लता श्रीर भयके साथ श्रीर बहुत कांपता हुआ तुम्हारे यहां रहा

४ श्रीर मेरा बचन श्रीर मेरा उपदेश मनुष्यांके ज्ञानकी मनानवाल

 श्वातोंसे नहीं परन्तु श्रात्मा श्रीर सामर्थ्यके प्रमाणसे था . जिस् तुम्हारा विश्वास मनुष्येंकि ज्ञान पर नहीं परन्तु ईश्वरके सामर्थ पर होवे ।

६ तौभी हम सिद्ध लेगोंमें ज्ञान सुनाते हैं पर इस संसारव ७ श्रथवा इस संसारके लेगि होनेहारे प्रधानोका ज्ञान नहीं। परन हम एक भेदमें ईश्वरका गुप्त ज्ञान जिसे ईश्वरने सनातनसे हमा

महिमाके लिये ठहराया सुनाते हैं . जिसे इस संसारके प्रधानों में किसीने न जाना क्योंकि जो वे उसे जानते तो तेजोमय प्रभुव

१ कृशपर घात न करते। परन्तु जैसा लिखा है जो श्रांखने नह देखा श्रीर कानने नहीं सुना है श्रीर जो मनुष्यके हृदयमें नह सुमाया है वही है जो ईश्वरने उनके लिये जो उसे प्यार करते

१० तैयार किया है। परन्तु ईश्वरने उसे श्रपने श्रात्मासे हमेांपर प्रग किया है क्योंकि श्रात्मा सब बातें हां ईश्वरकी गंभीर बातें भ

११ जांचता है। क्योंकि मनुष्योंमेंसे कीन है जो मनुष्यकी बातें जानत है केवल मनुष्यका श्रात्मा जो उसमें है . वैसे ही ईश्वरकी बा

१२ भी कोई नहीं जानता है केवळ ईश्वरका श्रात्मा । परन्तु हम संसारका श्रात्मा नहीं पाया है परन्तु वह श्रात्मा जो ईश्वरक श्रोरसे है इसिलिये कि हम वह बातें जानें जो ईश्वरने हमें दिः

१३ हैं . जो हम मनुष्योंके ज्ञानकी सिखाई हुई बातोंमें नहीं परन्

कमजार ँठाड कमजार माँठाड़ हुंडु ड्राछमी कामजार हडी। ४१ कंप्रस्टुंड फ्टिम कणीय कुप्प । ईंडितमुई काऊमी एउस थिँठाड तिर्मेश कि क्प्य हे कीएंट इंतर्गक डिंग एउस ठाड़ किम्पार तिरम्

िष्णेन क्ष्में क्ष्मे

क़िंगीग़ मह एक रि ईं घाईने और म्हें ग्रीर डाड साइम् ह कर कीएक । ईं िंडम डिंग प्रिहीर किष्युम ग्रीर है डिंग रि ईं क्रिकिश्यर सि एम्प्रेड ग्रीर ईं किछनाए सि ईं छिड़क क्यू

म्या तुस शासीरिक नहीं हो।

गांक कठि उठक. ई र्लंक फिलप्ट गाँक ई र्लंक उठाए कि
 । एकी साव्यदी नेमतु एकि एकी किक्य पृत्र निस्य गिर्म । गाँक किक्य

भीने उत्पाया अपएलाने सीचा परन्तु हैम्बर्ने बढ़ाया। सी न तो ६,७ उत्पानहारा कुछ है श्रीर न सीचनेहारा परन्तु हैम्बर् में बढ़ानेहारा

। डि किन्टर किर्म्य है कि किर्म्य है सि . है सिस्केड्स केर्म्य है । [। क्षान्नम् किस्माह करीसिंछ। क्षान्नी क्षान्नी क्रान्ट है ]

ई उपरेक अनेसहक अनेसार या मैक दिया गया मुन सानवान ३०

इन्नएक अनुसहक अनुसार जा मुक्त हिया गया भन स्थापना वर्ग क्षावान इन्ध्रम समुद्र स्थाप माहें नेत होना माहें का स्थाप सर् ध्वाहें की इंग की इंग स्थाप स्थाप स्थाप हैं। सम्बन्ध स्थाप हैं। सामा हैं। स्थाप अध्याप आध्य ३१ भीतेसे उसपर बनाता हैं। स्थाप के महें वहीं इन्हें हैं इस हो हैं हैं। परन्त ३१

और निस्त सह की है कि सम्बन्धि महि की है महि के स्वाह के

किनिपष्ट संग्राप्तके छड़ ईकि ईपि . ईड़ न रुख किनिपष्ट ईकि - 28 क्रोंकि । ष्राप्त कि निम्न तिभिन्न कि केम कि संमास निम्न सिंडिमत ३९ इ. एकिन क्रोंकि ई क्रिक्स कि क्रिक्ट केम्बर्ड नाम्न क्रियान छड

ई एकि कीर्षिक ई एकिए इंड्रफ क्षेत्रक्र नाम एकता रू छुत्र इसी प्राह्म । ई एएडिस्ड्रक्य मेंड्रीप्रस्ट किम्ट क्षिमीस इंघ ०९ एं। ई थेष्ट ई की ई एसम्प्र प्राप्त-मी किर्पिमीस प्रम्पेप १९ एपड्स इक्क मिर्सिस्टर्स मिर्मिस क्षेत्र मिर्मिस

२२ हैं । क्या पावल क्या अपहा क्या क्या क्या वगत क्या प्रावन क्या मरण क्या वत्तीमान क्या भविष्य सब कुन्न तुम्हारा हैं । २३ और तुम क्षीकि हो और सिष्ट ध्रेयवरका हैं।

। ये एक हुन क्षाड के स्वाह के स्वाह हर वर्ष भी । अर है । विकार है जान । यह स्वाह है से स्वाह है । यह स्वाह होता ।

हि प्रस्ति होग देश्वर हिन्स है आर उनका विशाद देखर है। विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व हैं।

भिड़मं कीईमं रूप्तरहे गृष्टि कड़िस केडीस मेंड फर्सम डिम्ट्रें फर्सम की ई रिड़ाड ड्रफ गिर्फ मिंग्रीडमंग्री। निट केफ्ट ४ ६ ई ताब धिड़ तिष्ट छिंछ ऐस स्पृप्त। शिष्ट शिप्त फरिस्साइफ्टी इ इंड्रिकाट एकी सिथाल क्ष्य्यस्य मिंडम्ह प्राप्तकी एम की इंड्रिक्ट मिंत्माट ईस कीमिंट। इं 155क डिम्ट मिंग्रीट गिर्मेट मिंश्रि इंड्रिक्ट मिंत्राट डिंग्ट विड्रिम मिंग्रीट स्थित सिथा है

किषमा कार न सुर किष्ट 191 ई सुर 1913 हैं स्थ अपनि के प्रमिष्ट के सिर्ध किरोक्ष किरोक मिली शिक्ष किरोक्ष किरोक्ष

बातें ज्योतिमें दिखावेगा श्रीर हृदयेंकि परामर्शींकी प्रगट करेगा श्रीर तब ईश्वरकी श्रीरसे हर एककी सराहना होगी।

> [ पावलका करिन्थियोंको बालकोंकी नाई **उपदेश देना** श्रीर श्रमिमानियोंकी चिताना । ]

इन बातोंको है भाइया तुम्हारे कारण मैंने श्रपनेपर श्रीर ६ श्रपलोपर दृष्टान्तसा लगाया है इसिलये कि हमोंमें तुम यह सीखो कि जो लिखा हुआ है उससे अधिक ऊँचा मन न रखी जिस्तें तुम एक दूसरेके पन्तमें श्रीर मनुष्यके बिरुद्ध फूछ न जावी । क्योंकि कौन तुके भिन्न करता है . श्रीर तेरे पास क्या है जो तूने दूसरेसे नहीं पाया है . श्रीर यदि तूने दूसरेसे पाया है तो क्यों ऐसा घमंड करता है कि मानो दूसरेसे नहीं पाया। तुम तो तुस हो चुके तुम धनी हो चुके तुमने हमारे बिना राज्य किया है हां में चाहता हूं कि तुम राज्य करते जिस्तें हम भी तुम्हारे संग राज्य करें। क्योंकि में समकता हूं कि ईश्वरने सबके पीछे हम प्रेरितोंका जैसे मृत्युके लिये ठहराये हुन्त्रांकी प्रत्यच दिखाया है क्योंकि हम जगतके हां दूतों श्रीर मनुष्यांके श्रागे लीलाके ऐसे बने हैं। हम खीष्टके कारण मूर्ख हैं पर तुम खीष्टमें १० बुद्भिमान हो . हम दुब्बेल हैं पर तुम बलवन्त हो . तुम मर्स्यादिक हो पर हम निरादर हैं। इस घड़ीलों हम भूखे श्रीर प्यासे श्रीर १1 नंगे भी रहते हैं श्रीर घूसे मारे जाते श्रीर डांवाडोल रहते हैं श्रीर श्रपनेही हाथोंसे कमानेमें परिश्रम करते हैं। हम श्रपमान १२ किये जानेपर त्राशीस देते हैं सताये जानेपर सह बेते हैं निन्दित होनेपर बिनती करते हैं। हम श्रवलों जगतका फड़ा हां सब १३ बस्तुओंकी खरचनके ऐसे बने हैं।

भैं यह बातें तुम्हें छज्जित करनेकी नहीं लिखता हूं परन्तु १४ अपने प्यारे बाछकोंकी नाई तुम्हें चिताता हूं। क्योंकि तुम्हें लिएमें १४ यदि दस सहस्र शिश्वक हो तोभी बहुत पिता नहीं हैं क्योंकि खिष्ट यीशुमें सुसमाचारके द्वारा तुम मेरेही पुत्र हो। सा मैं तुमसे १६ बिनती करता हूं तुम मेरीसी चाछ चला। इस हेतुसे मैंने तिमो- १७

थियको जो प्रभुमें मेरा प्यारा श्रीर विश्वासयाग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है श्रीर खीष्टमें जो मेरे मार्ग हैं उन्हें वह जैसा में

क्लिकिनेनीकम् फिकाउरहाइ किनिष्ठ इष्ट किछिष्ठम् प्रदिक्ति ] [। ছोड़ किनिशाकनी

। किंग किंगिम मिसिक के सिमिक्स के ब्रीस्टिक एक के ब्रिस्टिक की सिम्सिक किंगिस के प्रिक्ष किंगिस के प्रिक्ष किंगिस के प्रिक्ष किंगिस किंगिस के किंगिस किंगिस

## [। भवना तकन्त्रम एनाम पाल कांक्रीमध्यनास ]

शन्याई कारा हेम्बर्क क्रिया क्रिकारी न हो। इ की दि निनाह डिन मह । एक। वह निष्क इप भि मिष्टिया दि वरन उगाई लहते हो। परन्तु तुम अन्याय करते और रुगते हो द ड़िन फ़िक . ार्ड निड्स प्राध्नाह नग्र डिन फिक . ई निर्ड तुम्हों निभय देग हुआ है कि तुम्हों आपसमें विवाद ा छि । पिर नाष्ट्र क्रिमीकिकोष्ट द्वाम गर्प है राम् क प्राणीन भाइयोके बीचमें विचार कर सकेगा। परन्तु भाई भाइपर इ क्या प्रा है है। इस स्था कि को माइस की है। अपने र 15इक ममीनी 1स्टब्स ग्रिइम्ह मि। विश्वे विक्रिन है निर्म बातीका निर्णय कर्ना हाय तो जो संडवीमें कुछ नहीं गिने ६ क्रीमिशंस इस्त श्रीष्ट मि । फिर्क मानने किशिल्झाम्न कि है। क्या तुम नहीं जानते हो कि सांसारिक बात पीछे रहें हम है कारिह केरेक क्रिका होता है। इहि हो हो कि कर्ने कर है। का जगतका विचार कर्गे औए यदि जगतका विचार तुमसे किया होगिल श्रापे नहीं। बया तुम नहीं जानते हो कि पवित्र होगि इ हिनीय ग्रेड हैं कि इस महास्वास करनेक एक के कि स्वास के किस में तुसमेले यो किसी जनका दूसरेसे बिबाद होय तो क्या उसे

### 

थीखा सत खाशों . व ब्यांभेवारी न सुनियंत्रक न प्रस्ती - १० सामी न शुहरें न पुरम्गामी न मंग साभी न मध्य न निस्क न उपद्रवी लोग हैंग्यर्क राज्यके अधिकारी होंगे। और तुममंत्रें १९ न उपद्रवी लोग ऐसे थे परन्तु तुमने अपनेको थोग्रा परन्तु तुम प्रियो

। शिर मारहर सिम्ह शिमग्राष्ट क्रिष्ट्र रीमइ गृहि जिमान कृष्टिकि सुष्ट मह हुन्।प मार प्रे

ग्राक्टि एक त्रवृक्ति इई त्रांप्रिमाष्ट्रमा । भवना माग्रामनाक्त

क्षिप्रनात्रीक । तकावता में प्रवाद्य क्षित्र विषय है। । फिक आप ।मडीम किज़ब्दे हैं केज़ब्दे कि मामिल क्षेत्र ग्रीह मेड्ड निपड मि इंड मार मि अपने मेड्ड माइ मह कींफिन । 1वृ दिन मिष्ट मिष्ट भार है प्रत्नीम कामजाप्ट हिनी ० ९ फ़िर ड्रेड ग्राइन्ह ई छिमी है ग़िर किन्छ्ट ई इन्हु रि ई मियह कि । मजार हिन की ाई िनाक डिंग मह । एक । ई । कारक पाप ३१ देहके वाहर है परन्तु व्यभियार करनेहारा अपनेही देहके विरुद्ध ह है। व्यभिनारसे बने रहा . हर् एक पाप जो मनुष्य करता है १७ तन होंगे। परन्तु मे प्रमुखे भिरु जाता है हो। एक आत्मा होता क्य निर्म है है । इक कीं एक ई रता इ इक क्य मि है । ताक उसी क्षानं . मेरा व हो। क्या तुस नहीं जानते हो के जो बेर्यासे गाहें काष्ट्रक कुन्छ कारक कि गाहे केष्ट्रकि में गाम ति . हैं गाहे १६ जिला बरावेगा । क्या तम तहीं जानते हो कि तुम्हारे देह खीष्टके भिर मंद्र प्रक्रिय क्षिय है अपने सामध्ये हो एक एक एक है अप नारक जिसे नहीं है पर निक्त प्रमुक्त किये और प्रमु देहके जिसे हैं। -भीफ इंड भूप . गार्फक एक किर्मिइ किसड ग्रीह किसड़ रूक्ट्ड हुन हैं किनी किमसाधि उर्व प्रार्थि किनी केड मिसाधि । गान्हें डिहा है १ निधिष्ट किताब मिकी में हुन्प्रम है हिन्छ छिने र्पत हुकू हाउ . है ड़िन किमार कुक नम हन्ग्रम है हमीह किही ईस कुक हम <u>दृ</u> । है रहनोम क्षामनाक हो।

। । । । हे अल्फ । । । । ।

किसर प्राहित पुरुवका भी श्रम देहपूर श्रीहितार प्रहित प्र अविद्या अपने देहपर आधिकार नहीं पर उसके स्वामीका आधिकार । भिमाछ नेपह भि कि ख़िलेंह गृहि देव एकी भि है तकीह ३ एक खीको अपना ही स्वामी होय । पुरुष अपनी खीसे जो स्नेह हूं 15ड़क मैं मेंप्रधित केम्ह फिछी साप र्म नेमह साह पर इस्तिक हुन्प्र । दिख्न न किछि की है 1खन्छ भेछी क्षेत्रसूस इ

३.९ (कहास प्रस्त म कहन म कहन स्था साहका ३.९ (स्था साहका ३.९ । कहास प्रस्ता साहका ३.९ । कहास साहका स्था साहका स बाह्य कि एक व्या कि एक है। व्या साहका साहका है। कि एक इंड (माहक सिमा इंड क्षा कि एक इंड (माहक स्था कि एक एक साहका है) कि एक इंड (माहक है) है। इंड (माहक

अराया है। क्योंकि है की तू क्या जानती है कि तू अपने स्वामीकी 9 इ जनातेगी कि नहीं अथवा है पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी बीहा विवासिक क्या के नहीं।

ए रड़ निमुष्ट गिर्मि है गिरी डांक किक्य रड़ निम्प्ट गिर्मि निम्म मिंगिकी हों कि मैं गृष्टि कि ड्रिक डिगिर्मि है गिराछ किक्य ने डिगिरि गिर्मि मिंग्डि गिर्मि गिर्मि है गिर्मि ग्रिप्ट ने डिगिरि गिर्मि गिर्मि ग्रिप्ट ने डिगिरि गिर्मि गिर्मि ग्रिप्ट ने डिगिरि ग्रिप्ट ने डिगिरि ग्रिप्ट ने डिगिरि गिर्मि अपित ग्रिप्ट ने डिगिर तो खतनाहीनसा न बने . कोई खतनाहीन बुलाया गया हो तो
१६ खतना न किया जाय । खतना कुछ नहीं है श्रीर खतनाहीन होना
२० कुछ नहीं है परन्तु ईश्वरकी श्राज्ञाश्रोंका पालन करना सार है। हर
२१ एक जन जिस दशामें बुलाया गया उसीमें रहे। क्या तू दास हो
करके बुलाया गया . चिन्ता मत कर पर यदि तेरा उद्धार हो भी
२२ सकता है तो बरन उसको भोग कर । क्योंकि जो दास प्रभुमें
बुलाया गया है सो प्रभुका निर्वन्ध किया हुश्रा है श्रीर वैसेही
२३ निर्वन्ध जो बुलाया गया है सो खीष्टका दास है। तुम दान देके
२४ मोल लिये गये हो . सनुष्योंके दास मत बनो। हे भाइयो हर एक
जन जिस दशामें बुलाया गया ईश्वरके श्रागे उसीमें बना रहे।

२४ कुंवारियों के विषयमें प्रमुकी कोई श्राज्ञा सुमे नहीं मिली है परन्तु जैसा प्रभुने सुमपर दया किई है कि मैं बिश्वासयोग्य होऊं २६ तैसा में परामर्श देता हूं। सा मैं बिचार करता हूं कि वर्तमान क़ेशके कारण यही श्रच्छा है श्रर्थात मनुष्यको वैसेही रहना २७ श्रच्छा है। क्या तू खीके संग बंधा है. छूटनेका यह मत कर . २८ क्या तू खीसे छूटा है. खीकी इच्छा मत कर। तौभी जो तू बिवाह करे तो तुमे पाप नहीं हुशा श्रीर यदि कुंवारी बिवाह करे

तो उसे पाप नहीं हुआ पर ऐसोंको शरीरमें क्लेश होगा . परन्तु मैं तुमपर भार नहीं देता हूं ।

हे इसलिये कि जिन्हें सियां हैं सो ऐसे होवें जैसे उन्हें सियां है इसलिये कि जिन्हें सियां हैं सो ऐसे होवें जैसे उन्हें सियां है इसलिये कि जिन्हें सियां हैं सो ऐसे होवें जैसे उन्हें सियां इ० नहीं . श्रीर रोनेहारे भी ऐसे हों जैसे नहीं रोते श्रीर श्रानन्द करनेहारे ऐसे हों जैसे श्रानन्द नहीं करते श्रीर मोळ लेनेहारे ऐसे हों जैसे श्रातिभोग नहीं करते क्योंकि इस संसारका रूप बीतता जाता है।
इ२ मैं चाहता हूं कि तुम्हें चिन्ता न हो . श्रविवाहित पुरुष प्रभुकी बातोंकी चिन्ता करता है कि प्रभुकी क्योंकर प्रसन्न करे।
इ३ परन्तु बिवाहित पुरुष संसारकी बातोंकी चिन्ता करता है कि

३४ अपनी खोको क्योंकर प्रसन्न करे । जोरू और कुंवारीमें भी भेद है . अविवाहिता नारी प्रभुकी बातोंकी चिन्ता करती है कि वह

देह श्रीर श्रात्मामें भी पवित्र होवे परन्तु बिवाहिता नारी संसार

। है 15)क खिन्छ ग्रह

हैं कि केंग्रह आत्मा सामा सी हैं।

[ मुरतीके कारे बलि किई हुई वस्तुओंके दिवयते । ]

ाठक में मॅंप्रमां कींस्कुक हुई हैकी लीब गिष्ट केंग्निस् राजिस्स नाम . ई नाम किंग्सिस मड़ की ई तिनास मड़ . इं राजिस मुच्छ में की स्प्रम हैकि है। यह है। प्रमाय में कि क्रिक्स हैं। शिक्ष कि मुच्छ कि हैं की स्प्रम स्थाय है। यह हैं प्रमाय हैं। शिक्ष कि कि हैं प्रमाय हैं। प्रमाय कि स्वाय हैं। स्वाय कि स्वाय हैं। स्वाय कि स्वाय हैं।

भाष्टित किलाका कांक्षित्रक इंड ईकी जिकि गिष्ट कींक्रिप्त मि
गृष्टि ई डिंग एक मिग्रम की ई किलास मड़ . इ 155क मैं
कांग्रिस । ई डिंग प्रथड़े 1993 ई कि कड़ाई किष्ठाई कुण की
कांग्रिस प्रथड़े गिर ई किकी प्राविष्ण प्रथा कि मिंड के इंप्लि किंग्रिस प्रथा की

महाप क्या शाकाश्चम क्या प्रव्याप कितन ह जा हम्बर कहलात हैं हैं जैसा बहुतसे देव और बहुतस् प्रमु हैं . वीभी हमारे विषे हैं कुछ है छार मिता है जिससे सब कुछ है और हम उसके बिथे हैं

5:9-8:91

श्रीर एक प्रभु यीशु खीष्ट है जिसके द्वारासे सब कुछ है श्रीर हम उसके द्वारासे हैं।

परन्तु सभोंमें यह ज्ञान नहीं है पर कितने लोग प्रवलों मूर्ति जानके मूर्त्तिके प्रागे बिल किई हुई बस्तु मानके उस बस्तुको खाते हैं ग्रीर उनका मन दुब्बंल होके प्रशुद्ध किया जाता म है। भोजन तो हमें ईश्वरके निकट नहीं पहुंचाता है क्योंकि यदि हम खावें तो हमें कुछ बढ़ती नहीं श्रीर यदि नहीं खावें तो कुछ ह घटती भी नहीं। परन्तु सचेत रहा ऐसा न हो कि तुम्हारा यह श्रिधकार कहीं दुब्बंलोंके लिये ठाकरका कारण हो जाय। क्योंकि यदि कोई तुमें जिसका ज्ञान है मूर्त्तिके मन्दिरमें भोजनपर बैठे देखे तो क्या इसलिये कि वह दुब्बंल है उसका मन मूर्त्तिके

११ श्रागे बिल किई हुई बस्तु खानेका दृढ़ न किया जायगा। श्रीर क्या वह दुर्ब्बल भाई जिसके लिये खीष्ट मुत्रा तेरे ज्ञानके हेतु

१२ नाश न होगा। परन्तु इस रीतिसे भाइयोंका श्रपराध करनेसे श्रीर उनके दुब्बल मनको चोट देनेसे तुम खीष्टका श्रपराध करते हो।

१३ इस कारण यदि भोजन मेरे भाईको ठोकर खिलाता हो तो मैं कभी किसी रीतिसे मांस न खाऊंगा न हो कि मैं श्रपने भाईको ठोकर खिलाऊं।

> [ निज ऋधिकारको ऋषीरोंकी विहतरोंके लिये छे। हना चाहिये। पायलका नमूना।]

क्या में प्रेरित नहीं हूं . क्या में निर्बन्ध नहीं हूं . क्या तुम में ने हमारे प्रभु यीशु खीष्टका नहीं देखा है . क्या तुम र प्रभुमें मेरे कृत नहीं हा । जा में श्रीरांके लिये प्रेरित नहीं हूं तौभी तुम्हारे लिये तो हूं क्योंकि तुम प्रभुमें मेरी प्रेरिताईकी ३ छाप हा । जो मुभे जांचते हैं उनके लिये यही मेरा उत्तर है । ४,४ क्या हमें खाने श्रीर पीनेका श्रीधकार नहीं है । क्या जैसा दूसरे प्रेरितों श्रीर प्रभुके भाइयोंको श्रीर कैफाको तैसा हमको भी श्रिधकार नहीं है कि एक धम्मीबहिनसे बिवाह करके उसे लिये ६ फिरें । श्रथवा क्या केवल मुभको श्रीर वर्णवाको श्रीधकार नहीं है ७ कि कमाई करना छोड़ें । कौन कभी श्रपनेही खर्चसे योद्धापन किया करता है . कौन दाखकी बारी लगाता है श्रीर उसका

कुछ फल नहीं खाता है . श्रथवा कौन भेड़ोंके फंडकी रखवाली करता है श्रीर भुंडका कुछ दूध नहीं खाता है। क्या मैं प्र यह बातें मनुष्यकी रीति पर बालता हूं क्या ब्यवस्था भी यह बातें नहीं कहती है। क्योंकि मूसाकी ब्यवस्थामें १ जिखा है कि दावनेहारे बैलका मुंह मत बांध क्या ईश्वर बैलोंकी चिन्ता करता है। श्रथवा क्या वह निज करके हमारे १० कारण कहता है . हमारे ही कारण लिखा गया कि उचित है कि हल जोतनेहारा श्राशासे हल जोते श्रीर दावनेहारा भागी होनेकी श्राशासे दावनी करे। यदि हमने तुम्हारे लिगे श्रात्मिक ११ बस्त बोई हैं तो हम जो तुम्हारी शारीरिक बस्तु लबें क्या यह बड़ी बात है। यदि दूसरे जन तुमपर इस ऋधिकारके भागी १२ हैं तो क्या हम अधिक करके नहीं हैं . परन्तु हम यह अधिकार काममें न लाये पर सब कुछ सहते हैं जिस्तें खीष्टके सुसमाचारकी कुछ रोक न करें। क्या तुम नहीं जानते हो कि जो लोग १३ याजकीय कर्म्म करते हैं सा मन्दिरमेंसे खाते हैं श्रीर जो लोग बेदीकी सेवा करते हैं सा बेदीके ग्रंशधारी होते हैं। यूंही प्रभुने १४ भी जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनके लिये ठहराया है कि सुसमाचारसे उनकी जीविका होय।

परन्तु में इन बातोंमेंसे कोई बात काममें नहीं लाया और १४ मैंने तो यह बातें इसिलये नहीं लिखीं कि मेरे विषयमें यूंहीं किया जाय क्योंकि मरना मेरे लिये इससे भला है कि कोई मेरा बड़ाई करना ब्यर्थ ठहरावे। क्योंकि जो मैं सुसमाचार १६ प्रचार करूं तो इससे कुछ मेरी बड़ाई नहीं है क्योंकि मुक्ते अवश्य पड़ता है श्रीर जो मैं सुसमाचार प्रचार न करूं तो मुभे सन्ताप है। क्योंकि जो मैं अपनी इच्छासे यह करता हूं तो १७ मजूरी मुमे मिलती है पर जो श्रनिन्छासे तो भंडारीपन मुमे सोंपा गया है। सो मेरी कौनसी मजूरी है . यह कि सुसमाचार १८ प्रचार करनेमें में क्षीष्टका सुसमाचार सेंतका ठहराऊँ यहांलों कि सुसमाचारमें जो मेरा श्रधिकार है उसका में श्रतिभाग न करूं। क्योंकि सभोंसे निर्वन्ध होके मैंने श्रपनेकी सभोंका दास १६ बनाया कि में अधिक लोगोंको प्राप्त करूं। श्रीर यिहृदियोंके २०

लिये में यिहूदीसा बना कि यिहूदियों की प्राप्त करूं . जी लीग व्यवस्थाके अधीन हैं उनके लिए में व्यवस्थाके अधीनके ऐसा २१ बना कि उन्हें जो ब्यवस्थाके श्रधीन हैं प्राप्त करूं। ब्यवस्थाहीनेांके

लिये मैं जो ईश्वरकी ब्यवस्थासे हीन नहीं परन्तु स्नीष्टकी ब्यवस्थाके श्रधीन हूं ब्यवस्थाहीनसा बना कि ब्यवस्थाहीनांकी

२२ प्राप्त करूं। में दुब्बलोंके लिये दुब्बलसा बना कि दुब्बलोंके प्राप्त करूं . मैं सभोंके लिये सब कुछ बना हूं कि मैं अवश्य कई

२३ एकको बचाऊं । श्रीर यही में सुसमाचारके कारण करता हूं कि मैं उसका भागी हो जाऊं।

क्या तुम नहीं जानते हो कि अखाड़ेमें दौड़नेहारे सबही दौड़ते हैं परन्तु जीतनेका फल एकही पाता है . तुम वैसेही दौड़ा

२४ कि तुम प्राप्त करे।। श्रीर हर एक छड़नेहारा सब बातोंमें संयमी रहता है . सो वे तो नाशमान मुकुट परन्तु हम लोग श्रविनाशी

२६ मुकुट लेनेको ऐसे रहते हैं। मैं भी तो ऐसा दौड़ता हूं जैसा बिन दुबधासे दौड़ता में ऐसा नहीं मुष्टि छड़ता हूं जैसा बयारको

२७ पीटता हुन्ना छड़ता। परन्तु मैं श्रपने देहको ताड़ना करके बशमें लाता हूं ऐसा न हो कि मैं श्रीरोंकी उपदेश देके श्रापही किसी रीतिसे निकृष्ट बन् ।

[ इस्रायेलियांकी दृष्टान्तसे करिन्थियांकी विताना।

हे भाइया में नहीं चाहता हूं कि तुम इससे श्रनजान १० रही कि हमारे पितर लोग सब मेघके नीचे थे और सब समुद्रके बीचमेंसे गमे । श्रीर सभोंका मेघमें श्रीर समुद्रमें मूसाके 2 सम्बन्धका वपतिसमा दिया गवा। श्रीर सभोंने एकही श्रात्मिक 3 भोजन खाया। श्रीर सभोंने एकही श्रात्मिक पानी पिया क्योंकि 8 वे उस श्रात्मिक पर्व्यंतसे जो उनके पीछे पीछे चलता था पीते थे Y

श्रीर वह पन्वंत सीष्ट था। परन्तु ईश्वर उनमेंके श्रधिक छोगोंसे प्रसन्न नहीं था क्योंकि वे जैगलमें मारे पड़े। यह बातें हमारे लिये दशन्त हुई इसलिये कि जैसे उन्होंने लालच किया तसे हम

लोग बुरी बस्तुश्रोंके लालची न होवें। श्रीर न तुम मूर्त्तिपूजक होत्री जैसे उन्होंमेंसे कितने थे जैसा लिखा है लोग खाने श्रीर पीनेकी बैठे श्रीर खेलनेकी उठे। श्रीर न हम ब्यभिचार करें जैस

चितावनीके कारण लिखी गई जिनके आगे जगतके अन्त समय पहुंचे हैं। इसलिये जो समकता है कि मैं खड़ा हूं सो सचेत रहें गर कि गर जो है। इसलिये जो समकता है कि मैं खड़ा हूं सो सचेत रहें गर कि गर नहीं पड़ी है केवल ऐसी अव के गर नहीं सह सके । पर यह सब बातें जो उनपर पड़ीं दृष्टान्त थीं श्रीर वे हमारी उन्होंमेंसे कितनोंने व्यभिचार किया थ्रोर एक दिनमें तेईस सहस्व निरे। थ्रीर न हम खिछकी परीचा करें जैसा उन्होंमेंसे कितनोंबे परीचा किई श्रीर सोपेंसे नाश किये गये। श्रीर न कुड़कुड़ाश्री जैसा उन्होंमेंसे कितने कुड़कुड़ाये थ्रीर नाशकसे नाश किये गये। 20

ईश्वरके त्रागे नहीं पर भूतोंके त्रागे बिलदान करते हें त्रीर में नहीं चाहता हूं कि तुम भूतोंके सामी हो जात्रो तुम प्रभुके करोरे क्षीर भूतोंके करोरे वोनांसे नहीं पी सकते हो . तुम प्रभुकी मेज क्षीर भूतोंकी मेज दोनोंके भागी नहीं हो सकते हो । त्रथवा क्या क्या प्रभुको छेड़ते हैं. क्या हम उससे त्रिक शिकमान हैं। इस कारण हे मेरे प्यारो मूर्त्तिपूजासे बचे रहा। मैं जैसा १४,३४ हिसानोले बोळता हूं. जो मैं कहता हूं उसे तुम विचार को। वह धन्यवादका कटोरा जिसके जपर हम धन्यवाद करते १६ के बया खिष्टके लोहूकी संगति नहीं हैं। यह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या खिष्टके देहकी संगति नहीं हैं। एक रोटी हैं इस-५७ तिड़ते हैं वक देह हैं क्योंकि हम सब उस एक रोटीके भागी होते हैं। शारीरिक इलायेळको देखों। क्या बिखदानेंकि १८ खानेहारे बेदीके सामी नहीं हैं। तो मैं क्या कहता हूं. क्या यह ११ कि मूर्ति कुछ हैं अथवा कि मूर्तिके आगोका बिखदान कुछ हैं। कहीं प्र यह कि देवपूजक लोग जो कुछ बिलदान करते हैं सो २० वहीं पर यह कि देवपूजक लोग जो कुछ बिलदान करते हैं सो २० [ मूरतेंकि चड़ावेने भागी हानेका निषेध।] U, U,

सब कुछ मेरे लिये उचित है परन्तु सब कुछ लाभका नहीं है. २३ सब कुछ मेरे लिये उचित है परन्तु सब कुछ नहीं सुधारता है।कोई २४ श्रपना लाभ न हुंढ़े परन्तु हर एक जन हूसरेका लाभ हुंढ़े। जो २४ [ भाइयोंको सुधारनेको लिये निज अधिकारको छोड़ना चाहिये।]

कुछ मांसकी हाटमें बिकता है सा खात्रो श्रीर विबेकके कारण २६ कुछ मत पूछो . क्योंकि पृथ्वी श्रीर उसकी सारी संपत्ति परमे-२७ श्वरकी है। श्रीर यदि श्रविश्वासियोंमेंसे कोई तुम्हें नेवता देवे श्रीर तुम्हें जानेकी इच्छा होय तो जो कुछ तुम्हारे श्रागे रखा

२८ जाय सो खात्रो श्रीर विवेकके कारण कुछ मत पूछो। परन्तु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मुर्त्तिके श्रागे बलि किया हुआ है तो उसी बतानेहारेके कारण श्रीर विवेकके कारण मत खाश्री (क्योंकि पृथिवी श्रीर उसकी सारी सम्मति परमेश्वरकी है)।

२६ बिनेक जो मैं कहता हूं सा श्रपना नहीं परन्तु उस दूसरेका क्योंकि २० मेरी निर्बन्धता क्यों दूसरेके बिवेकसे विचार किई जाती है। जो

में धन्यबाद करके भागी होता हूं तो जिसके अपर मैं धन्य ३१ मानता हूं उसके जिये मेरी निन्दा क्यों होती है। सो तुम जो

खावा श्रथवा पीवा श्रथवा कोई काम करा ता सब कुछ ईश्वरकी

३२ महिमाके लिये करो। न यिहूदियों न यूनानियोंको न ईश्वरकी ३३ मंडलीको ठोकर खिलाओं . जैसा में भी सब बातोंमें सभोंका

प्रसन्न करता हूं श्रीर श्रपना लाभ नहीं परन्तु बहतोंका लाभ हुंढ़ता हूं कि वे त्राण पावें।

१ १ तुम मेरीसी चाल चले। जैसा मैं सीष्टकीसी चाल चलता हूं।

[ पुरुष श्रीर स्त्रीका कैसा पहिरावा भजनकी सभामें चाहिये।]

हे भाइया में तुम्हें सराहता हूं कि सब बातोंमें तुम सुमें स्मरण करते हो श्रीर ब्यवहारोंको जैसा मैंने तुम्हें ठहरा दिया

तैसाही धारण करते हो । पर मैं चाहता हूं कि तुम जान लेश्रो 3 कि सीष्ट हर एक पुरुषका सिर है और पुरुष स्त्रीका सिर है और

कीष्टका सिर ईश्वर है। हर एक पुरुष जो सिरपर कुछ श्रोढ़े हुए 8 प्रार्थना करता श्रथवा भविष्यद्वाक्य कहता है श्रपने सिरका श्रप-

मान करता है। परन्तु हर एक स्त्री जो उचाड़े सिर प्रार्थना करती \$ श्रथवा भविष्यद्वाक्य कहती है श्रपने सिरका श्रपमान करती है

क्योंकि वह मूंडी हुईसे कुछ भिन्न नहीं है। यदि स्त्री सिर न Ę ढांके तो बाल भी कटवाने परन्तु यदि बाल कटवाना श्रथवा मुंड-

वाना खीको लजा है तो सिर ढांके । क्योंकि पुरुषको तो सिर

न १४डू डिम मिकि एउए कींफि । ई ामडीम किएउए कि हुन्म इ ।मिड्रीम गृष्टि फर्ज़ किंग्रहरू इह कीं कि है डिह तिनीह । किंह

उसको आद्र हे क्योंकि बाल उसको आव्नीक बिये दिया गया १६ कि असाइर है। परन्तु यदि की लंबा बाल सब ते ११ कान अपदी तुम्हें नहीं सिखाती हैं कि यदि पुरुष लंबा बाल कर हेर हेर होता करना कीकी एनहता है। अथवा क्या १८ हैं। द्वाय अपने अपने मानने मिनम क्या उद्याह है। है इक् वस हन्। ई सागड़ कीड़ परवृष्ट । एते हैं सेघरवृष्ट कि । एते 5१ कींफिन । ई छिएने ए मिनी कि न गृष्टि मिकि गन्धी पन्धु कि न १९ मिभूर मिर्गत । छेर प्रमुक्त ने प्रकार की है तकी विभी ा प्राक की कुर की मिड़ । है। किसे किसे के के के कि सन्तु सी पुरुषसे हुई । श्रीर पुरुष सीके लिये नहीं सुजा गया ह

है। परन्तु यदि कोई तम बिबादी देख पड़े ति हो हमारी न १६

। ई हीरि भिर्म किछिहाइ कि कि

शिक्षा । प्रभी मेरिक निक्षणका इताना । 

मिडिम्छ कि वह हि हुक्ए मिडिक्स मह कि हो है छिन है न हैं होने में भारत हैं कि है है। होने होने हैं कि में हैं है है की ण है। इस्त की है । एडाएस दिन हैं से सिर्म सिर्म हो है।

पुन्होंसे प्रगर हो जावें। सी तुस को एक स्थानमें एकहे होते हो ? • ि ई फ़ र्मा तुर हो कि की कि हिस्से हैं एड़ एड़ हैं है है 3? क्रीएम । हूं 159क जिनिए इन्ह कुन में ग्राहर है निड इम्मी कन्य

निहले अपना अपना भोज खा नेता है और एक तो भूखा है दूसरा १५ कुए ५३ मिना क्योंक । ही है। क्यों कि सान हर एक ११

। द्वें एउडाएस विक में . द्वें। सरहित हैं मिना छड़ 10म . हुक 10म छिमछ मिं . डि निर्म निव्येख इन्छ है जिन अथवा क्या तुस हेश्वरकी मदलीको तुच्छ जानते हो श्रीर जिन्ह नतवाला है। क्या खाने और पीनेक निये तुम्हें घर नहीं हैं २२

िरिंग किता, भिष्ट । एए । ए। इंक्रुक्य इक तार भिष्टी नेशिष्ट ध्रम इन की एन्डी मोंने प्रभ के मोंने हमें कि एए ए हम हम हम हम

४९ इप क्षित्र सन्त मार होते हैं। अप कहा क्षेत्र किया है है

मेरा देह हैं जो तुम्हारे लिये तोड़ा जाता है . मेरे स्मरणके लिये २४ यह किया करो। इसी रीतिसे उसने बियारीके पीछे कटोरा भी लेके कहा यह कटोरा मेरे छोहूपर नया नियम है . जब जब तुम इसे पीवो तब मेरे स्मरणके लिये यह किया करो।

२६ क्योंकि जब जब तुम यह रोटी खावो श्रीर यह कटोरा पीवो

२७ तब प्रभुकी मृत्युको जबलों वह न श्रावे प्रचार करते हो। इस-लिये जो कोई श्रनुचित रीतिसे यह रोटी खावे श्रथवा प्रभुका

२८ कटोरा पीवे सो प्रमुके देह श्रीर लोहूके दंडके योग्य होगा। परन्तु मनुष्य श्रपनेको परखे श्रीर इस रीतिसे यह रोटी खावे श्रीर इस

२१ कटोरेसे पीवे। क्योंकि जो श्रनुचित रीतिसे खाता श्रीर पीता है से। जब कि प्रसुके देहका विशेष नहीं मानता है तो खाने श्री पीनेसे

३० अपनेपुर द्ंड लाता है। इस हेनुसे तुम्होंमें बहुत जन दुब्बेल औ

३१ रोगी हैं और बहुतसे सोते हैं। क्योंकि जो हम अपना अपना

३२ विचार करते तो हमारा विचार नहीं किया जाता । परन्तु हमारा विचार जो किया जाता है तो त्रुअसे हम ताड़ना किये जाते हैं

 इसलिये कि संसारके संग दंडके योग्य न ठहरामे जावें । इसलिये हे मेरे भाइयो जब तुम खानेको एकटे होन्यो तब एक दूसरेक्

३४ लिये ठहरा। परन्तु यदि कोई भूखा है। तो घरमें खाय जिस्ते एकट्टे होनेसे तुम्हारा दंड न है।वे . श्रीर जो कुछ रह गया है जब कभी मैं तुम्हारे पास श्राऊं तब उसके विषयमें श्राज्ञा देऊंगा।

[ग्रानेक मकारके दानेंका पविल ग्रात्मासे दिया जाना।

हे भाइयों मैं नहीं चाहता हूं कि तुम श्रात्मिक विषयों में श्रमजान रहो। तुम जानते हो कि तुम देवपूजक थे श्रीर जैसे जैसे सिखाये जाते थे तैसे तैसे गूंगी मुरतोंकी श्रोर भटक जाते ३ थे। इस कारण मैं तुम्हें बताता हूं कि कोई जो ईश्वरके श्रात्मासे बालता है थीशुको स्नापित नहीं कहता है श्रीर कोई थीशुको प्रभु नहीं कह सकता है केवल पवित्र श्रात्मासे।

४,४ बरदान तो बंटे हुए हैं परन्तु श्रात्मा एकही है । श्रीर ६ सेवकाइयां बंटी हुई हैं परन्तु प्रमु एकही है। श्रीर कार्य्य बंटे हुए

हैं परन्तु ईश्वर एकही है जो समोंसे में सब कार्य्य करवाता है।

परन्तु एक एक मनुष्यको आत्माका प्रकाश दिया जाता है जिस्ते

# 3 g

। हैं 15 के उंक किए के प्रक्ष के प्रक्ष किए प्रक्ष के रहे ।] [ब्रह्म हें के किए के एक हिंग होंगे हैं के किए के किए के किए हैं ।]

मिर्म कुछ । गड़िस्स की हैं । एक स उन हिंग्स की क्रिस्स की किए में की किए में की किए में की किए से सिंक्स सिंक्स की किए से सिंक्स सिंक्

२४ उसको बहुत श्रिषक श्रादर दिया है . कि देहमें बिभेद न होय २६ परन्तु श्रंग एक दूसरेके किये एक समान चिन्ता करें । श्रीर यदि एक श्रंग दुःख पाता है तो सब श्रंग उसके साथ दुःख पाते हैं श्रथचा यदि एक श्रंगकी बड़ाई किई जाती है तो सब श्रंग उसके २७ साथ श्रानन्द करते हैं । सा तुम लोग खीष्टके देह हो श्रीर पृथक पृथक करके उसके श्रंग हो ।

परन्त ईश्वरने देहको मिला लिया है श्रीर जिस श्रंगको घटी थी

२८ श्रीर ईश्वरने कितनोंकी मंडलीमें रखा है पहिले प्रेरितोंकी दूसरे भविष्यहक्ताश्रोंकी तीसरे उपदेशकोंकी तब श्राश्चर्य कम्मोंकी तब चंगा करनेके बरदानोंकी श्रीर उपकारोंकी श्रीर प्रधानताश्रोंकी श्रीर

२६ श्रनेक प्रकारकी भाषाश्रोंको । क्या सब प्रेरित हैं . क्या सब भविष्यहक्ता हैं . क्या सब उपदेशक हैं . क्या सब श्राश्चर्य कर्म

३० करनेहारे हैं। क्या सभोंकी चंगा करनेके बरदान मिले हैं . क्या ३१ सब श्रनेक भाषा बोलते हैं . क्या सब श्रर्थ लगाते हैं। परन्तु

३१ सब अनेक भाषा बोलते हैं। क्या सब अध लगात है। परन्तु अच्छे अच्छे बरदानांकी अभिलाषा करो और मैं तुम्हें और भी एक श्रेष्ठ मार्ग बताता हूं।

### सारे बरदानेंगिं प्रेमकी ग्रेष्ठता।

जो में मनुष्यों श्रीर स्वर्गदूतोंकी बोलियां बोलूं पर मुक्तमें प्रेम न हो तो में ठनठनाता पीतल अथवा कत-र क्षनाती कांक्ष हूं। श्रीर जो में भविष्यद्वाणी बोल सक् श्रीर सब भेदोंको श्रीर सब ज्ञानको समक्ष्रं श्रीर जो मुक्ते सम्पूर्ण बिश्वास होय यहांलों कि में पहाड़ोंको टाल देजं पर मुक्तमें प्रेम र न हो तो में कुछ नहीं हूं। श्रीर जो में अपनी सारी संपति कंगालोंको खिलाजं श्रीर जो में जलाये जानेको श्रपना देह सोंप

दे जंपर मुक्तमें प्रेम न हो तो मुक्ते कुछ लाभ नहीं है।

प्रेम धीरजवन्त श्री कृषाल है • प्रेम डाह नहीं करता है • प्रेम
श्रथमनी बड़ाई नहीं करता है श्रीर फूल नहीं जाता है। वह श्रनरीति
नहीं चलता है वह श्रापस्वाधी नहीं है वह खिजलाया नहीं जाता

द है वह बुराईकी चिन्ता नहीं करता है। वह अधर्मसे आनिद्त

७ नहीं होता है परन्तु सचाईपर श्रानन्द करता है। वह सब बाते

येस श्रेष्ट है।

एहाए किंतिन विभ्वास करता है एक वालीक विभवास । १ई एक्स सिंगि सिंगि किंदि है।

ना अब कियास आया प्रेस ये तीनों रहते हैं परन्तु इनमेंसे 9 इ

[। १९८४ किनाइर क्रिकाइरम् क्रिकाइरम क्रिका

प्राज्ञभी ह किंग्नाइम् कम्जी ह मिर्गि छिंक वर्ष किममें १ के की माज्ञभी ह किममें १ के किंग्न क्षांत्र के किंग्न कि किंग्न किंग्न कि किंग्न कि किंग्न कि किंग्न किंग्य किंग्न कि

अब है आहुयों जो में तुम्हारे पास अनेक भाषा बोलता हुआ है आरु तीभी जो में प्रकाश व ज्ञान अथवा भविष्यहाणी वा उपहेश • निक्ति। 111र्गड़ भारता एक 111इम्ह फिस्में ति ज़ेलि न सिमी

मिशक रोम कि केक मिथिए सिथिए स्टिस में कि कीएक । किछ गान्छ कि थिए 9३ यत कारी। इस कारण जो अन्य भाषा बोले हो। प्रक कर १९ किनाह कुछ प्रमीही क्रियाय क्षिड्स कि विश्वान कर विषयि। कमजीष्ट की छत्त भिर मह मिं। गिर्ड शिर्ड के प्रेम प्राइन इह -छि न जानू तो में बोरुनेहरिक केल परदेशी होजात में पि १३ किसी यकारकी बोली निर्धक नहीं हैं। इसिलिये जो में बोलीका भिमिन्छ प्रक्रि गिर्मेड फिलीडि किमक्र निर्मे निष् मितान । मिराइट राइनिस्क ताक संप्राप्त मितान । मिराह ०६ क्वोंक भि है गित उद्या कि कि कि कि कि कि कि कि भि मत् डिलेई । गार्रक राष्ट्री फी कड़े।इंछ किनिषर निक कि न पहचाना जायगा। क्योंकि तुरही भी यदि आनिश्रय शब्द देवे क्यें हैं तो हैं हिंदि अथवा बीवापर बजाया जाता हैं कि विमेंकर क्रम मिरिक द्रीय प्रवि है। है वाह बेशन है। एक क्रम कि

अत्मास घन्यवाद करे तो जे अनिस्किनीसी द्यामें हैं भी नेरे ह दीए 16 डिन । गारंकक लाए कि छिड़ी ह गृष्टि गारंकक लाए में ३९ मार्गस में गार्कक गर्निया भि कुड़ीह ग्रीह गार्कक गर्निया सिम्पास हैं . है एक कि। है रुत्रकी क्रीह भिंत हुन्भ है किस किया है .

हां। हो। में भिन्डिक मायाभ फल्ह हां। एउस सहस सह मिथियों कुन्प्र ३६ । हुं 156) है तुम समित अधिक कर्ल अन्य भाषा बीरिश हैं। १८ वह दूसरा सुधारा नहीं जाता है। मैं अपने ईंश्वरका धन्य मानता हुन्। है 15नाम प्रन्थ भिति। किम हि ह कीं किम है 15ड़क प्रम् ए धन्य मानने पर क्येंक्स आमीन कहेगा वह ते नहीं जानता तू

। क्षित्र नायम समाह कुन्म क्षित्र कछाइ भंद्रीगृह भिर्मि किरिड कम कछाइ मिनाह मिन्नाम ई। काछित ०९ भि किंग्रिक कहना श्रीयक नाहता हूं जिस्ते श्रीशिका भी

निष्ति भानिष्यहाणी श्रीविश्वासियोक् कि में नहीं पर विश्वा-इन्ही फेक्री कांफ्सीाहरबीए क्र रंड्रा कि कांक्सीाहरबी किक्वीह इर करूना और ने इस शितिसे भी मेरी न सुनमे। सो अन्य अन्य नाब भीमिक मद्र ।पाइ किए भाष्य प्रक्रि ।पाइ क्रीपडिम्डार्व ब्यवस्थामे जिखा है कि परमेरवर कहता है में अन्य भाषा

। ई मिन्नि कांगिछ हरू छारता प्रवर्दे की गिष्टातक ग्रिष्ट गिर्फक माण्य किप्रवर्दे क़िर्मी छह कड़ेसु इंच कु मिट ई किए डि डापर निह मुस् किनम ५९ किछर छितिति छड़ गृष्टि । है क्तिक क्वांक छोंक्छ गृष्टि है क्रिड़ड अथवा अनसिख मनुष्य भीतर आवे तो वह सभोकी भारसे देक्ति बैरिहे हैं। पर्नु यदि सब भविष्यहाक्य कहें और कोई अबिष्यासी ? १ मिहिन कि कि एक पर है है है कि हीव और सब अन्य आवा बोले और अनसिख अथवा इर दिक्य एसं क्य किइम फिर दीय कि । ई इन्ही धेकी के छिन्न

्निहमा अब वाते युव रितिते बारनेका उपहेया

। इ मांध्रियोज्ञम इस इंड कीएिक। ई माष्ट्रक काँछाक इष्ट्रकीम । एग्राष्ट्र काँछाक इष्ट्रकीम इंड गृष्टि। हाए हताय सम आये श्रीर कि का है। इंड है चप रहे। क्यांकि तुस सब एक एक करके भाविष्यहाक्य कह इं१ और पिहे हुमरेपर में बेंटा है कुछ प्रवाद किया जाय तो पहिला ३० भविष्यहुका दें। अथवा तीन बोलें और इसरे विचार करें । २६ । किं छिरहरडे गृष्टि छिरेग्छ ग्राप्ट हैंग मह सिकिश्म रि रहे ह ।ग्राइ इंद्रिया एक सनुष्य श्राप हो। पर्त्तु यदि अर्थ अर्थ मिन भाषा बोखे तो दें। दें। अथवा बहुत होय तो तीन तीन और पारी अर्थ है . सब कुछ सुधारनेके लिये किया जाय । यदि कोई अन्य २७ हर एकके पास गीत है उपदेश है अन्य भाषा है प्रकाश है आषाका हैं। हे आइयो क्या हैं . जब तुम एक इंहो हो तब तुममेंसे इंह

8 किन्रक ताह इंन्ट कीफि इंग पट्ट मिछिडिस रिडिंग

इह । और यदि वे कुछ सिखन नाहती हैं कि अपनेही ३१ नहीं परन्तु वशमें रहनेकी आज्ञा दिई गई है जैसे ब्यवस्था भी

क्या ईंग्बरका वचन विमहीमेसे निकला अथवा केवल तुम्हा- इ ६ । ई ाच्छ दिशंधन । १५० हा मिष्टिम की किये हुर भिंपिमी छ

नह रेंद्रित द्वीक द्वीय हन्त्रप । ई शिष्टाष्ट किप्ट्रा रू की निाम इन्छ इह द्वे फिछकी लाब कि छाप भाउनहाँ में कि इंप छड़ कह ९६ कमतीए एएए एमड्रफ्जिम मनुष्य भावत्य साम्ह्र होए। एम्ह्रे साम हिर्

किन्नेक प्रमुक्ति मिहास है मिस । समस न विश्वास्था है । सिस । से । सिस । से । सिस । से । सिस । स

कुछ शुभ शीतिसे और ठिकाने से किया जाय।

मान्की विष्टुं नमह ग्राह्म है कियन एड्म विष्टुं मह न । एक में 18 कि । 18 की मध्नीप 11 एमं र्रम कि नेइयनुष्ट केप्रहाई है है हुन, गेंड्रिन निर्म भिगति १४ की मारशीय केपक कछी १६ निर्मित मह वसका अनुग्रह जो सुम्मप्र हुआ हो। ब्यथं नहीं हुआ परन्ते मेंने शिह हूं छित्रहार केम्प्रहें भि हुं इब कि मैं हिन्छ। वितिस ०१ किञ्डिं कि फार है निर्में की फ़राक छड़ है डिन स्पर्ध किनाञ्डक किएडू मिन्स केष्रमाग्रेष्ट भिर्म किसमूर ड्राम केब्राम कार्य न त्रिप्त ग्राप्ट हुं । उन्हें भित्राभ मांत्रिप्त में कीर्याम । एकी है। एकी है । १एड़ी ड्राफ़ड़ी किंदिग्रीय हम प्रमी किंहकाए ड्रह हत । ई छार ध भि भि मिकी हुए। है। में अवश है। भ कि सि भि भि भि है। छिड़ी किंक्डिंग्स कथीर छि छिन्छों हैं है है है कि है है है। कि है रेमित इह ग्रामुहरू ककाम्युमिय की प्रक्रि गाए। इहा इह की नृष्टि . 19म रिक्ती रुनिग रीमड़ रामहृष्ट क्रकामधुम्मछ छाछ की ४ ि इंकी भि एउए निम कि ईड़ी गांछ इंक्त डिय निम मांताब डि्ब स्का कींफि । है एकी साम्बी एक निम्ह ित हिन . है । हाई ह तुम्हें सुसमाचार सुनाया धारण करते हो तो तुम्हारा त्राण भी र्हम काक मही किन्छ भर मह कि छाड़ कमही . डि हड़ा कि ड़ र वृम्हें सुनाया जिसे तुमने ग्रहण भी किया जिसमें तुम खड़े हें महिने में वह सुसमाचार तुम्हें बताता हूं में में । क्लिक क्षिण नमुष्ट उपकट आहे एक क्षेत्रिट कि स्पूरि

॥ किल्लिस स्वाह्म हैं हैं हैं किल्लिस स्वाह्म हैं । हैं [ । हैं हिल्लाकर्मप

११ परन्तु को खोखक गए कथा सुनाई जाती हैं कि वह सुनमें के की ई कि कर क्षेत्र के प्रमास कई हैं। के क्षेत्र क्षेत्र पुनस्थान नहीं हैं। १३ स्तक्षित पुनस्थान नहीं हैं। यदि सुतक्षित पुनस्थान नहीं हैं। १३ सुतक्षित पी नहीं भी उठा हैं। श्री भी शि नहीं निहा भी उठा हैं हैं। हमारा उपदेश ब्यर्थ है श्रीर तुम्हारा बिश्वास भी ब्यर्थ है। श्रीर १४ हम ईश्वरके विषयमें भूठे साची भी ठहरते हैं क्योंकि हमने ईश्वरपर साची दिई कि उसने सीष्टको जिला उठाया पर यदि मृतक नहीं जी उठते हैं तो उसने उसके नहीं उठाया। क्योंकि १६ यदि मृतक नहीं जी उठते हैं तो खीष्ट भी नहीं जी उठा है। श्रीर १७ जो खीष्ट नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास ब्यर्थ है तुम श्रवलों श्रपने पापेंमें पड़े हो। तब वे भी जो खीष्टमें सो गये हैं नष्ट हुए १८ हैं। जो खीष्टपर केवल इसी जीवनलों हमारी श्राशा है तो १६ सब मनुष्योंसे हम लोग श्रधिक श्रभागे हैं।

पर श्रब तो सीष्ट मृतकोंमेंसे जी उठा है श्रीर उन्होंका जो सी २० गये हैं पहिला फल हुआ है। क्योंकि जब कि मनुष्यके द्वारासे २१ मृत्यु हुई मनुष्यके द्वारासे मृतकोंका पुनरूथान भी होगा । क्येंकि २२ जैसा श्रादममें सब लोग मरते हैं तैसाही खीष्टमें सब लोग जिलाये जायेंगे। परन्तु हर एक श्रपने श्रपने पदके श्रनुसार जिलाया २३ जायगा खीष्ट पहिला फल तब खीष्टके लोग उसके श्रानेपर। पीछे जब वह राज्यका ईश्वर ऋर्थात पिताके हाथ सोंपेगा जब २४ वह सारी प्रधानता श्रीर सारा श्रधिकार श्री पराक्रम लोप करेगा तब श्रन्त होगा । क्योंकि जबलें। वह सब शत्रुश्रोंकी श्रपने चरगों २४ तले न करले तबलों राज्य करना उसको श्रवश्य है। पिछ्छा २६ शत्रु जो लेाप किया जायगा मृत्यु है। क्योंकि (लिखा है) उसने २७ सब कुछ उसके चरणोंतले करके उसके अधीन किया परन्तु जब चह कहेगा कि सब कुछ अधीन किया गया है तब प्रगट है कि जिसने सब कुछ उसके श्रधीन किया वह श्राप नहीं श्रधीन हुआ। श्रीर जब सब कुछ उसके श्रधीन किया जायगा तब पुत्र श्राप २८ भी उसके श्रधीन होगा जिसने सब कुछ उसके श्रधीन किया जिस्तें ईश्वर सभोंमें सब कुछ होय। नहीं तो जो मृतकोंके लिये २६ बपतिसमा लेते हैं सो क्या करेंगे यदि मृतक निश्चय नहीं जी उठते हैं तो वे क्यों मृतकोंके लिये बपतिसमा लेते हैं। हम भी क्यों ३० हर घड़ी जोखिसमें रहते हैं। तुम्हारे विषयमें स्त्रीष्ट यीशु हमारे ३१ प्रभुमें जो बड़ाई में करता हूं उस बड़ाईकी सेंह में प्रतिदिन मरता हं। जो मनुष्यकी रीतिपर में इफिसमें वनपशुत्रोंसे छड़ा ते। ३२

। हुं 15ड़क क्त्मीनी क्ष्य भाइन हैं . हुं क्रीर पाप सत करी क्योंक कितने हैं जो देश्वरको नहीं जानते ाउँ । पार कि किस्मार । है कि हाम कि छार छिन्ह भारे कि है . हिला कि मा कि हिला कि कि मा कि कि कि कि कि कि कि मा कि है है क्षित कि है रिड़ कि हैं कि कि

भिष्म प्रमुख । अनुर । प्राविद्या भिष्टिका क्षा . दूसरा अनुर । है ०४ कि हो है परन्तु वह जो प्राणिक है कि वह के प्रमुख् ३६ मिछला आदम जीवनदायक आत्मा है। पर जो आतिक है सीहं . शिंह कि पहिला मनुष्य आदम जीवता प्राणी हुआ. किनी है। ई इर्ड कम्जीए क्यू गृष्टि ई इर्ड क्रिगार क्यू . ई ५४ 88 वह प्राणिक देह बोधा जाता है श्राप्तिक देह उठाया जाता हुब्बेलता सिहत नेवार जाता है सामध्ये सिहत उठाया जाता है। अनाद्र सहित नेाया जाता है तेज सहित उठाया जाता है. 8३ वह नाश्यमान बेग्या जाता है श्रविनाशी वराया जाता है। वह . गागंड कि लाध्करूष कांकराह डिसिट । ई हिसी संग्रीत रेसड़ दृष्ट एगि क्यू में महि की है गृष्टि महि कि ग्री है ग्री मि गृष्टि है गृष्टि एते ।कांईह किमीक्त हुन्ग्म ई इह कामिधिषु किमइन्ट ई गृष्टि एते ।क्ष्प्रिम । ई गृष्टि कांईह कामिहिधि १४ प्रार्ट है कि इई रुमिक्ति । ई प्रार्ट क्लिक्शिं ई प्रार्ट क्लिक्शि ० ६ है महर मनुष्यांका शरीर और है पशुत्रांका शरीर और है मह-३६ अपनी अपनी सुनि । हर एक शरीर एकही प्रकारका यारीर नहीं किल्कि कु एड ग्रह है कि एक लीम किसर ग्रासहार काल्ड्ड किए अह है कि भी । किला अला अला अला के हैं। के ही कि अला है है हैं हैं कि सार है क्य 19नी है वह मूचि के बायगी नहीं बोता है परन्तु निर्म कु ३७ यदि मर् न जाय तो जिलाया नहीं जाता है। श्रार तू जो कुछ है और केरा देह घरके आते हैं। है सुखे जो कुछ तु निर्म है ई ber fr Bolit Bed mie काम गाड़क ट्रांक हुन्छ। पड़ [ मुत्रकान पुनवरथानका होति और पत्र । ]

जैसे हमने उसका क्रम कि डिस का सार्थ किया है पेसे उस श्रष्ट । है भिर्मानास्त्र कि है भिर्म है भिर्म स्थानास्त्र है। श्राप्ट अद्भ हैं भड़िसा वह मिह्न विसा था वेस वे भी हैं की पड़िस है और

यह नाशमान श्रविनाशकी पहिन बेवे और यह सरनहार अमर-ताकी पहिन के । और जब यह नाशमान श्रविनाशको पहिन ४९ बेगा और यह सरनहार असरताको पहिन बेगा तब वह बचन को खिखा हुआ है कि जयमें सृख् निगबी गई पूरा हो जायगा।

हे सृत्यु तेरा डेक कहां, हे परतीक तेरी जय कहां। सृत्युका ४५,४६ डेक पाप है और पापका बरा ब्यवस्था है। परन्तु हेशरका धन्यवाद ४७ होष जो हमारे प्रभु थीथु स्वीष्टके हाराह स्में जयवन करता है।

क्षेत्र है मेरे ज्यारे भाइणे हड़ और अचल रही थीर यह जानके कि रद्म प्रभुमें तुम्हारा परिश्रम ब्यथे नहीं है प्रभुके काममें सदा बढ़ते

। क्षिक

## ि। हास क्षेत्रका क्ष्मिन हैं क्ष्मिन हैं। इस क्ष्मिन कि कि क्षित्रका कि कि कि कि कि

[। मी।म्स किनिम । ष्रद्रम्य किन्छ । एक किनान प्रकानम ]

 भाग शहरत का क्रेट रुकिन काई भागनीहिकीम में कह
 ग्रम अप हूं गिरुकिन काई भागनीहिकीम में कीरिक। ग्रान्टाष्ट की ग्रम्डाक भि एसस किइंगर नग्र ग्रम्डा हिस्स में कारिक। तुम जिथर कहीं मेरा जाना होय उधर मुभे कुछ दूरलों पहुंचावा । क्योंकि में तुरहें घब मार्गमें चळते चळते देखने नहीं चाहता हूं नहीं चाहता है पर आशा रखता हूं कि यदि प्रमु ऐसा होने देवे तो कुछ दिन तुम्हारे यहाँ ठहर जाज । परन्तु पेतिकोच्टलों में इफिलमें रहूंगा। क्योंकि एक बड़ा श्रीर कार्ब्य गोग्य द्वार मेरे लिये खुळा है श्रीर बहुतसे बिराधी हैं।

भादि तिमोधिय आवे तो देखे। कि वह तुरहारे यहां निभेय रहे भोकि जैता मैं प्रमुका कार्य्य करता हूं तैसा वह भी करता है। असे कोई उसे तुच्छ न जाने परन्तु उसका कुशळसे आगे पहुंचाओ कि वह मेरे पास आवे क्येंकि मैं भाइयोंके संगउसकी बाट देखता। हे हैं। भाई अपल्लोके विषयमें यह है कि मैंने उससे बहुत बिनती किई कि भाइयोंके संग तुम्हारे पास जाय पर उसका इस समयमें जानेकी कुछ भी इच्छा न थी परन्तु जब श्रवसर पावेगा तब जायगा । 0

१३ जाराते रहो . बिश्वासमें हक रहा . पुरुषार्थ करो . बरुवन्त १४,१४ होशा । तुन्हारे सब कम्मे प्रेमसे किये जाये । श्रीर हे माइयो में तुमसे यह बिनती करता है तुम स्तिफानके घरानेको जानते हो कि शाखायाका पहिला फर है श्रीर उन्होंने अपने तई पवित्र १६ लोगोंकी सेकाईके खिये ठहराया है । तुम ऐसोंके श्रीर हर एक मनुष्यके श्रधीन हो जो सहक्रमी श्रीर परिश्रम करनेहारा है । १७ स्तिफान श्रीर फर्तुनात श्रीर शाखायिकके श्रानेसे में श्रानिद्त है १८ कि हन्होंने तुम्हारी घटीको पूरी किई है । क्योंकि उन्होंने मेरे श्रीर तुम्हारी मनको सुख दिया है इसालिये ऐसोंको माना ।

२० बहुत नमस्कार । सब भाई छोगोंका तुमसे नमस्कार . एक ढूसरेको २१ पवित्र चूमा लेके नमस्कार करो । सुभ पावळका अपने हाथका २२ लिखा हुआ नमस्कार । यदि कोई प्रमु यीथु क्षिष्टको प्यार न २३ करे तो स्नापित हो . मारानाथा ( अर्थात प्रमु आता है )। प्रभु २५ यीथु खोष्टका अनुप्रह तुम्हारे संग होय । लीष्ट यीशुमें मेरा प्रेम तुम सभोंके संग होवे । श्रामीन ॥ प्रिस्कीलाका और उनके घरमें की मंडलीका तुससे प्रभुमें बहुत

# करिन्थियोंको पावल प्रेरितकी दूसरी पत्री।

[ पत्नीका स्माभाष । ]

माई तिमोथिय ईश्वरको मंडलिका जो करिन्थमें है उन सब पिनन लोगोंके संग जो सारे श्रालावा देशमें हैं ∙ तुम्हें हमारे पिता ईश्वर श्रोर प्रभु यीशु लीष्टसे श्रनुभह श्रोर शांति मिले। पावल जो ईश्वरकी इच्छासे यीश्च खीष्टका प्रेरित है श्रीर

[ दु:खेनि शांति दिये जानेके लिये धेश्वरका धन्यवाद करना । ]

समस्त शांतिका ईश्वर है अन्यबाद होय . जो हमें हमारे सारे इसमस्त शांतिका ईश्वर है अन्यबाद होय . जो हमें हमारे सारे इसमें शांति देता है इसलिये कि हम उन्हें जो किसी प्रकारके क्केशमें हैं उस शांतिसे शांति दे सकें जिस करके हम आप ईश्वरसे शांति पाते हैं । क्योंकि जैसा खीष्टके दु:ख हमें में बहुत होते हैं । यरना हम तैसा हमारी शांति भी खीष्टके द्वारासे बहुत होती है । यरना हम विदेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति श्री निस्तारके लिये हैं जो इन्हों दु:खोंमें जिन्हें हम भी उठाते हैं स्थिर रहनेमें गुण करता है . श्रथवा यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति श्री निस्तार है . हमारे प्रभु योश खोष्ट्रके पिता ईंश्वरका जो दयाका पिता श्रीत u 6

दान बहुतोंके द्वारासे हमें मिलेगा उसके कारण बहुत लोग हमारे लि<mark>ये धन्यबाद करें।</mark> जिलाता है। उसने हमें ऐसी बड़ी मृत्युसे बचाया श्रोर बचाता है. उसपर हमने श्राशा रखी है कि वह फिर भी बचावेगा . कि के लिये है। श्रीर तुम्हारे विषयमें हमारी श्राशा दढ़ है क्योंकि ज्ञानते हैं कि तुम जैसे दुःखोंके तैसे शांतिके भी भागी हो। हो भाइयो हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारे उस क्रेशके विषयमें श्रनजान रहो जो श्राशियामें हमको हुशा कि सामर्थ्यंसे श्रीधक हमपर श्रसन्त भार पड़ा यहांलों कि प्राथा बचानेका भी तुम भी हमारे लिये प्रार्थना करके सहायता करोगे जिस्तें जो बर-कि हमारा भरोसा अपनेपर न होय परन्तु ईश्वरपर जो सृतकोंको हमे उपाय न रहा। बरन हम श्राप सृत्युकी श्राज्ञा श्रपनेम पा चुके थे 4-D

m

## [। मिन्न मण्ड तृष्ठ । सन्ति । मिहन्त्री स्ट । विद्या । ।

तम कियाससे सहे हो। क्रींफ़ि है कए।इस केन्निना वास्हारे आनन्दक सहायक है क्योंकि स्क्रिक्श नहीं गया। यह नहीं कि हम तुमपर विष्यासके विष्यम कि इस कि ईकी एड़ रामतु नी की है किइन किए राणाय इ सनमें पनित्र आस्माका बयाना दिया है। परन्तु में हेथ्वरको अपने र्ह्णामिक मड़ प्रस्थि ई ईरी भि पाछ प्रममड़ नेमिटी . ई प्रहर्ष्ट्र भि ई ९९ गुम्ही क्षिपिष्ट में इं किसी हैं अपन हैं में शिस में राइन्हें मिड़ कि गृष्टि । ध्रिंड जापर रमिडीम किग्रब्ड़े राग्रह भामड़ किम्ही है १ ९ वान है । इसे से अर्थ न स्था हो और । इस से से से से हो । राइम्ह एएइ केष्णांमिर्ध हिं कारुमि हिं रेम र्रोष्ट एएइ रामइ १६ गया हो जी नहीं न था। वियोकि हेथ्बरका पुत्र योथु सीष्ट जिसका 1इक सिम्ह कि नच । असई की ई क्षिप्त क्षार्य क्षार्य कर दे द । विद्व दिन दिन गृष्टि दि दे मिराव रिम की दू राज्य ग्राम्बी जिन्हें अथवा में जो विचार करता हूं क्या शरीरके अनुसार तिरहारे पास आक और तुम्होंसे चिह्नादेशको आए कुछ दूरलो हुम्हार् पाससे इकि मिक्ट्रीनियाका जार और भिर मार्क्टोनियासे शह , किसी नाइ प्रें पुरस् हु हुस्तु हुस्स हाए शहर पुरस् केडीप ३१ की 10 15ड़ान मिं मिलिंग्स मड़ गृष्टि। है भि मड़ फिली ज़िह्म 🛠 १ फिलीर फिर कि छड़ किनेक इंग्ड़िक फिली प्रामड़ मह मिनही किशिष सम केल कुछ कुछ हमाम भ प्राप्त केल किस किस 19 . र्गिनाम कि छिन्छ की है । छार्राप्त संघ गृष्टि हि कि 88 किनाम किथर किया महि कि उन किक है किछो दिन इक ग्रहि १३ परन्तु ईष्टरस्के अनुप्रहके अनुसार था। क्योंकि हम तुम्हारे पास की सीघाई औा सचाई सहित यारीरिक ज्ञानके अनुसार नहीं क्राफ़ क्रक्रकु गड़कार शामड़ दिए शहम प्रिक्त क्राफ़ क्राफ़ मिलाफ की किए हमारी बहाई यह है अध्योत हमारे क्योंक क्रिक

🗲 🏲 कि कींकि । IIहेबाट न किंड छाड़ट छाए केन्ट प्रकी 🎾 🦻 भ की एए। इंड डिक मिष्यती राइम्ह रिकी नेप हैं मि

उदास करूं तो फिर मुमे आनिन्दित करनेहारा कौन है केवल वह जो मुमसे उदास किया जाता है। और मैंने यही बात तुम्हारे पास इसलिये लिखी कि आनेपर मुमे उनकी ओरसे शोक न होय जिनकी ओरसे उचित था कि मैं आनिन्दित होता क्योंकि मैं तुम समोंका भरोसा रखता हूं कि मेरा आनिन्द तुम समोंका आनिन्द है। बड़े छेश और मनके कप्टसे मैंने बहुत रो रोके तम्हारे पास लिखा इसलिये नहीं कि तुम्हें शोक होय पर इसलिये कि तुम उस प्रेमको जान लेओ जो मैं तुम्हारी और बहुत अधिक करके रखता हूं।

परन्तु किसीने यदि शोक दिलाया है तो मुक्ते नहीं पर में कहुत भार न देजं इसिलये कहता हूं कुछ कुछ तुम सभोंकी शोक दिलाया है। ऐसे जनके लिये यह दंड जो भाइयोंमेंसे अधिक किता गोंने दिया बहुत है। इसिलये इसके बिरुद्ध तुम्हें श्रीर भी काहिये कि उसे चमा करो श्रीर शांति देश्री न हो कि ऐसा मनुष्य श्रस्तन शोकमें डूब जाय। इस कारण में तुमसे बिनती करता हूं कि उसकी श्रपने प्रेमका प्रमाण देश्री। क्योंकि मैंने इस हेतुसे कि खाना की तुम्हारी परीचा लेके जानं कि तुम सब बातोंमें श्राज्ञाकारी होते हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ चमा करते हो १० में भी चमा करता हूं क्योंकि मैंने भी यदि कुछ चमा किया है तो जिसको चमा किया है उसको तुम्हारे कारण खीष्टके साचात चमा किया है . कि शैतानका हमपर दांव न चले क्योंकि हम ११ उसकी जगतों से श्रज्ञान नहीं हैं।

जब मैं श्रीष्टका सुसमाचार प्रचार करनेकी त्रोत्रामें श्राया १२ श्रीर प्रभुके कामका एक द्वार मेरे लिये खुळा था तब मैंने १३ श्रपने भाई तीतसको जो नहीं पाया तो मेरे मनको चैन न मिळा परन्तु उनसे बिदा होके मैं माकिदोनियाको गया।

[ प्रेरितोंकी सेवकाईकी रीति खीर उसके फल।]

परन्तु ईश्वरका धन्यवाद होय जो सदा खीष्टमें हमारी जय १४ करवाता है और उसके ज्ञानका सुगन्ध हमारे द्वारासे हर स्थानमें फैलाता है। क्योंकि हम ईश्वरको उनमें जो त्राण पाते हैं और १४ उनमें भी जो नाश होते हैं खीष्टके सुगन्ध हैं. इनको हम मृत्युके १६ जिये मृत्युके गन्ध हैं पर उनको जीवनके जिये जीवनके गन्ध हैं.

१७ और इस कामके योग्य कौन है। क्योंकि हम उन बहुतोंके समान नहीं हैं जो ईश्वरके बचनमें मिलावट करनेहारे हैं परन्तु जैसे समान समाईसे बोलनेहारे परन्तु जैसे ईश्वरकी श्रोरसे बोलनेहारे तैसे ईश्वरके सरमुख सीष्टकी बातें बोलते हैं।

ळातेका श्रथवा तुम्हारे पाससे ले जानेका प्रयोजन है। तुम हमारी पत्री हो जो हमारे हृदयमें लिखी गई है श्रीर सब मनुष्यासे कितनेंको तैसा क्या हमेंको भी प्रशंसाकी पत्रियां तुम्हारे पास क्या इम फिर अपनी प्रशंसा करने लगे हैं श्रथवा जैसा

र पहचानी था। पढ़ी जाती है। क्योंकि तुम प्रत्यच्च देख पड़ते हो कि खीष्टकी पत्री हो जिसके विषयमें हमने संवकाई किई थार जो सियाहींसे नहीं परन्तु जीवते ईरवरके श्रात्मासे पत्थरकी पटियाओं पर नहीं परन्तु इदयकी मांसरूपी पटियांपर लिखी गई है। पर नहीं परन्तु इदयकी मांसरूपी पटियांपर लिखी गई है। पर नहीं कि हम जैसे थार खीष्टके द्वारासे ऐसाही भरोसा है . यह नहीं कि हम जैसे अपनी ओरसे किसी बातका विचार आपसे ६ कानेके याय हैं परन्तु हमारी योग्यता ईंग्वरसे होती हैं . जिसने हमें नये वियमके सेवक होनेके याग्य भी किया लेखके सेवक नहीं परन्तु आत्माके क्योंकि लेख मारता है परन्तु आत्मा किछाता है। क्योर यदि सट्युकी सेवकाई जो लेखोंमें थी और पत्थरोंमें खोदी हुई थी तेजोमय हुई यहांलों कि सूसाके मुंहके तेजके कारण जो लोप होनेहारा भी था इलायेछके सन्तान उसके मुंहपर हिंच नहीं कर सकते थे . तो आत्माकी सेवकाई और भी तेजोमय क्यों न होगी। क्योंकि यदि दंडकी आज्ञाकी सेवकाई एक तेज थी तो बहुत अधिक करके धर्माकी खेवकाई तेजमें उससे श्रेष्ठ है। और जो तेजोमय कहा गया था क्षे भी इस करके श्रर्थात इस श्रिधक तेजके कारण कुछ तेजोमय न ठहरा। क्योंकि यदि वह जो लोप होनेहारा था तेजवन्त था तो बहुत श्रिधक करके यह जो बना रहेगा तेजोमय है।

सो ऐसी श्राशा रखनेक्षे हम बहुत खोळके बात करते हैं . श्रीर ऐसे नहीं जैसा मूसा श्रपने मुंहपर परदा डाळता था कि इस्रायेळके सन्तान उस लोप होनेहारे विषयके श्रन्तपर दृष्टि न करें। बरन उनकी खुद्धि मन्द हुई क्योंकि श्राजळों पुराने नियमके

। ई निक्त क्रिड़ मिरड़ फिर उस प्राप्त कि उपकी संप्रमु कामग्रह उदाई मंह प्रभुका तेज जैसे हप्णमें हेंसते हुए माना प्रभ अथित न हो सम्बर्ग प्रस्त । है । इस्कृति हो । स्था हो । स्था हो । स्था हो । और फिरेगा तब यह परदा उठाया जायगा । प्रभु तो आत्मा १७ पही जाती है उनके हद्यपर परदा पड़ा है। परन्तु जब वह प्रभुकी १६ १९ कत्त्रपृ किमभू कह कि हो। यर अप । ई छाह छकी पृथि संशिष्ठ कुं की है 158 मुंहा पहुंग है 1531 वह सिर्वे के वह

मिलिक्की किरावाम्प्रमु राष्ट्रि नक्छ किर्बाष्ट्रम किरिजीस

गुप्त रहिनेका कार्या

विनकता नाना प्रकारकता क्रिय स्टाना । । एडि एतक होफिट किनाह कर्य छ है भूड़िस की हम लोगोर्क हर्यमे चमका कि देश्वरका जो तेन यीथु खीएके ई डिह कमन नीएए मिम्राक्षर को इको ग्राप्त नेमकी प्रमुद्दे क्रीएक । ई निव्रक मात्र प्राव्यक्त क्राप्ति किन्मक्ष प्रक्रि हम अपनेका नहीं परन्त होए विश्वका प्रभ करक प्रचार करते हैं 4 क्षींफ्न। छाड़ म एतकर प्रमन्ड लीक क्यांक महाश न हाय। ब्यांकि ई 1451R कि 180 है। एकि की ई ईकी थिएं झाइ कि फिर्फ़ निहिं हैं . जिन्हों देख पहले हैं एक देश संस्था है । हैं है। 8 3 पर हमारा सुसमाचार यदि गुप्त भी है तो उन्होंपर गुप्त है की नाथा मनुस्यक विवक्कत देखर्क आय अपने विषयम प्रमाण देते हैं। क्य रड़ फिर्रक उापर किल्स स्वयं है परन दिन है एक क्रिक्ट हे म हैं फिलम मिट्टीएकि म कागान किमिक प्राप्त काम्यल प्र . ई तिई डिंग रितक मड़ ई किसी मेंड डेलक्से ड्रफ ड्राप क्रम्बर्ण्ड म ई हिल्ल स्ट्रीसिट -इस कारण जब कि उस देशके अनुसार जो हमपर किई

नाय। क्योंकि हम जो जीते हैं सदा योशक कारण सुख् भोगनेता ११ लिये फिरते हैं कि यीशका जीवन भी हमारे देहमें प्रगर किया जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम निख प्रभु जीशुका मरण देहमें ३० भिष्टि . कार डिंग् माछ पर है कार शाहम . डिंग माएकनी प्रण हैं साथकड़ . हैं डिन सिर्किस प्रण हैं तिए एक प्रधान हैं मड़ । डिंक भिर्गाष्ट गिमड़ ग्राप्ट रेडठ किश्चप्रहे ड्रीकधीष्ट == र किष्याम की इ किमी मिंग्निक करियों में कि की एस कुछ कुर्प

फिली कामजीम किम्प्रेड कींड ठड्ड ड्यह हर किली है फिली माइन्ह कुकु वस क्रींफिन । गर्फिक । इंछ रिगष्ट निपष्ट गर्फ रे।इन्ह कारुकी ५६ तिसने प्रभू वीशुको जिला उठाया से। हमें भी वीशुके हुए। की कुं हिमार कीएंक . कुं भि हिड़ांक मिड़ी मुंड है हिड़क मार्कि हैं कि भि एड है रिसी एंड की घर रिड कि एकी एड रिक्स साव्यक्ष इ करता है। एस है कियासका वही आरम कि । है । किस है कु प्राट किया जाय। से सृत्यु हमीमें परन्तु जीवन तुम्हों काष्य संग्रीप गाइम्प्रम गामड भि महीक विश्वकि की है नाह भी

अहरूत विवय निस्त है। हिन्भू हैं छिना हिन्दी हर्य निपय अनिस हैं भिन्ह इन उत्पन्न करता है . कि इस ती हर्य विषयेंको नहीं परन्तु अहर्य क्रक क्षीप भिक्षीष प्राप्त क्रमण विषय क्षीप क्षी क्षी क्षी ९० नया होता जाता है। क्योंक हमारे क्र्यका चर्ण भरका हरूका मनुरुपत्व नाश भी होता है तीभी भीतरी मनुरुपत्व दिनप्र दिन भिड़ाव ।प्राप्तक कि हन्भेप हैं निर्ड हिन ग्रनक पड़ किलीएड़ इह विनक्ता पीछे नहा सुख करनेकी आया रखना।

किनिहा की ई निष्क 130 इ किनिन ही। भिष्प कार्य दिन विनिर्मित्र मड़ कींफिन हैं छिरड़क पृडु कि छिमांड हैं मिर्ड छड़ कि मड़ हु ध । फिलार कार हिंग एंड एंड मेडी की रेडेट हि । अपे कि । है कि के भीर अपना वह बासा जो स्वागिय है जपरसे पहिनमे की ठाउरसा ई पि हिर्डिक मड़ मिर्ड एड़ कीफिन। ई मिरिक प्र शिष्टिका । एडडू **इ** ह नाय तो है अरसे एक भवन हमें मिला है जो बिन हाथका बनाया हम जानते हैं कि जो हमारा पृथिवीपरका दरासा वर गिराथा

इ वयाना भी दिया है। में हम सदा हाइस बांचते हैं भीर यह ितये तैयार किया है भी ईंग्बर है जिसने हमें पवित्र आसाका किता मिड़ में इस नेमिल । जीत । जीतमें हमें इस वारक

भिड़ की है निड़ाम कथीए डिफ ग़िंह है निक मड़ाम मड़ धिलीमड़ न । ई ठिछा भिष्ठा हिन्ने हिन्ने हिन सिम्बर्ग एक मड कींधिक e जानते हैं कि जबलों देहमें रहते हैं तवलों प्रभुसे अलग होते हैं।

। हुँग एमें कम्पर काई एउस

इस कारण हम चाहें संग रहते हुए चाहें अलग होते हुए उसकी प्रसन्नता योग्य होतेकी चेष्टा करते हैं। क्योंकि हम सभोंका कीष्टके बिचार आसनके आगे प्रगट किया जाना आवश्य है जिस्ते श्चनुसार देहके द्वारा किये हुएका फल पाने। हर एक जन क्या भला काम क्या बुरा जो कुछ किया है। उसके

## िनिलापकी सेवकाईका घर्णन जा ईश्वरने सुसमाधारक प्रचारकोंका सोंपी हैं।]

सा प्रमुका भय मानके हम मनुष्योंको समकाते हैं पर ईंश्वरके ३३ श्रावे हम प्राट होते हैं श्रीर सुभे भरोसा है कि तुम्होंके मनमें भी प्राट हुए हैं। क्योंकि हम तुम्हारे पास किर श्रपनी प्रशंसा १२ करते हैं सो नहीं परन्तु तुम्हें हमारे विषयमें बड़ाई करनेका कारण देते हैं कि जो लोग हद्यपर नहीं परन्तु रूपपर घमंड करते हैं उनके विरुद्ध बड़ाई करनेकी जगह तुम्हें मिले। क्योंकि हम चाहें १३ केश्वे विरुद्ध बड़ाई करनेकी जगह तुम्हें मिले। क्योंकि हम चाहें १३ केश्वे हों तो ईश्वरके लिये बेसुध हैं चाहें सुबुद्धि हों तो तुम्हारे विषये सुबुद्धि हैं।

ब्रीष्टका प्रेम हमें बश कर खेता है क्योंकि हमने यह बिचार १४ किया कि यदि समोंके लिये एक मरा तो वे सब सुए . श्रार वह १४ समोंके लिये इस कारण मरा कि जो जीवते हैं सो श्रब श्राप्त विषये न जीवें परन्तु उसके लिये जो उनके निमित्त मरा श्रार जी उठा। सो हम श्रवसे किसीको शरीरके श्रनुसार करके नहीं सम- १४ करते हैं श्रीर यदि हम खीटको शरीरके श्रनुसार करके समभते तोभी श्रव उसको नहीं ऐसा समभते हैं। सो यदि कोई खीटमें १५ होये तो नई स्रिष्ट हैं . पिछ्नली बातें बीत गई हैं देखो सब बातें होये तो नई स्रिष्ट हैं . पिछनी बातें बीत गई हैं देखो सब बातें भारतीय (श्री) (श्री)

हमोंको सोंप दिथा। सो हम खिष्टकी सन्ती दूत हैं माने ईश्वर हमारे द्वारा उपदेश करता है हम खीष्टकी सन्ती बिनती करते हमें श्रपने साथ मिला लिया थार मिलापकी सेवकाई हमें दिई . श्रयति कि ईरवर जगतके लोगोंके श्रपराध उनपर न लगाके क्षीप्टमें जगतकाे श्रपने साथ मिला लेता था श्रीर मिलापका बचन श्रीर तब बातें ईश्वरकी श्रीरसे हैं जिसने यिशु लीष्टके द्वारा १८

उसने हमारे लिये पाप बनाया कि उसमें हम इश्वरके धम्मे बने । विरुद्ध हैं हैं इंडरसे मिलमे वाश्रा। क्योंक भी पापसे अनजान था उसको

। इं कि देवरले से हैं हैं काम्प हिली निगक बुठ िमली हामहरू तकार उनका क्षेत्र का हु । स्वापि है : है । स्वापि है : है

करते हैं ऐसे हैं जैसा हमारे पास कुछ नहीं है तोमी सब कुछ सदा आनन्द करते हैं कंगालोंके ऐसे हैं परन्तु बहुतोंको धनवान हुन में हैं भिर्म कांसिइट . हैं निक्ट कियी हिंस नाइ मार्क हैं भिर्म ०१ कांस्डु फेकी ानड़ात डै निनिक छिड़े गृष्टि है छिए कांस्डु निमम इ काफ नाक मिकि इ क्षेत्र काँग्रह नाक्रम् है छन्छ मिकि इ औ निराद्रस्से अपयय औ सुययासे कि भरमानेहारोंके ऐसे हैं म्हाह . मिर्राप्रधाड क्ममध लाइ हि म्हीइ मुध्यमाम क्राब्य है = मिन्द्र क्रिया सामा है किन्द्र मेम से स्कार हो। इ में जात रहने उपवास करनेमें . शुद्धताले चानसे धीरजसे मारिक माईरुष्ट्र मिडिएडिन्ड मिनाछ ग्राम . मिडिकां मार्क्सीड 🔻 माएक भारती कड़क हो है है ग्रामप किले निपष्ट भिराइ 3 पर दोष न स्थापा जाय . परनु मेंसे हेश्वरके सेवक ने मेंड इप - है। किसी अपन कह है कि एकी दिल प्रकार है कि है। अभी वह ग्रुभ काल है देखी अभी वह निस्तारका दिन है। फ़िर्फ़ . एकी प्राकपट 19र्फ मिन्डी कंप्राठमनी प्रीष्ट किस वित मिछाक भुष्ट भूष हो । एड्स में प्रमुख्य कि हो है । स्वापन कि हो है । 

है त्रीमम् निक किष्ठिक एमं किछाएकि ग्रिष्ट । त्रीएमं निक ५९ और अथम्मका कोनसा सामा है और अन्यकारक माथ ज्यातिकी मम्ह कींफिन खिक्त के में मुद्द काममुख क्षेत्र कीरिमीकिड़ काम ४१ । क्षिड़ हिमाले कि मह की डूं का कर । अड़क डिमा है। १३ अन्तरक्त नेपस प्रमें किमहें में 7ए । हैं 15के हैं से से क्रिक हैं हैं। हिराइनह हुन्। है । दुम्हें हमोम सक्ता नहीं है परहु हमात्रिक्ष करूड़ एग्रामड़ ई छिष्ट ग्रांक्ष रिगड़म्ह डाम् ग्रामड़ किफ्नीप्रेक ई १९

कि मह कींफ्र ई धनहम्म ।सनिक क्रिक्नीम केप्रवर्द्ध एसं कींनिप्न १६ श्राया अभिवासीके साथ विश्वासीका कोमसा भाग। श्रीर

१ डे 15इक ग्रह्मभूम नामक्रीहरूक न? गिंड फिहीए ग्रहि हए र्भ मह ग्रहि एउं ाननी ।ग्राइम्ह में ग्रहि . गाउंक एड्राए इंस्ट्रिस कि कि एस कि छिन है है है । इसिलिये परमेश्वर कहता है उनके बीचमेंसे निकली और अलग १७ । गिंड एि रेम ह प्राह एए के प्रकार एक एक एक एक एक एक एक नुद्धि गामुक सिन्ह सि १इक नेप्रहर्ड ११२ हि एड्नीम कप्रहर्ड निनिट

हिड़िक ताम्फ़ किकिसाइडहाद की छाड़िक्टनेंग्रीक तिम्की क्रिल्घाए ]

संपूर्ण पविश्वता मास करें।

। र्क माए कािल्हीए ण्रुमें पृड्ड िछ। एम कि। हर्ष ग्रह कि हम अपनेको शरीर और आस्माको सब सबीनताथे थुद भि हे जारी जब कि यह प्रतिशाएं हमें मिली है आशो

[पानक्षक इन्माह क्षक किकिए लिड्रो प्रमान अपने कार्य हिमाह क्रमा

हमें यहण करी हमने न किसीसे अन्याय किया न किसीकी

साहस बहुत है तुम्हार् विषयम सुन्ने बढ़ाई कर्नेकी जगह बहुत 17रि प्रार्थ गिड़म्ह । हैं प्राष्टि किनिकि एमें राइम्ह प्रार्थ नेप्रम एमें राइम्ह मड़ की ामर्थ हिं मिन्म रामड़ मह की है । इक छिंगाए निम कीएक द्वे 153क दिन किना 530 थिए में। 11रे कि छिका है । हाएकी

फिक्टीए गृष्टि द्वे ाणा रम छितीं।ए में मणनि कार्य हम रीसड़ ई

। हुं 16)क इन्नाए करीए

क्रिम्ड रुक्क गृष्टि . हेही नीाए कामंड भिनाष्ट कमनी नेप्रवर्ध नियह रिराइर्टि नीए किंग्लि हिन्गे । 1 व प्रम रिग्नि इक्ट मुरहाइ . वि निए एड्ड मिराक्ष एउसम मह रूप रिक्रम दिन कि छन् 4 क्मिड हम स हम हम हम हमार सारक्षित हमार अपि का क्मिल

श्रीधक आनान्द्रत हुआ। मिं की किंदिए द्वार मिश्यमें शांति पाई वहां कि में प्राष्ट्रामम कागप्रमुख प्राइम्ह फिली र्रम प्रार्क्ष पारुकी प्राइम्ह हि ामजार भिड़म है मेरह के असी भि मेरी है अस के उन्हों है है ।

न नीषण में भिर्म एए इस्ट्रे कार्ष इस्ट्र मिहम सह हमें कि कींप्रम

शनन्द करता हूं इसिलिये नहीं कि तुमने श्रोक किया परन्तु इस-में भिष्ट । प्रगाउड़ी कि काष्टि इंस्कृ भिर्मि किंग्रेड हिला उन्हें दीए निक्षिप सर की दूं 15छई में . दूं 1515वृप डिन वह 1ए 1515वृप

एकी थाउपर नेसरी किया कुराक केसर कि न सिति क्या १९ इस बातमें निर्देष होनेत आमाए किया है। हो महा हो इ किही निगष्ट भिगाकए समास निमह । एड हा हा मिन् ग्राम्ही कितनी तकरें इंड हो मिन्छ गम्भा हो दंद देनका कितना इत्र हेनेकी कितनी चिन्छा हु । एक हो। हु किए गिनकी क्षेत्र की एके गिन वास है। काल्ट इ किप्रवर्द किए ानगर कीएन। ई कि।इ क्रम्स स्प्रिस स्काहि ११ क्राप्तमं हन्प्र है क्रिक्स विष्ट क्रिक्स क्रिक्स होस् अनुसार है उससे वह पश्चाताप उत्पन्न होता है जिस करके त्राण काल्बन्ड किप्रहर्द्ध काष्ट्रि कि कींप्रम । छाड़ क नीड़ सिप्ताइ ०१ फिकी छिगांध गिमड इन्ह छिगा। या गामहार काइन्ड्र किग्रहा काष 15134 के बिक्स प्रशासाय किया क्यों के विद्या थीक

करीष ठड्ड गृष्टि ड्रीप नीाष्ट सनीाष्ट्री तिस्त ने एए । इह प्रशह किया जाय । क्रमारे निक्र के तुरहारा यह है की तुरहों है क्ष्य के न उसके कारण जिसका अपराध किया गया परन्तु इस कारण

क्षीए मह्य कि एकी एडए क्षिष्ट पृष्ट क्रांक गर्ड कार उन्होंक निमह की है । तरक प्राप्त किन्छा प्राप्त कीं मह कि इन १६ तैसा हमारा तीतसक आगे बड़ाई करना भी सख हुआ है। श्रीर डिक छिड़ाइन्स हाम हम समह मिड़ मिर्फ हिम्म है। मा फिकी डिह क्रकी इनि है हैकी देशिक करक मिष्यिन शास्त्र किस्ट निर्म क्रीप्र कींप्रम । ई राष्ट्रा राष्ट्री छमु छिनाह किर्मिस मह किन्म ४१ क्छड क्रींफ्न पृड्ड तड़नीनाह पिर प्रांट छड़ननाह क्छति के क

है। सिम समस्य प्रकारि हाइस वन्यवा है। गिडम्ह की हूं 155क इननाष्ट्र में। हैं 155क इस्न प्रमाह केरक ३१

[ । क्यानमा क्यान क्यान भाइना कार्य नहां हेन्य निर्मा क्षान ।

हिंग्डमाम गृष्टि उस फिश्माम निगर ह की हु 1 कि जान कींछि । एषड्ड उापर नम कात्राव्य विकास किए हैं महें हैं परिचामें उनके आनन्दकी अधिकाई और उनकी महादिस्ता कि किएक की . है एमा एड़ी मांम्छिड़म किएमीड़कीाम > इ ई माइयो हम तुम्हें हेंग्यरका वह अनुप्रह जनाते हैं जो

 १ त्रक िनकी कीनम ठडुँक मेंड गृष्टि . ध गृष्टि भिडिगाष्ट कथिष्ट डैक्कि में कि की किंगिक हिम गृष्टि . किंगि से मड की ध प्रियम अश्य किंगि . गृष्टि . गृष्टि . के ग्रिड्स किंगिएं किस्सी

तिरा नहीं परन्तु उन्होंने स्थाने नहीं मुखे प्रमुख निक्त हैं क्षा के क्षा के स्थान हैं की पिरा है स्थान हैं की पिरा है से स्थान हैं से स्थान स्थान हैं से स्थान स्

परन्तु मेर्स हर् एक बातमें शयीत विश्वासमें थी वचनमें थी।

तिहें गिड़-तु सिमर्स प्राड़-तु गृहि गिएड हि सिहा प्रेगि हि सिमा दे में । एड़ि तिहें गिड़-तु सि स्मिन्द कड़क्ट्र छड़े छेंते हैं तिर्डि गृहि एग़क किंग्रेक हम क्रिंग्रेड हिन्ग्म डिन ग्म निति कि।साह मुद्द कीएन । हूं 153क फिले किंग्रेड्य क्रिंडिट-म्भ किमर्स प्राड़-त्

शा कि से के की रहे कि मार इसमुख का का की की है की स्मा की से की स

अच्छा है जो बरस दिनसे कंकल करनेका नहीं परन्तु चाहनेका भी समाहि १९ आरंभ आंगरेस कर चुके। से। अब करनेकी भी समाहि १९ करें। कि जैसा चाहनेको तुम्हारे मनकी तैयारी थी वैसा

पहिंची सम्पत्तिक समान तुम्हारा समाधि करना भी होते। पहिंची सम्पत्तिक समान तुम्हारा समाधि करना भी होते। क्योंकि यहि श्रामिस मनकी तैयारी होती है ते जो जिसके पास १२

नहीं है उसके अनुसार नहीं परन्तु की जिसके पास है उसके खोर, 9 इ सार वह प्राह्म है। यह इसलिये नहीं है कि श्रीरोंको कैन और 9 इ

श्व गिड्रम्ह स्प्रमु नामक छड़ भारम हुन्ग्र , किसी एड्ड किम्ह कि कि कि किन्द की स्कीछड़ काल मतक स्किड्य किंड्रम्ट किइंड १९ छिछी ।एस्ट , छाड़ । किस्से सिस्ट विष्ट माक स्किड्य गिड्रम्ह नेयन प्रक्रिय सिंह । सारह कर उत्तरह । एस्ट्री एस्ट्रेस्ट इड्ड इंप्यूड्री ई

हैं जिसने बहुत संचय किया उसका कुड़ उभरा नहीं और जिसने थोड़ा संचय किया उसका कुड़ घटा नहीं। और ईंश्वरका धन्यवाद होय जो तुम्हारे लिये वही यब तीतसके 9 ६

 वह मंडिलयोंसे ठहराया भी गया कि इस अनुप्रहके कर्मके लिये जिसकी सेवकाई हमसे किई जाती है हमारे संग चले जिस्तें प्रभुकी महिमा और तुम्हारे मनकी तैयारी प्रगट किई २० जाय। हम इस बातमें चौकस रहते हैं कि इस अधिकाई के विषयमें जिसकी सेवकाई हमसे किई जाती है कोई हमपर दोष २१ न लगावे। क्योंकि जो बातें केवल प्रभुके आगे नहीं परन्तु २२ मनुष्योंके आगे भी भली हैं हम उनकी चिन्ता करते हैं। और हमने उनके संग अपने भाईको भेजा है जिसको हमने बारंबार बहुत बातोंमें परख के यत्नवान पाया है पर श्रव तुमपर जो बड़ा २३ भरोसा है उसके कारण बहुत श्रधिक यलवान पाया है। यदि तीतसकी पूजी जाय तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिये सहक्मीं है अथवा हमारे भाई लोग हों तो वे मंडिलयोंके दूत और स्थ खीएकी महिमा हैं। सो उन्हें मंडिलयोंके सन्मुख अपने प्रेमका

श्रीर तुम्हारे विषयमें हमारे बड़ाई करनेका प्रमाण दिखाश्रो ।

१६ विषयमें सब मंडलियोंमें होती है। श्रीर केवल इतना नहीं परन्तु

पित्र लोग के लिये जो सेवकाई तिसके विषयमें तुम्हारे पास लिखना मुक्ते श्रवरय नहीं है। क्योंिक में तुम्हारे मनकी तैयारीको जानता हूं जिसके लिये में तुम्हारे विषयमें माकि-दोनियों श्रागे बड़ाई करता हूं कि श्राखायाके लोग बरस दिनसे तैयार हुए हैं श्रोर तुम्हारे श्रनुरागने बहुतोंको हिसका दिलाया है । परन्तु मैंने भाइयोंको इसलिये भेजा है कि तुम्हारे विषयमें जो हमने बड़ाई किई है सो इस बातमें ब्यर्थ न ठहरे श्रधांत कि अत्मा मैंने कहा तैसे तुम तैयार हो रहो . ऐसा न हो कि यदि कोई माकिदोनी लोग मेरे संग श्राके तुम्हें तैयार न पावें तो क्या जानें इस निर्भय बड़ाई करनेमें हम न कहें तुम लिजत होत्रो पर हमही लिजत होतें । इसलिये मैंने भाइयोंसे बिनती करना श्रवस्य समक्ता कि वे श्रागेसे तुम्हारे पास जावें श्रीर तुम्हारी उदारताका फल जिसका सन्देश श्रागे दिया गया था श्रागे से सिद्ध करें कि यह लोभके नहीं परन्तु उदारताके फल के ऐसा तैयार होवे । इस्तु यह है कि जो हुद्दारता के कल है सा हुद्दता ले लवेगा भी श्रीर जो उदारतासे बोता है सो इद्दारतासे लवेगा भी । हर

शक्य दानके जिये धन्यवाद होते। क्छड क्रिक्ट हे र हैं कि करत साहीम किर्म्ह भी स्ने वसके कारण तुन्हारी ठालसा करते हुए तुन्हारे लिये प्राथेना बाद करते हैं। और हेश्बरका अलग्द अनुमह के प्रमुप हैं 98 सहायता क्रनेमें तुम्हारी उदारताके जिये हेरवरका गुणाच-किर्मित गृष्टि किन्छ गृष्टि मिछी कात्रनिष्टिष्ट सुर दि त्रिक ग्रकतिष्टे काईसे प्रमाण लेके तुम की खीषके सुसमाचारके अधीन होनेका इ१ - इस मह ६ कीरिक । ई कि फिरम्ह माग्र क्रिका के हुन क्प्रमुद्दे हुन्प्र है किएक प्रिप्ट किंग्रिडीड किंग्रिड हिनी छहके 9१ म ड्राक्ति किमकपट छड़ कींकि। किए मेकी मानमा है ति।व प्रकारकी उदारताके जिये जो हमारे द्वारा हेश्वरका घत्यवाद कर-१९ इस मिनाइ एइ मह की . ईक कथिए किंग्रिय क्समध राइम्ह प्रिक्ष हेक किन्छल कि ए। हम्ह हो हो है हमें हो है। ए। इन्हें ए । उत्र हिंदा है। यो बीतहारिका बीय श्रीर भाजनके छित है। है मेरा विका है उसने विधारा उसने कंगाओं किया इसका धरम है । छाड़े ध्यमाप्त तड्डा फिली कमाक किनड कए रड़ इंस्तु गृहि इं बातमें और हर समयमें सब कुन्न जो अवस्य होय तुम्हारे पास सब प्रकारका अनुपह तुम्हें अधिकाईसे दें सकता है जिस्ते हर् न रहे हैं है। हैं एक इस्ते हैं मिल सार करा है। है है है क्षेत्र वान से से में होने होता होन कर्ने कुढ़ कुढ़ के अथवा हवावसे

[ पास्त्रमा भाषने श्रापिकारका मकेन करना । ]

हुन्गए हुं नहिं मिंडेन्ट निमाप्त प्राड्मिट कि छाए डिड में किडाकि छम् हुं । तुरु छड़ाए ग्रंड किडा छूट हैं। भ्रंडम्ट र किचड़ ड्रफ में । हुं । तुरु किचड़ फ्रांड का का तुरु । तुरु । इप न । तुरु छाउन छाउन छाउन के स्पूर निमाप्त भ्रंडम्ट की हुं । तुरु । स्पूर्म प्राड्मिछ । प्राप्त का किचड़ा हैं । तुरु । स्पूर्व । प्राप्त का किचड़ा हैं । तुरु । तुरु । तुरु । तुरु । ह मड़ गिषण की फ्रंड । हुं । तुरु ग्राप्त । इन्द्र । तुरु हैं । तुरु । । इं हिड ड्रिड । इन ग्राप्त का प्राप्त हैं । तुरु । तुरु हैं । तुरु । इं हिड़ा । कि इप हिस्स हो। हैं। कि स्पूर्त हैं । तुरु हैं। हिड हैं। विस्तार का प्राप्त के इप हैं। हैं। जंची बातको जो ईश्वरके ज्ञानके बिरुद्ध उठती है खंडन करते हैं श्रीर हर एक भावनाको खीष्टकी श्राज्ञाकारी करनेके लिये बन्दी ६ कर लेते हैं . श्रीर तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा श्राज्ञापालन पूरा हो जाय तब हर एक श्राज्ञालंघनका दंड देवें।

ह अधिक करके भी बड़ाई करूं तो लजित न हूंगा। पर यह न होवे

१० कि मैं ऐसा देख पहूं कि तुम्हें पत्रियोंसे उराता हूं। क्योंकि वह कहता है उसकी पत्रियां तो भारी श्री प्रवल हैं प्रन्तु साचातमें

११ उसका देह दुर्ब्बल श्रीर उसका वचन तुन्छ है। ऐसा मनुष्य यह समभे कि हम लोग तुम्हारे पीछे पत्रियोंके द्वारा बचनमें जैसे हैं तुम्हारे साम्ने भी कम्मीमें वैसेही होंगे।

१२ क्योंकि हमें साहस नहीं है कि जो छोग श्रपनी प्रशंसा करते हैं उनमेंसे कितनोंके संग श्रपनेको गिने श्रथवा श्रपनेको उनसे मिछाके देखें परन्तु वे श्रपनेको श्रपनेसे श्राप नापते हुए श्रीर

१३ अपनेकी श्रपनेसे मिलाके देखते हुए ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। हम तो परिमाणके बाहर बड़ाई नहीं करेंगे परन्तु जो परिमाणदंड ईश्वरने हमें बांट दिया है कि तुम्हों तक भी पहुंचे उसके नापके

१४ अनुसार बड़ाई करेंगे । क्योंकि हम तुम्हों तक नहीं पहुंचते परन्तु अपनेका सिवानेके बाहर पसारते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि खीष्टका

१४ सुसमाचार प्रचार करनेमें हम तुम्होंतक भी पहुंच चुके हैं। श्रीर हम पिरमाणके बाहर दूसरोंके पिरश्रमके विषयमें बड़ाई नहीं करते हैं परन्तु हमें भरोसा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा बिश्वास बढ़ जाय त्यों त्यों हम श्रपने पिरमाणके श्रनुसार तुम्हारे द्वारा श्रिष्क १६ श्रिक बढ़ाये जायेंगे. कि हम तुम्हारे देशसे श्रागे बढ़के

१६ श्राधक बढ़ाय जायग . कि हम तुम्हार दशस श्राग बढ़के सुसमाचार प्रचार करें श्रीर यह नहीं कि हम दूसरोंके परिमाणके

१७ भीतर तैयार किई हुई बस्तुत्रोंके विषयमें बड़ाई करें। पर जो १८ बड़ाई करे सा प्रभुके विषयमें बड़ाई करे। क्योंकि जो अपनी

। है 154इठ मार्म एइए डिह इ रिफ सेरा है भी नहीं परन्तु निसकी प्रशंसा अभू करता है

। मण्ड कितिरीय इक् राष्ट्र तृष्ट्र काक्ष्म माश्रम कामा विवास

। जिल्ले आकी समाह भिम सामि नहीं परनत हम हर बातमें सभी हो भिम है उन अखन्त बड़े प्रेरितोसे घर नहीं हूं। यदि में बचनमें अनाड़ी इ र मिनाइ फिकी में की हैं एनसमा हि में। कि अस अति किस अथवा ओर सुसमाचार जिसे तुमने प्रहण् नहीं किया था तो तुम अथवा जार आत्मा तुम्हें मिलता है जो तुम्हें नहीं मिला था है दूसरे वीशुको प्रचार करता है जिसे हमने प्रचार नहीं किया आरे हैं कहीं अप्र न किये जायें। यदि वह जो तुम्हारे पास आता 8 किड़ी कि मेड़ी हो मेर मेर ने मुस्हार मेर सिया है में मिहन है किएक रिएंस सिंह की हूं 1545 मिं हुन्प्र । रेह गांसे रिड्डा मुरुषसे तुमहारी बात उत्ताई है किस्ते तुम्हें मुह्म हम्बन्ध जिक्य निम की मिलीमड़ हुं राजड़ा मागर नधु मिणकी ब्राइनत मिली मि । हाड्राह माहानाहरू भिम मह की है। छड़ाह म

डिगामड़ कि समुद्र डै त्रिक इसड़ कि सिताब मिली की कई क निए नांड में इन्छ हैं निश्डू नांड मिल कि मान्नक हांछ हूं मानक ९१ कि में प्रम । है । जिनाक प्रवाह , है । कि प्रम होत में ११ की फिलिएड़ फिक , ग्रापक छकी। शिष्णाल ईकी इन्छ डिल साइई वो खोष्टकी सबाई सुम्ममें है तो मेरे निषयमें यह बड़ाई आखाया १० सब्बंधा अपनेको तुमपर भार होनेसे बचा रखा और बचा रखुगा। नमें ग्रष्टि ईकी ग्रिप्ट किंदिछ ग्रिम काष्ट्र भाष्ट्रीहिकीाम नीमेहाम कीएक एपड़ी डिंह जाम प्रमिकी निर्म कह डेड्ड डिड किस मुश्रीह सेवाके जिये मेंने उनले मजुरी जिहे । श्रीर जब में तुस्हारे संग था है न गिड़म्ह की फिकी उक्न किंकिनिडम गृष्टि निर्मे । फिक्ति इंस् ज्ञानामभु किप्रकृ एमिए रेस क्लीक , एकी पाप रेस समूड में जी अपनेको नीचा करता था कि तुम कंचे किये जावी क्या ७

समान ६६६ ।

१३ क्योंकि ऐसे लेग भूठे प्रेरित हैं छठका कार्य्य करनेहारे खीष्टके
१४ प्रेरितोंका रूप घरनेहारे । श्रीर यह कुछ श्रवंभेकी बात नहीं क्योंकि
१४ शैतान श्राप भी ज्योतिके दूतका रूप घरता है । लेग यदि उसके लेवक भी धर्मके लेवकोंकासा रूप घरें तो कुछ बड़ी बात नहीं है . पर उनका श्रन्त उनके कर्मोंके श्रनुसार होगा ।

[ पावलका अपने दु:खें और दुर्वलतार्ने बहाई करना ।]

१६ मैं फिर कहता हूं कोई मुसे मूर्ख न समसे और नहीं तो यदि मूर्ख जानके ताभी मुसे प्रहण करा कि थोड़ासा में भी बड़ाई १७ करूं। मैं जो बोलता हूं उसका प्रमुकी आजाके अनुसार नहीं

१७ करूं। मैं जो बोलता हूं उसको प्रभुकी श्राज्ञाके श्रनुसार नहीं १८ परन्तु इस निर्भय बड़ाई करनेमें जैसे मूर्खतासे बोलता हूं। जब कि बहुत लोग शरीरके श्रनुसार बड़ाई करते हैं मैं भी बड़ाई

१६ करूंगा। तुम तो बुद्धिमान होके श्रानन्द्से मूर्खेंाकी सह लेते २० हो। क्योंकि यदि कोई तुम्हें दास बनाता है यदि कोई खा जाता

है यदि कोई ले लेता है यदि कोई श्रपना बड़ापन करता है यदि

२१ कोई तुम्हारे मुंह पर थपेड़ा मारता है तो तुम सह लेते हो। इस श्रनादरकी रीतिपर में कहता हूं माने। कि हम दुब्बंछ थे परन्तु जिस बातमें कोई साहस करता है मैं मूर्खतासे कहता हूं मैं भी साहस करता हूं।

२२ क्या वे इबी जोग हैं. मैं भी हूं. क्या वे इसायेजी हैं. में २३ भी हूं. क्या वे इबाहीमके वंश हैं. मैं भी हूं। क्या वे खीष्टकें सेवक हैं. मैं बुद्धिहीनसा बोलता हूं उनसे बढ़कर मैं बहुत श्रिधिक परिश्रम करनेसे श्री श्रत्यन्त मार खानेसे श्री बन्दीगृहमें बहुत श्रिधिक पड़नेसे श्री मृत्युलों बारंबार पहुंचनेसे सीएका

२४ सेवक ठहरा। पांच बार मैंने बिहू दियोंके हाथसे उन्तालीस उन्तालीस २४ केाड़े खाये। तीन बार मैंने बेत खाई एक बार पत्थरवाह किया गया

तीन बार जहाज जिनपर मैं चढ़ा था टूट गये एक रात दिन मैंने २६ समुद्रमें काटा । निदयोंकी श्रनेक जोखिम डाकूश्रोंकी श्रनेक जोखिम श्रपने लोगोंसे श्रनेक जोखिम श्रन्यदेशियोंसे श्रनेक जोखिम नगरमें श्रनेक जोखिम जंगलमें श्रनेक जोखिम समुद्रमें श्रनेक जोखिम सूठे भाइयोंमें श्रनेक जोखिम इन सब जोखिमों सहित बार

२७ बार यात्रा करनेसे • श्रीर परिश्रम श्री क्रेशसे बार बार

जागते रहनेसे भूख श्री प्याससे बार बार उपवास करनेसे जाड़े श्री नंगाईसे में खीष्टका सेवक ठहरा । श्रीर श्रीर रम्बातेंको छोड़के यह भीड़ जो प्रतिदिन सुम्मपर पड़ती है अर्थात सब मंडिलियोंकी चिन्ता । कौन दुब्बल है श्रीर में दुब्बल रह नहीं हूं कौन ठेकर खाता है श्रीर में नहीं जलता हूं । यदि २० बड़ाई करना श्रवश्य है तो में श्रपनी दुब्बलताकी बातोंपर बड़ाई करला। हमारे प्रश्रु यीश्रु खीष्टका पिता ईश्वर जो सब्बदा धन्य ३१ है जानता है कि में भूठ नहीं बोलता हूं । दमेसकमें श्रिरता ३२ राजाकी श्रोरसे जो श्रध्यच था सो सुमे पकड़नेकी इब्लासे दमे-सिकियोंके नगर पर पहरा दिलाता था। श्रीर में खिड़की देके ३३ टेकरेमें भीत परसे लटकाया गया श्रीर उसके हाथसे बच निकला।

पावलका स्वरंतिकमें चढ़ा लिया जाना ग्रीर पीछे संकट पाना।

9 २ बड़ाई करना मेरे लिये अच्छा तो नहीं है . मैं अभुके दर्शनों और अकाशोंका वर्णन करूंगा । मैं खीष्टमें एक र मनुष्यका जानता हूं कि चौदह बरस हुए क्या देह सहित में नहीं जानता हूं क्या देह रहित मैं नहीं जानता हूं ईश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्गलों उठा लिया गया। में ऐसे मनुष्यको ३ जानता हूं क्या देह सहित क्या देह रहित में नहीं जानता हूं ईश्वर जानता है . कि स्वर्गलोकपर उठा लिया गया और ४ श्रकथ्य बातें सुनीं जिनके बालनेका सामर्थ्य मनुष्यका नहीं है। ऐसे मनुष्यके विषयमें मैं बड़ाई करूंगा परन्तु श्रपने विषयमें १ बड़ाई न करूंगा केवल श्रपनी दुब्बेलताश्रोपर । क्योंकि यदि मैं ६ बड़ाई करनेकी इच्छा करूंगा तो मुर्ख न हूंगा क्योंकि सत्य बोलंगा परन्तु में रुक जाता हूं ऐसा न हो कि कोई जो कुछ वह देखता है कि मैं हूं अथवा मुक्तसे सुनता है उससे मुक्तको कुछ बडा समभे । श्रीर जिस्तें में प्रकाशोंकी श्रधिकाईसे श्रभिमानी न ७ हो जाऊं इसलिये शरीरमें एक कांटा माना मुक्ते घूसे मारनेका शैंतानका एक दूत मुक्ते दिया गया कि मैं श्रभिमानी न हो जाऊं। इस बातपर मैंने प्रभुसे तीन बार बिनती किई कि मुमले यह दूर प किया जाय । श्रीर उसने मुक्तसे कहा मेरा श्रनुग्रह तेरे लिये बस ह

। हुं हुन्हु कह हूं छुन्दु में कह कीएन हुं हु एस छिडिकछे कि भिन्द्रिण कि भारत्रीर कि भिष्टाइन्मी कि भिक्षितरुक्टू १० विष्टिक मि मिराक मह । हम वा अप समाम क्या साहक ए की गान्त्रक द्वाइक संप्रमित किडिरिशिक कि इन्हें कि मान्त्र सहनाह क्रीष्ट में ाम . है गाइ इसी मानक इन्हें विमास 19म की कि

[ । इत्यालक मार्ग क्लिकियोगिक

गान्त्रक क्ष्म किन्नी काँगुमार शहरत छड़काप तीए में मिर्गि हुं पशीय में जितना तुस्हें अधिक जार करता है उतना थोड़ा व्यारा हुन्प्र । फूंक फ्रम् में किंक कंक इंछ ातिया । प्रम में के कारिया १९ ाताम कड़रू की है डिंग तिनी की कि है । तिहान कि डिन्त भ ड़िन किलीयम शिइनहीं कींकि गाड़े न प्राप्त प्रमित् में ग्रहि हुं इ। यस अधियो । देखी में तीसरी बार तुम्हारे पास आनेको तैयार ितिहर इष्ट भिम . एवी डिक प्राप्त प्रमात डिपार रिमें की इष्ट रुष्टिक कि उन होरिक्वीइस गृष्टि गृष्टि मह समसी कि हा कि मिनकि इह । किए मिछिरी सिमिक केसाए ।हि गिमक महस्य हि डिन्टी महीस छति काकार हार महिन हाइनह फक्छ कित्रीय। १४ विन १९ उछ मिना फिकी मिंनिर्रीए इंड ज्लाम कर मिनि हुं डिन इक् मि मिछए कीएफ क्तिक हैकी छेड़िक्त मिष्ट्रप्त भिम की 11 किटीह . ई ३३ में बड़ाई करनेमें सूखें बना हूं तुमने सुम्हते ऐसा करवाथा

छिम्छ इन्ह एक प्रकि निष्ठति । एक . ार्ट्स । एकं किष्ट किंद्रीप ब्राह्म हुकी किम्बी सिस्किति निर्मे । एकी सिम्ह इक्ट प्रक मार्क निर्मे >१ भाराइ किछड़ की किकछ इक किसिकी भिमेन्ड किस भाग राउनह रिंग ड्रेन्सी 11 एक । 1 इंकम छिछ छ ड्रेन्स किडि मुक्त पिर्म कि हैं ए हिड़क फिर्ति . 1515 दिह स्मिष्ट प्रमिष्ट मिर्म माई 199 छि

। गिलाह किया नाम ग्रीह

क्षिया . क्या हम इस मुहासाध में चला एक हो । एक हो

[। म्रीएक तिमिन तत्रीय उत्तरमार गर्धि एईम्ट ]

डूं 1595 में कींफिर । हैं रिछार्व किनी करिशास्त में इसके होव वस ०९ हिम्छ है रम है किछाई दिशक स्माम काम्बह हिमह . ई रिह प्रमध किए स्मास भाइन मड़ की 1ई किसमस मह एक फ़्री

किसे प्रभुते नाश करनेक किप नहीं परनत सुधारनेक लिये सुमें जामहार काकधार भर क्या हमा काइमह की है । तम्की हा े अथात तुरहारे पिड़ होने कि हस कारण में तुरहारे पिड़ यह तब हम आवन्द करते हैं और हम इस बातको प्राथेना भी करत हैं परन सक्षक मिन । जब हम दुब्बंउ हैं पर तुम बरुवन्त हैं न निकार एक डिन इक् इक्नी काप्राप्त मड़ कींपिन। नीड़ कि नीड़ मिंग देख पड़े परन्तु इसालिये कि तुम सुकम्म करें। . इम बरन निकृष्टके फ़िल मड़े की डिंग कि सम्बन्ध न करों इसिलिये नहीं कि हम खरें ए मिथार के स्वित्रह में किए। हैं किए बक्क मह की गिना कि ह की है एसिम एस एम । दि बुकुनि मह 16 डिन है मिडिस्ट बुकि ज़िल की 1 है किना कुम अपनेको नहीं पहचानते हैं। कि वीश र किन्य कार्यके प्रस्ति कि विश्वासमें हो कि नहीं अपनेकी १ ामें केमर मिष्यमाम केम्बड़े शिक्ष मिड़म्ह हिम्म ई छे हु मिमर मि मड़ . हैं । होसि मिष्यमा क्रिक्ट दिन हो। है । हम भी ४ रागक्र मार्क मार्क कार्क इंड मीड़म कीरिक । ई थिसाम साइन्ह कुराप १ मुम्ममें बोलनेका प्रमाण ढूढ़ते हो जो तुम्हारी श्रोर हुब्बेल नहीं हैं किया था और और सब कोगिक कोगिक विषयता है कि जी pip गिष्ट मिंड्रन्छी छाए कांगिक मह इक्षी कडीए ग्रिड्रम्ह गृष्टि हुं 103क मिमाष्ट प्रक रिछड़ न्याम प्राइस्त 11मेंट प्रक्षि कह इक नित गृष्टि हिं. डूं हिएस साप राइम्ह में प्राव रिसिंह डूप इ किंडीए मिं। गिष्णार ड्राएडर हाव क्यू रड़ संड्रांस क्रिंकीए हैं

देया है कड़ाईसे कुछ करना न पड़े।

१२ शांतिका ईश्वर तुम्हारे संग होगा। एक दूसरेको पवित्र चूमा लेके १३,१४ नमस्कार करो। सब पवित्र लोगोंका तुमसे नमस्कार। प्रभु बिश्व खोष्टका अनुप्रह श्रोर ईश्वरका प्रेम श्रोर पवित्र आत्माकी वीशु खीष्टका अनुग्रह और ईध्वरका प्रेम संगति तुस सभेंके साथ रहे। श्रामीन॥ जान्ने। शांत होन्नो एकही मन रखों मिले श्रन्तमें है भाइया यह कहता हूं कि श्रानन्दित रहो सुधर रहे। श्रोर प्रेम श्रो

# गलातियों को पावल प्रोरतकी पत्नी

# ि पत्नीका ध्याभाष 1]

■ परन्तु बिधु खीष्टके द्वारासे और ईंप्यर पिताके द्वारासे जिसने उसको मृतकोंमेंसे उठाया प्रोरत हैं. और सब भाई लोग जो मेरे संग हैं गळातियाकी मंडिलगेंको. तुम्हें अनुप्रह और शांति हैं ईंप्यर पिता और हमारे प्रमु बीधु खीष्टसे मिले. जिसने अपनेको ह हमारे पापोंके लिये दिया कि हमें इस बर्तमान बुरे संसारसे बचावे हमारे पिता ईंप्यरकी इच्छाके अनुसार. जिसका गुणानुबाद भ सदा सर्वेदा होवे. आमीत। पावळ जो न मनुष्योंकी श्रोरसे श्रीर न मनुष्यके द्वारासे

गिलातियों से सत्य भतमे जिर जानेका उलह्ता। पावलका यह बताना

कि मैंने सुसमाचार मनुष्यते नहीं परन्तु ईश्वरते पाया।

IJ हो। श्रीर वह तो दूसरा सुसमाचार नहीं है पर केवळ कितने जोग हैं जो तुम्हें ब्याकुळ करते हैं श्रीर सिष्टके सुसमाचारको बद्छ डाळने चाहते हैं। परन्तु यदि हमभी श्रयंबा स्वर्गसे एक दूत भी उस सुसमाचारसे भिक्न जो हमने तुमको सुनाया दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनावे तो सापित होवे। जैसा हमने पहिले ध कहा है तैसा में श्रव भी फिर कहता हूं कि जिसको तुमने प्रहले किया उससे भिन्न यदि कोई तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो स्नापित होवे। क्योंकि में श्रव क्या मनुष्योंको श्रभवा हेश्वरको मनाता हूं , श्रधवा क्या में मनुष्योंको प्रसन्न करने चाहता हूं , जो में श्रब भी मनुष्योंको प्रसन्न करतातो खीष्टका दास न होता। हे भाइया में उस सुसमाचारके विषयमें जो मेंने प्रचार किया में श्रमंगा करता हूं कि जिसने तुम्हें क्षीष्टके श्रमुग्रहके द्वारा बुळाया उससे तुम ऐसे श्रीघृ श्रीरही सुसमाचारकी श्रार फिरे जाते

तुम्हें जनाता हूं कि वह मनुष्यके मतके श्रनुसार नहीं है। क्योंकि मैंने भी उसको मनुष्यकी श्रोरसे नहीं पाया श्रीर न में सिखाया

गया परन्तु यीष्ट सीष्टके प्रकाश करनेके द्वारासे पाया।

शक अनुसार गया और जो मुसमाचार में अन्यद्शियोमें प्रचार - किए में। एक कि एसे स्पष्ट कि किसिकी आहे । एक किस 🏅 ट्र तब चीद्ह बरसक पीछे में बणवाक साथ मिर्याबी-। गम्का २४ प्रचार करता है। और मेरे निषयमें उन्होंने हें अरका गुणानुबाद जिस किथासको आगे नाश करता था वसीका अब ससमानार कि पर ताता भार मंडे कि की थि निम्म उनके है। का कि हु इड़ डिक रुक्तीप किएक ईस पि संबक्षि कि किर्फिक्षी होंस कि कि डिक्री 59, 59, एक सांक्र में सुरिया और किलिकिया देशाने गया। पर । हुं 1586 हिं दूस में की हूं 153क में न्याप्त केमध्यें कि है १० केवछ मसक साई आकृवको। में तुम्हारे पास को बात जिखता 195 जिन किमिकी ग्रंडि निमें छिमितियाँ हन्त्रप । 135 नही बहन्प 38 ांक्रफ क्रम्पट ग्राहर प्रधार मिल्डिक्स क्रिक्स क्रम्प में इंदि किस्प्रक नित कि । । । । । कि किकसिंह प्रती प्रक्रि । । एक कि कि नि कर्मानी उनके पास गया का भी भी आगे प्रित थे परन्तु अरब क गृष्टि . फिकी न फिमाप्र एमं कड्डाक क्षि छोम निर्म हन्पृत् ए कि केल प्राप्त प्राप्तामास तकस्य संसमाचार प्रचार कर वन अस्ति बुराह किए हैं है है । इन्हें नह कि से असह के हैं है निमक्ष प्रकि एकि एक सिड्नेक्षा कालास रिम अस निम्ही किरहर हे हुन्। म नारक मुद्र कथिक मुक्त मामनी कांगडामक १९ कासके थे जिह्न मित्र का कहा कहा मित्रम महिङ्गण है किस्प्रक १६ कि मिर्मिक नडून कारड़ रिपाइ आफ . मा मिरक एवान सिड ४९ कि थि पाष्ट नऊन ऊगन फिर्स भिम मिलम प्रिड्डिश कीर्षिक है? 17:6-68:6 38 €

१ विधि हमें मिली हैं देख बेनेको किपके घुस आये थे। उनक ड्रीकि कि कि। तथने हमा हमा है में कि कि कि। इस में इस है उन मूठ भाइयोंके कारण हुआ जो चोरीस भीतर को जिये गये थे अ था तीभी उसके खतना किये जानेकी शाजा न दिई गई। और यह ह अथवा दौड़ा था। परन्तु तीतस भी की मेरे संग था एका पूनानी प्राच्या सनाया जिल्ले न हो कि में किसी शीतिसे ह्या दोड़ता हू इन्ह हैं उसके मेंने उन्हें सुनाया पर जो बड़े समक्षे जाते थे उन्हें

दिये इस कारण कि हम श्रन्यदेशियोंके पास श्रीर वे श्राप खतना किये हुश्रोंके पास जावें। केवल यह चाहा कि हम कंगालोंकी १० सुध खेर्वे श्रीर यही काम करनेमें मैंने तो यत्न भी किया। श्रीर जब उन्होंने उस अनुप्रहको जो सुक्ते दिया गया था जान जिया तब अन्होंने सुक्तको श्रीर वर्णवाको संगतिके दिवे हाथ समके जाते थे देखा कि जैसा खतना किये हुत्रोंके लिये सुसमा-चार पितरको सोंपा गया तैसा खतनाद्दीनोंके लिये सुके सोंपा गया . क्योंकि जिसने पितरसे खतना किये हुत्रोंमेंकी प्रेरिताईका कार्य करवाया तिसने सुकस्ते भी श्रन्यदेशियोंने कार्य्य करवाया . जो लोग बड़े समभे जाते थे उन्होंने मुभे कुछ नहीं बताया। परन्तु इसके बिरुद्ध जब बाक्कब श्रीर कैंका श्रीर योहनने जो खंभे बशमें हम एक बड़ी भी श्रधीन नहीं रहें इस लिये कि सुसमाचा-रकी सच्चाई तुम्हारे पास बनी रहे। फिर जो लगा कुछ बड़े समभ्मे जाते थे वे जैसे थे तैसे थे सुभ्मे कुछ काम नहीं ईम्बर किसी स्नुष्यका पण्पात नहीं करता है उनसे मैंने कुछ नहीं पाबा क्योंकि n

बहकाया गया। परन्तु जब मैंने देखा कि वे सुसमाचारकी सचाई पर सीधे नहीं चलते हैं तब मैंने समोंके सामने पित्रसे कहा कि वो तु पिहुदी होके अन्यदेशियोंकी रीतिपर चलता है और यिहु-दीय मतपर क्यों दीय मतपर क्यों विलाता है। हम जो जन्मके यिहुदी हैं और अन्यदेशियोंने के चलाता है। हम जो जन्मके यिहुदी हैं और अन्यदेशियोंने के सारे हटके श्रपनेको श्रल्ण रखता था। श्रीर उसके संग दूसरे चिद्वदियोंने भी कपट किया यहांलों कि बर्णवा भी उनके कपटसे ळोगोंके बाक्सबके पाससे आनेके पहिले वह अन्यदेशियोंके साथ खाता था परन्तु जब वे आये तब खतना किये हुए ळोगोंके डरके परन्तु जब पितर अन्तेखियामें श्राया तब मैंने साचात उसका साम्ना किया इसखिये कि दोषी ठइराया गया था। क्योंकि कितने पर केवल यीश्च खीष्टके बिश्वासके द्वारासे धन्मी ठहराया जाता पापी लोग नहीं . यह जानके कि मनुष्य व्यवस्थाके कम्मोंसे नहीं कर्मीसे नहीं पर खीष्टके बिज्वाससे धर्मी ठहरें इस कारण कि है हमने भी स्नीष्ट यीशुपर बिश्वास किया कि हम ब्यवस्थाक ज्यवस्थाके कम्मेंसे कोई प्राणी धम्मीं नहीं ठहराया जायगा।

1 ई जाम

जिन थिएड किइएहाइ क्रिक्ट में। एड़ी गाँछ किनगर किडी र्पे १ ९ कुष्टि एकी प्राप्त केस निसरी हूं जिसने सुरे व्यार किया थीए कि इं 15कि कि छह मेंग्रीए में ग्रिड ईं 15कि मेंक्स छि। क्र डिक गाष्ट मि कि हर . इं किए मिकि इं एक काइन रूपसक ामें क्युकि में। रेकि मिली क्रिक्ट्रे की एम मिली काष्ट्रिक्ट ०९ भिराइ काष्ट्रकाट कि मिं। इं थिएएए की इं किई प्राप्तर प्रम्पेट ३१ कि है क्तानक प्रति किसिर दीए थि ड्राप्ति निर्म हुरक कि कीएक न? । इ ह । एकं . ई कहमें किए। एक एक एक हैं इंदेर िए। पि १७ परन्तु यदि खिछ्ये धम्मी ठहुरावे जानेका यह करनेसे हम आप

्रिय नातका प्रमाण कि व्यवस्थाने द्वाराचे लाण हो नहीं समता व्यवस्थामा अकारण मुत्रा।

[ । कुं कामकृष लिखुकि मामनीक

श्रीम कि है । जिड़ समाय है। । प्रज्ञान काष्ट्रकाल ही ए की कि है । जिल्क

उहरें कि बुधाही क्रां रेडेठ 8 किये जाते हो। क्या तुमने इतना हु:ख बृथा उठाया. जो पैसा इसी सिर्गीए कष मह कंफ मंग्रह सिमाए एक . डि होहिनी ड्रे हेरी अथवा विश्वासक समाचारके हेरीसे पाया। क्या तुम पैसे कींमाक काष्रकार एक कि। मगाह नेमह की है । हड़ान नेन सु डिप इसा सानात तुरहारे बीचमें अगर किया गणा । में तुमसे केवल ए। इस प्रमास इक्षि हिए सिए किस्ती किस में किस्स एक मह की है एछ। डाम इंग्ह मिल एछ। हो हि वस

ह नार सुनाया कि तुमम सब द्यांक अंग्रिस आयीस पावेंगे। सी वे पह बात आगेसे देखके धम्मपुरतकने इबाहीमाको आगसे सुसमा-नात्रना क्यांत्राष्ट्र होरे हैं क्यिलिस क्यांत्रकी कि की निक इष्ट भि । एक कार्य मिक्स किही केमर इष्ट ग्रन्थ एकी मानप्रनी ध किर्माड़ाष्ट्र मिर्मिड हिस् । ई राम्प्रक समूच क्रिड क्रानामम इ क्रावाता है सी क्या ब्यवस्थाक कामिक होता अथवा विश्वासक मैं व हें आत्मा दान करता और तुम्हों आश्वर्य कम्म

मीद्राप्त ममें क्माह्राष्ट्र मिष्याय है किम्छन क्माह्य मि

प्रतिशा किया गया था बिखासके हाशां हमा हिला मध्मिन कामार इक कि की गृह चंद्रुप ग्रांधिद्रिकार मिशुकि 8१ अभि मीप्राष्ट किमोडाबड़ की १ एड़ मिलीमड़ इए । है मिगाल क्यांकि लिखा है हर एक जन जो काउपर उठकापा जाता है ानक निपाल किना है इस इस हो । मार्ड है निपाल कालकार इह मांत्र क्रं मार्क न्या जामेगी प्रमित्र क्रिक क्राम हा ९१ एउट्टाम कि क्रिक्स है डिन फिन्हों साहित्य। अनुकार के । गिर्फाट नम मिम्प भिष्ठाब्दकी कीफिन ई उग्नार ताब इफ ई 1त्रावड़ सिम्प्ड ११ डिम इंकि डिम कंप्रमप्टे मिागड काम्मनक हन्ए। ई तिमाल है 1539 डिन ानव सिन्ह किनेंग्रक न्छाए हाइ वस है है किछी सापबश है क्योंकि छिखा है हर एक जन जो ब्यवस्थाकी पुरतकम ०१ छम ह र्डे किस्छाए क्रांसस्क काएडछा गिछ निक्ती कीएि

। इ एड़ी लाग्न कास्तीय किमाइ एड न क्रिक्ट के क्रिक्त है से कि स्माहित के कि है । विशेष है अबर्न दे वहा देती हैं भेरा कि प्रतिशाका क्ये कर है। क्योंक यदि अधि-जिन हुई इपि सप्त सित मि प्राम कि पाइका विस्त वर्ष कि इंड भिगाह कि कि कि कि है कि कि कि की है । एडक डाफ थ हैं प्रमा है अपि है। है । किए हैं है गर्ड सिम्मिही केक्य है मुन्य सम्मिन कांत्रहृह मिह किंगिक है । एडक डिन के इत है है। ३९ किएड केसर ग्रह्म किमडिशब्द शास्तीय ग्रही। ई १५६ १६मी मसर भी जी हड़ किया गया है कोई राख नहीं देता है और न ५१ किमफिली किम्बेहम की है 15इक प्रतिति किम्बेहम में किहाम ह

इर हुन्। विषय अधि विशेष करने हो। दिला आहे हैं। इंकी मुद्दीय किस कर रखा हमानिय कि थीयु खिलको करमासका कर इसक धम्म हरवस्थास होता। पर्न्तु थम्मपुरतकने सभोका पाप तखे ?? क्रक प्रथम कि किकार नाजन की कि इंडी एडड़क कि त्रीष्ट कींकि 13 F 1955. ई अन्ने कीसाम्रतास किन्मेश्ट 1197 विक मध्यस्य एकका नहीं होता है पर्न हें अन्य है । तो क्या २०,२१ न हो। देकी कुए। मध्यस्यके हाथम निरूपण किहै गई। दिहें गई भी न आया तबली अपराधिक कारण वह भी दिहें गई 38 मिने क्या क्या क्या कि है . जनक वह व्या विस्का क्या क्या है।

ाष्ट्र प्रमिति उपर कि मुक्ती कीमाक्ष्मि पड़ किडीए किमाक्ष्मि भिमड़ क्षम्मक्ष्म भि । कि हिड़ा भुड़ किसी इन्ह मिंड्डिए काष्ट्रियाड ४९ भिमष्ट क्षिमाब्स्बी मड़ हैंम्सी विष्टिंग किड्सिस की है हैड्ड कहाष्ट्री

प्रम् किल्किक वाहे। १६ परन्तु किथास जो आ चुका है तो अब हम शिक्कि कार्या ३६ १६ परन्तु कि क्षांकि कीष्ट्र थो शुप्तु किथास कर्मके हारा है । इस ३६ १७ ईश्वरके सन्तिन हो। क्षांकि जोक्सि किसमें विषये व्यक्ति में हि मान्ति है । १६ हम स्वास्त्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र है क्षांकि है स्वत्र के स्वत्य के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्य के स

[। गणड्ड रिएक काम्लाहरू किए हिए मूम]

मेरे समान हो जाओ क्योंके में भी तुम्हारे समान हुआ हं. तुससे मेरी कुछ हानि नहीं हुई। पर तुम जानते हो कि पहिले १३ मेंने शरीरकी दु॰बंलताके कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। श्रोर १४ मेंने शरीरकी तु॰बंलताके कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। श्रोर १४ मेरी परीचाकी जो मेरे शरीरमें थी तुमने तुच्छ नहीं जाना न विश्व किया परन्तु जैसे ईश्वरके हतको जैसे खीट यीशुको तैसेही सुभको प्रहण किया। तो वह तुम्हारी धन्यता कैसी थी . क्योंकि में १४ तुम्हारा खात्ती हूं कि जो हो सकता तो तुम श्रपनी श्रपनी श्रांसे विकालको सुभको देते। सो क्या तुमसे सब्स बोलनेसे में तुम्हारा १६ बेरी हुआ हूं। वे भजी रीतिसे तुम्हारे श्रीमेलाची नहीं होते हैं १९ परन्तु तुम्हें निकल्वाया चाहते हैं जिस्ते तुम उनके श्रीमेलाची होत्रो। तुम्हारे संग रहें केवल उसी समय किई जाय सो नहीं परन्तु सदा किई जाय। हे मेरे बालको जिनके लिये जबलों तुम्होंमें खोष्टका रूप न बन जाय तबलों में किर प्रसवकीसी पीड़ उठाता हूं . में चाहता कि अब तुम्हारे संग होता और अपनी बोली बदलता क्योंकि तुम्हारे विषयमें सुक्ते सन्देह होता है। पर अच्छा है कि भली बातमें तुम्हारी अभिलाषा जिस समय में u S 9 6

परन्तु अपरकी थिरूशलीम निबन्ध है और वह हम सभोंकी साता है। क्योंकि लिखा है हे बांक जो नहीं जनती है आनन्दित हो तू जो प्रसवकी पीड़ नहीं उठाती है जंचे शब्दुसे पुकार क्योंकि जिस ख़ीको स्वामी है उसके लड़कोंसे अनाथके लड़के और भी प्रतिज्ञाके द्वारासे जन्मा। यह बातें दृष्टान्तके लिये कही जाती हैं क्योंकि यह द्वियां दो नियम हैं एक तो सीनई प्रकृतसे जो दास होनेके लिये लड़के जनता है शोई हाजिरा है। क्योंकि हाजिराका धर्थ अरब में सीनई प्रकृत हैं और बह यिरूयलीमके तुल्य जो ध्रव है गिनी जाती है और अपने बालकों समेत दासी होती है। तुम जो ब्यवस्थाके बशमें हुआ चाहते हो मुक्तसे कहो क्या तुम व्यवस्थाकी नहीं सुनते हो। क्योंकि लिखा है कि इबाहीसके दो पुत्र हुए एक तो दासीक्षे और एक तो निबन्ध कीले। परन्तु जो दासीक्षे हुआ सो शरीरके अनुसार जन्मा पुर जो निबन्ध कीले हुआ सो बहुत हैं। पर हे भाइयो हम लोग इसहाककी रीतिपर प्रतिज्ञाके [इब्राहीनको दे। पुतीको ब्रान्ति व्यवस्थाका और सुतनाचारका दृष्टान्त ।] لام ئار N CC n n

२६ सन्तान हैं। परन्तु जैसा उस समयमें जो शरीरके श्रनुसार जन्मा सी उसकी जो श्रात्माके श्रनुसार जन्मा सताता था वैसाही श्रव ३० भी होता है। परन्तु धर्म्मपुस्तक क्या कहती है वासीको श्रीर उसके पुत्रको निकाल दे क्योंकि दासीका पुत्र निबन्ध खीके पुत्रके ३१ सँग श्रिधकारी न होगा। सो हे भाइयो हम दासीके नहीं परन्तु निबन्ध खीके सन्तान हैं।

उस निर्धन्थतानें दृढ़ रहनेका उपदेश जिस करके ख़ी हुने ] हमें निर्धन्थ किया।]

सो उस निर्वन्धतामें जिस करके खीष्टने हमें निर्वन्ध किया है
दह रहा श्रोर दासत्वके जूएमें फिर मत जोते जाश्रो । देखो
में पावल तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हारा खतना किया जाय तो
द खीष्टसे तुम्हें कुछ लाम न होगा । फिर भी में साची दे हर एक
मनुष्यसे जिसका खतना किया जाता है कहता हूं कि सारी ब्यवथ स्थाको पूरी करना उसको श्रवस्य है । तुममेंसे जो जो ब्यवस्थाके
श्रनुसार धम्मी टहराये जाते हो सो खीष्टसे अष्ट हुए हो . तुम
४ श्रनुग्रहसे पतित हुए हो । क्योंकि पवित्र श्रात्मासे हम लोग
विश्वाससे धम्मेकी श्राशाकी बाट जोहते हैं । क्योंकि खीष्ट बीश्रुमें
न खतना न खतनाहीन होना कुछ काम श्राता है परन्तु बिश्वास
जो प्रेमके द्वारासे कार्यकारी होता है ।

जुम भली रीतिसे दै।इते थे किसने तुम्हें रोका कि सलको मन माना । यह मनावना तुम्हारे बुलानेहारे की श्रोरसे नहीं है । १,१० थे।इासा समीर सारे पिंडको समीर कर डालता है । में प्रभुपर तुम्हारे विषयमें भरोसा रखता हूं कि तुम्हारी कोई दूसरी मित न होगी पर जो तुम्हें ब्याकुल करता है कोई हो वह ११ इसका दंड भोगेगा । पर हे भाइगा जो में श्रव भी खतनेका उप-

देश करता हूं तो क्यों फिर सताबा जाता हूं . तब क्रूशकी ठोकर १२ तो जाती रही । मैं चाहता हूं कि जो तुम्हें गड़बड़ाते हैं सो अपने

ही का काट डालते।

[ शरीर के कर्म त्रीर ग्रात्माका फल।]

१३ क्योंकि हे भाइमा तुम लाग निर्वन्ध हानेका बुलाम गये केवल इस निर्वन्धतासे शरीरके किये गाँ मत पकड़ा परन्तु प्रेमसे एक

इंडिन्धाए ग्राह तिनातमा एड्स निमम भाष क्रमजाह वाने जो एक हुसरेको छेड़े और एक हुसरेसे टाह करें। ३९ 13 म जिसह मड़। भि रुप्त ग्रास्तृष्ट कामग्राष्ट कि ई कि ग्राप्त भेर अभिरायों समेत क्यापर चढ़ाया है। जो हम आस्माके अनु- २१ 85 रिमार केस्टर किरीरीए र्रीइन्ट हैं मिर्क केप्रिक कि । है हिन क्रुक्नी इंद्र किसिक छिए छिए एक्स्फाइ इंक्टि, मिए हे किसि मिहरूकी इछिम । एक क्रोडि गारुमी इनिह भए है हे छत । कामग्रह ९९ हन्मा । गिंह न मिक्योष्ट कथ्या कम्ब्र माक मिर् िम्में की 1थ 1इक भि गिष्ट निर्में 19िंट हूं 15ड़क निर्गाष्ट किम्ह में किष्या काहा और इनके पृष् और और अपर कार्य । इनिय पिष्यम हैया क्रीय विवाद विरोध कुपन्थ . डाह नरहिंसा मतवालपन औ ? ? 3१ प्राप्तिक नमार्गाक्ष्रप्रप हैं के छि हैं उपर मिनक क्रिक्रिश । डि >१ डिम माश्रम काष्ममध्य कि डिहेरडम मारुम कामग्रह मह कि हन्प्र । जिप क क्रिक क्ष्म डिल क्ष्म क्ष्म कार्य कार्य करने क पावा। प्रिक्ति प्रमुर्ग र्माह के प्रक्रि के प्रिक्त कारीय कि मिल थ१ गृष्टि इन्हों कामज़ाह । एकारु किरोग्रेष्ट कीएक । रिग्रेक म छि अलार के अनुसार बला ते। तुस शरीरकी राउराह कामगाइ हैं। कि दूसरेंसे नाथा न किये जाती। पर में कहते हैं १६ छक़ि कि क्षिक कि है। इस कि कि कि कि कि कि कि कि ५१ हन्ग्म । फ़्क मध नामम निमह किभिन्द्र निमह ह की मेमद्र हाथह ४१ ई कि।ई भ्रिप्र मिताव दिक्या एकघण हो। से बिक्त । प्रि हो है १४

#### [। म्रीकिम तिर्मित्रम नश्रीम

निषयमें उसको बड़ाई करनेकी जगह होगा। क्योंकि हर एक जन ¥ र्नमा छान् भा हिम सिष्यमी क्रिमाइ का गृष्टि झाँछ किमाक क्षेत्र हे से अपनेको घोखा हो। परन्तु हर एक जन अपने की इ 10म्म म है डिम इक्ट कि है कि की कि मिर्फ 3 पड़े। एक दूसरेके आर उठाश में हम शिले खोष्टकी ब्यक्साकी न मानीप भि ह की छए हैं विनेपह है और दिवा कि ह हम भिर्म समाह का कार है कार है कार कि सह सिर्क है हाह भि ।इका महाभार भिका अपराधम पक्षा भी जाने

40 0 ७ अच्छो बस्तुश्राम । स्वान्ता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है स्वरं ठट्टा नहीं किया जाता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है है उसका ठवेगा भी। क्योंकि जो श्रापने शरीरके लिये बोता है सो ७ श्रच्छी बस्तुश्रोमें सिखानेहारेकी सहायता करे। धोखा मत खाश्रो ६ अपनाही बोभ उठावेगा। जो बचनकी शिहा पाता है सी समस्त श्चात्माले श्रनन्त जीवन लवेगा। पर सुकर्भ्य करनेमें हम कातर न होवें क्योंकि जो हमारा बल न घटे तो ठीक समयमें लवेगे। इस-लिये जैसा हमें श्रवसर मिलता है हम सब लोगोंसे पर निज करके बिश्वासके घरानेसे भलाई करें।

१९ देखो मेंने कैसी बड़ी पत्री तुम्हारे पास अपने हाथसे लिखी १२ हैं। जितने लोग शरीरमें अच्छा रूप दिखाने चाहते हैं वेही तुम्हारे खतना किये जानेकी दढ़ आज्ञा देते हैं केवल इसीलिये कि वे १३ खीटके कशके कारण सताये न जावे। क्योंकि वे भी जिनका खतना किया जाता है आप व्यवस्थाको पालन नहीं करते हैं परन्तु तुम्हारे खतना किये जानेकी इच्छा इसिखये करते हैं कि तुम्हारे शरीरके विषयमें बड़ाई करें। पर सुक्रसे ऐसा न होने कि किसी और बातके निषयमें बड़ाई करुं केनळ हमारे प्रभु यीध बिछके क्रशके निषयमें जिसके द्वाराखे जगत मेरे लेखे क्रशपर चढ़ाया गया है और में जगतके लेखे। क्योंकि खीष्ट यीधुमें न खतना न खतनाहीन होना कुछ है परन्तु नई सृष्टि। श्रीर जितने लोग इस निधसे चलेंगे उन्होंपर श्रीर ईरवरके इस्नामेली लोगपर कल्याया श्रीर दया होते। श्रव तो कोई मुक्ते दुःख न देने क्योंकि मैं प्रभु विश्वके चिन्ह श्रपने देहमें लिये फिरता हूं। हे भाइयो

श्रामान ॥

हमारे प्रभु यीश्च लिष्टका श्रनुशह

तुम्हारे श्रात्माके

쇀

हों ब

### इफिसियोंको पावल प्रेरितकी पत्नी।

#### [ पत्नीका श्राभाष । ]

पावल जो ईश्वरकी इच्छासे यीश ख़िष्टका प्रेरित है उन पवित्र श्रीर ख़ीष्ट यीशुमें बिश्वासी लोगोंको जो इफिसमें हैं. तुम्हें हमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रभु यीशु ख़ीष्टले श्रनुप्रह श्रीर शांति मिले ।

ि ईच्छरके खनुग्रहका श्रीर थीशुके विश्वासियोंके श्रांविकारका वर्णन ।

हमारे प्रभ यीशु खीष्टके पिता ईश्वरका धन्यबाद होय जिसने स्त्रीष्टमें हमें।को स्वर्गीय स्थानेंामें सब प्रकारकी श्रात्मिक श्राशीससे श्राशीस दिई है . जैसा उसने उसमें जगतकी उत्पत्तिके श्रागे हमें चन लिया कि हम प्रेमसे उसके सन्मुख पवित्र श्री निर्देख हैं। वें • श्रीर श्रपनी इच्छाकी सुमतिके श्रनुसार हमें श्रागेसे उहराया कि यीश क्रीष्टके द्वारासे हम उसके लेपालक होवें . इसलिये कि उसके अनुप्रहकी महिमाकी स्तुति किई जाय जिस करके उसने हमें उस प्यारेमें श्रनुग्रह पात्र किया . जिसमें उसके लेाहूके द्वारासे हमें उद्धार अर्थात अपराधींका मीचन ईश्वरके अनुप्रहके धनके श्रनुसार मिलता है। श्रीर उसने समस्त ज्ञान श्री बुद्धि सहित ട इमपर वह अनुग्रह श्रधिकाईसे किया . कि उसने श्रपनी इच्छाका भेद अपनी उस सुमतिके अनुसार हमें बताया जो उसने समयोंकी पूर्णताका कार्य्य निवाहने निमित्त श्रपनेमें ठानी थी . श्रर्थात कि १० जो कुछ स्वर्गमें है श्रीर जो कुछ पृथिवीपर है सब कुछ वह खीष्टमें संग्रह करेगा . हां उसीमें जिसमें हम उसीकी मनसासे जो अपनी ११ इच्छाके मतके अनुसार सब कार्य्य करता है आगेसे ठहराये जाके श्रधिकारके लिये चुने गये भी . इसलिये कि उसकी महिमाकी स्तुति १२ हमारे द्वारासे किई जाय जिन्होंने श्रागे खीष्टपर भरोसा रखा था. जिसपर तुमने भी सत्यताका बचन श्रर्थात श्रपने त्राग्एका सुसमाचार १३ सनके भरोसा रखा श्रीर जिसमें तुमने बिश्वास करके प्रतिज्ञाके श्चात्मा श्रधीत पवित्र श्चात्माकी छाप भी पाई . जो मोल लिये १४

की फ्रांक छड़ ईं ानाथन एका क्यांक्यां है इस काम है इस क्यांक है हैक्यरकी महिमाकी स्त्री होकी होता ।

[। इतिस्थित किल पावलका प्राधित ।

1 ई फ्रिप्रिम है फिरम इक् मांभ में कि कि कि जीवह के इंड तक्सर किडम कि ाण्डी करक कि अभी प्रमाद इंड न्छा का कि कि में अधी किया और उने मंडलीकी सब वन्त-इड़ का मास . मार्ग हे इत्हें हाथ बेठाया . श्रीर एव कुछ मिकालिंग हुन्। मिकाल एड छहक न कि गृश्य कमान कुण एड गृष्टि प्रयानता और मामकार ग्रीह भकारम भारताक अपन क्तमम मिंतिष्ट शीम्छ पृष्टि . क्षाउर लिमिंकिछ किसर की एकी १९ मिक्की के असे से से हैं अस्ति है असे कि के से कि कि से कि कि सि किएट ड्राप्त . है कि ड्रीकानी ह जनाह कि व्याप्त केएट है छिरक ०९ छाइली क्षि प्राप्त गिमड़ प्रक्रि. ई फिन मध कामडीम किप्रक 38 असह कुछ हरकी आशा क्या है ग्रह मिर्ग केराहरकी बिक्स की ििए मह क्रियी नाई ताष्ट्री कार हिंदि किन्म भाइनह गृष्टि . ईई नश नेजस्यी पिता है तुम्हें अपनी पहचानमें ज्ञान औ। प्रकाशका ज्ञारमा कि प्रत्येह कियांक छिषि सिए ग्रामड़ की . हूं राज्यक प्रप्रामन हुँ उन्ह था सिंहानधार मिपल गर्छ हूं ग्रह्म हें मिहाह प्राथमात्राम शहर , किन सु मानासमा उन्हों में हैं स्वेश्य मिर्य कि शिंगिक हिने हैं ह ११ इस कारणसे में भी प्रभ् वीशुपर को बिज्वास और सब

िताण मास करना हमारे कम्मेंगे नहीं पर हेरवरकी द्यान हैं।

808

। छम् सम्ब हे इस्तर्भ आगेति ठहराया कि इस उत्तर पि हम उसके बनाये हुए हैं जो खोष्ट योथुमें अच्छे कम्मोके लिये सुज 0 १,3 कीफिन। रिक इमान द्वांक की 1ई हा एडू डिन शिम्मिक इए । ई हुआ है और यह तुम्हारी औरसे नहीं हुआ ईष्यरका दान न एति । क्योंक अनुधह्म किष्मात्र हारा तुम्हान मध कुषा करनेमें वह शानेहारे समयोगे अपने शतुमहका शलन e प्रमम्ड संप्रिक्षि डाक्षि की किलामड़ . गण्डिक सिंगिए छी। एस मुतक थे तबही हमें खीछके संग जिलाया कि अनुप्रहंसे तुम्हारा

ि। मिनांत्र तरु

किर्मिक काफ्री हि मार फिकी ग्रीमिनी रुप्टर किरिहात इप्टिनी हि ०९ फिर्मार प्राक्षि . 15 किनापट केप्रटाई गक्षि मिलावपूर पिग्ने कामिक इसिविये तुम अब कपरी और विदेशी नहीं है। प्रत्म पवित्र १६ । ई ाठलमी प्रकथिक किचने माम कारिका मामकाह कु थे मिलापका सुसमाचार सुनाया। क्योंकि उसके द्वारा हम इनोकी इ 08 उकती कि इन्ह गृहि थे रह कि इन्हें काह नेसर गृहि । हारुमी क्रिश्वपृह संकृष्टे क्यू किर्माह हारा है हिस्स क्रिक हो। ने प्रमादक इ कि एक नया पुरुष उत्तक किरक किरक किर अधि श्राह्म कि लीप करके अपने श्रीएमें श्रज्ञता मिरा दिई जिस्ते वह अपनेम १९ किएअन्य किलिए हास किन्द्र हो हो हो है। हो हो सि किन्द्र हिमारा मिला है मिलने दोनोंको एक किया श्रीर एकावरी 8? कींग्रिक । रिक्री फिकी उकति । एउड़ कि के बाक थे रहू है । एड कि अाशाहीन और हेश्वर रहित थे। पर अब तो खोष्ट मीग्रुमें तम १३ मिताग्त गृष्टि हि ति गिराम कीमिलनी काम्रतीय गृष्टि हि पृत्रु मिकी समयमें कीष्ट्रते शलना थे और इसावेलकी प्रजाक पदल नियारे बाले कहावते हैं उनसे खतनाहोन कहे जाते हो. तुम लेगा उस १२ नित्र के और जो लाग शरीरमें हाथके किये हुए खतने जिना-इसाविये स्मर्पा करें। कि पूब्ब समयमें तुम तो श्रीरमें अन्य- ११

१ 9 कंडह एमं कुए एक हो। संमिति . है डिगाइ अकि सुधि ग्रथम

हारा हेश्वरका वासा होनेका एक संग निर्माण किये वाते हो। कामगर भिर ममू सम्ह समि। है कित किन रहनेम हिन समूप ८४

्रह्म बहु मेहका बधाम जिसे पावल प्रचार करता था।

। है रहास ।राइस्ट इफ की क्षिड़ म रहाक सम्ह है निंड सिप्त १३ हैं। इसिलिये में बिनती करता हूं कि जो अनेक द्वरा तुम्हारे जिये िरुमि भागाइ केमाहरही केमह ग्राक्धीए किनाए उक्नी संप्रहाती 9 र खीछ योग्र हमारे ममने पूरी किंदे . जिसमें हमार आपड़ हाथ है। १३ बुद्धि प्राप्त हेक्स स्वाय : उस स्वापन इंन्छा अनुसार जो इसन किराक्य ानान किरवर्ड्ड छाराइ कीछडम र्पांष्ट्रीाकथीय राष्ट्रि 16 हारा सब कुछ सना. इसिनि के कह की रिनिम्ड राज्य के कि । राज्य निवाहना क्या है जो देखरमें आदिसे गुस या जिसने यीथु खोष्टके किइम प्रष्ट की ऊंक हाष्ट्रीकार रुगिंग्सप्त गृष्टि . अक प्राप्टाय प्राप्टाम 3 -छ दिया गया कि में अन्यदेशियों से खिछके आगय धनका सुस-- मुह इप हूं 151ई भि छेटीई लीह क्षेमींगिक हिम वस कि मेर न ध्यके कारपके अनुसार हिया गया उस सुसमाचारका सेवक हुआ। ध्यास में हेश्बरके अनुप्रहके दानके अनुसार जो सुभ्रे उसके भाम-। ई गिगममं काह्नतीय किम्बद्धं महि कड्ड डिक्प महि मिलसीह ति है . अथित कि कि सामान करानाम के मार्थ के प्रतिक है है क्षित प्रमा कारिय कार कारिया क सन्तानाको ऐसा नहीं बताया गया था जैसा अब वह आस्मास क्रिकिम सिमिम शिष्ट शिष्ट होर कि । इ रिकार समूब नाम ११ र भेड़िंद क्यांक कि दिग कि मह सिस्टी . हूं कि छि कि करक 8 प्रकार के प्रकाश के से के से हैं का कि हैं के कि हैं के कि हैं कि हैं के कि हैं कि हैं कि हैं कि हैं कि हैं कि इ लिये सुर्फ दिया गया उसके भंडारीपनका समाचार तुमने सुना. इसाक कारण बंधुआहू. जो कि देश्वरका जो अनुपह तुम्हारे इसिक कारण में पावल जो तुम अन्यदेशियों के लिये खीष्ट

[। गान्त्रक द्रावानम । करवार्षित्रम त्राहि । गाहि । गाहि । विकास विकास विकास विकास विकास ।

९६ नाम रखा जाता है . कि वह तुम्हें अपनी महिमाके धनके अनु-विस्ता है। हिस्से स्पाह किस साम्बा किस है। एक एक एक है। मिएह शिक्ष कातमी केशिक स्था समार भारत क्षी के कि है।

-तृम गिर्मा क्ष्मिक क्ष्मिक इस्साई क्ष्मिक स्टू की ईई इंछ गाम क्ष्मिक स्टू की है इंछ गाम क्ष्मिक इस्साई की शिर्म क्ष्मिक स्टूमिक क्ष्मिक स्टूमिक की स्टूमिक की स्टूमिक के स्टूमिक के मिल्क है है उन्हुम्स के स्टूमिक स्टूमिक

सक बातांसे आधक हो हम जो हुन मां हुन हमों कार्य करता है ३० सब

सब बातास आधक हा एस जा कुछ मागा अथवा बुक्त है उसस १९ कुछ के स्वान हैं । उसीय एक्सिय के क्यांस्य कार्य कि १९ ११ कि मिला है। है। इस्केश कि कि कि मिला है।

#### [दीनताई और नेवका उपदेश।]

की हूं 15% िमने भिष्ठे हुं एड्डा के की क्रम कि में 19 रिक्ट जान प्रगर्फ केस्ट मेंग शिरुह प्रमु भेडडा छह। सही ? १ सिम तडीस एसि अहि कडीस 15सन कि 15मी है। 19 सिस्ट है कि 15की है।

वैसे तुम अपनी बुळाहरकी एकही आशामें बुळाये गमें तैसेही ४

% -तीपक क्य साध्यकी क्य प्रथ क्य अस्ति के क्य साध्य के अस्ति है इक्ट क्य इस्ति अस्ति अस्ति क्यांस्स्ति क्यांस्स्य अस्ति क्यांस्स्य क्यांस्य क्यांस्स्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य क्यांस्य अस्ति क्यांस्य क्यांस्

भिष्णामित्रीप किनाइ किश्रीक किक्य पड़ भिष्माइ अपनुष्ट हुन्त्रप्त
 मंदिर्धिक प्रक्रि । इन प्रमिष्ट इन की है 1153क इन धिक्रीभृड़ । 11911 110

पूर्णताके कार्या सेवकाईक कम्मक किंग और सीष्टके देहक सुधारने-

[पट्न मन्यलका वातर रहन आहे कि प्राह्म विकार प्राह्म किन्यक विवास

की हूं 155क एड्रेग्स ताहि और किस ग्रिंड हैं 155क ड़ में 19 % । शि अहं 18 में 19 % । शि अहं 18 में 19 % । शि अहं 18 में 1

। 1014 1त्मिर सांतिहर्गिष्ट कुए एड कुर्ड एड किस्स्र ग्रांस सांतिहर्गिष्ट कुए एड कुर्ड एड किस्स्र ग्रांस छुड़ ४९ फिर्म हिस्स । हैं एवं कुर्मछुड़ कुए एरिड एड कीएंग्ड एड एड छुट ३९ ग्रांस हिस्स हिस हिस्स हिस

। फ़िक गमक किंग्रिक क्य भि मह भिन क्या कर्णामय होत्रा और मेरे हेश्वरने खीष्टमें तुम्हें चमा किया समस्त बेरमाव समेत तुमसे हुर किई जाव। श्रोर श्रापसमें कुपाल इं पर उद्वारक दिनक जिये छाप दिहे गई उदास भत करो । सब ३१ इ. -मिं सिसि किमि क्रिक्ट के अल्ला का किस किस कि । मुधारने विषये अच्छा है। से मुहसे निकल कि उससे सुननेहा-तुन्हार महसे न निकले परन्तु जहां जैसा आवश्यक है तहां जो बचन वन है। उसे बांट हेनेका कुछ उस पास होने । कोई अशुद्ध बचन २६

कियनामु काक मात्रकीह गृष्टि हाइन गिष्ट कार्य है किनियर फि र्गामड़ गृष्टि फिकी मेर छमड़ भिर न्ड्रीक फ़िल्ल मिर्मर है ह गृष्टि. किंहि मिमाम्हार कंग्रहर्ड है। किंकिलाह ग्राप्य हि

। एड़ी मीम फिले किमाइ

धिक किंग्डर है प्रमुक कीमिक मड़ कीपिन कई म छि। है मिल क्षीष्ट और हेरवर हे एक्पमें अधिकार नहीं है। कोई तुम्हें अनथेक इ अथवा अशुद्ध यसको अथवा लोभी मनुष्यको जो मुत्रियक है पुना जाय। क्योंकि तुम यह जानते हो की किसी ब्योग्यारीको Ұ अथवा रहेका नाम कि यह वाते सहिती नहीं पर्न्तु धन्यबाद्ही न लिया जाय . श्रीर न निवज्यताका न मुढ़ताकी बातचीतका थ मिडिन्ही पिर मान ।कारान । वार्य कार्मक इपुद्ध कंग्राका नाम ग्रीह श्रार मेसा कि पवित्र लीगोंके योग्य है तेसा ब्यमिचारका ब्र

• गिमार मिं केन्छ मित्र । हैं । इस में में में केन्छ महारू

न , डि जिफ्टीड मिध्रय कक्ष प्रम थे प्रकथनक्ष गिष्ट मह कींफ्रि

इताता किये उपर इन्हें क्योंकि हैं नाह किया उपर हिंता हैं बात है। परन्तु सब कम्म जब वनपर दोष दिया जाता है तब १३ ९१ किएार भिर एन्डिक ड्रेंग्ड हैं होए किसे छिन्ह मिस्री भिरक कि कीएिंग्ड कारवासि भागी मत होशा पर्न्तु और भी उनपर देवि देश।। ११ रुत्रकनि क्राक्षधं गृष्टि। है । क्राप्त । फ्रम् कि फ्रिप्त महाहै औ। धम्मे औ सखतामें आत्माका फल होता है। और १० <u>६ किगक्त सन्तानोकी नाई चला। क्योंकि सब प्रकारका ६</u>

३४ सी बीनशाहा होता हैं। इस कारण वह कहता है है सेनेहारे जाग श्रीर स्तरकोंसेंसे वर श्रीर खोष्ट्र तुम्हे ज्वाति हेगा।

•श्रीड्रिने . डि तिऊट मिड क्योंक्य मह की डिंग फ्येंटि । अंटि - अ

ि। एड्रम्ड दिली लिमिएड गर्दि छाड़ हमू फिमी पृक्त गर्दि कि

भवसे एक दूसरेके अधीन होओ।

कि111मी 1111म रिपष्ट फर्नुस सिट्डि सड़। ई किसिंटिड्डीड किसट १९ । पिंडु प्रत कुए रिट्डि हे प्रदि 11159 रिसी सिक्षि रिप्पष्ट केड्डाईड 115ड्रिक सिप्प्रधी कीश्वरोम प्रदि केड्डीक रिप्त मैं स्प्रिप ई रहेड इध ड्राप्ट इ

भय माने। हूं। पर तुम भी एक एक करके हर एक अपनी अपनी स्त्रीको ३३ अपने समान प्यार करो श्रीर स्त्रीको उचित है कि स्वामीका

श्रादर कर कि यह प्रतिज्ञा सिहत पहिली श्राज्ञा है . जिस्तें तेरा भला हो श्रोर तू सूमिपर बहुत दिन जीवे। श्रोर हे पिताश्रो श्रपने श्रपने लड़कोंसे क्रोध मत करवाश्रो परन्तु प्रमुकी शिचा श्रीर चितावनी सहित उनका प्रतिपालन करो। हे छड़को प्रभुमें अपने अपने माता पिताकी आज्ञा भानो क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिताका

कि जो कुछ हर एक मनुष्य भटा करेगा इसीका फट वह चाहे दास हो चाहे निबन्ध हो प्रभुक्षे पावेगा। श्रोर हे स्वामिया तुस उन्होंसे वैसाही करो श्रोर धमकी मत दिया करे। क्योंकि जानते हो हे दासो जो लोग शरीरके अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं उरते और कांपते हुए अपने मनकी सीधाईसे जैसे खीष्टकी तैसे उनकी आझा माने।। श्रार मनुष्योंको प्रसन्न करनेहारोंकी नाई मंह देखी सेवा मत करो परना खीष्टके दासोंकी नाई अन्तःकरणसे इंश्वरकी इच्छापर चलो श्रोर सुमत्तिसे सेवा करो माने तुस कि स्वर्गमें तुम्हारा भी स्वामी है श्रीर उसके यहां पचपात नहीं है। मनुष्योंकी नहीं परन्तु प्रभुकी सेवा करते हो . क्योंकि जानते हो

ि धन्मेकी लड़ाई धन्मेके इधियारेखे लड़ने और प्रार्थना करने का चपदेश।

अन्तमें हे मेरे भाइयो यह कहता हूं कि प्रसमें और उसकी शक्तिके प्रभावमें बळवन्त हो रहे।। ईप्वरके सम्पूर्ण हथियार बांध लेख्यो जिस्ते तुम शैतानकी जुगतोंके साम्हने खड़े रह सके।। क्योंकि हमारा यह युद्ध लोहू और मांससे नहीं है परन्तु प्रधानोंसे और अधिकारियोंसे और इस संसारके अधिकारके महाराजाओंसे पके सुसमाचारकी तैयारीके जूते पहिनके खड़े रहा । और सभोंके १६ श्रीर श्राकाशमेंकी दुष्टताकी श्रात्मिक सेनासे। इस कारणसे ईश्वरके संपूर्ण हथियार ले लेश्रो कि तुम बुरे दिनमें साम्हना कर सके। श्रीर सब कुछ पूरा करके खड़े रह सके। सो श्रपनी कमर सचा-ईसे कसके श्रीर धन्मेकी किलम पहिनके श्रीर पांत्रोंने मिला-ص الح صد لايعر م لار

जपर विश्वासकी ढाळ लेश्रो जिससे तुम उस दुष्टके सब श्रक्ति-१७ वाणोंको बुक्ता सकोगे। श्रीर त्राणका टोप लेश्रो श्रीर श्रात्माका

१७ वाणाका बुक्ता सकाग । श्रार त्राणका टाप लंखा श्रार श्रात्माका १८ खड़ जो ईश्वरका बचन है । श्रीर सब प्रकारकी प्रार्थना श्रीर बिनतीसे हर समय श्रात्मामें प्रार्थना किया करे। श्रीर इसीके निमित्त समस्त स्थिरता सहित श्रीर सब पवित्र लोगोंके लिये बिनती करते

१६ हुए जागते रहो । श्रौर मेरे लिये भी बिनती करो कि मुक्ते श्रपना मुंह खोलनेके समय बोलनेका सामर्थ्य दिया जाय कि मैं साहसले सुसमाचारका भेद बताऊं जिसके लिये मैं जंजीरसे बंधा हुश्रा २० दूत हूं . श्रौर कि मैं उसके विषयमें साहसले बात करूं जैसा

#### [पत्नीकी समाप्ति।]

मुक्ते बालना उचित है।

२१ परन्तु इसिलये कि तुम भी मेरी दशा जाने। कि मैं कैसा रहता हूं तुखिक जो प्यारा भाई श्रीर प्रभुमें विश्वासयोग्य सेवक

२२ है तुम्हें सब बातें बतावेगा . कि मैंने उसे इसीके निमित्त तुम्हारे पास भेजा है कि तुम हमारे विषयमें की बातें जाना श्रीर वह तुम्हारे मनका शांति देवे।

२३ भाइयोंकी ईश्वर पितासे श्रीर प्रभु यीशु खीष्टसे शांति श्रीर २४ प्रेम बिश्वास सहित मिले। जो हमारे प्रभु यीशु खीष्टसे श्रचय प्रेम रखते हैं उन सभोंपर श्रनुग्रह होवे। श्रामीन।

## न्निर्ध क्राम क्रिंफिभिनीति । क्रिम क्रि

[। मामाळ तक्तिम ]

म्मिकीकी हैं माड़ कंडांक एशि कि घंडों मिते गृष्टि रुठाम कंकिडमें किंमिस म्ह हैं गिक होगे मृष्ट्रिक डोक गिक स्तिही हैं प्रम गृष्टि ग्रह्य हैं गिरी ग्रमड़ें डेंग्स , हमेस किंग्डिक ग्रिक्ट किंग्डिक । किंमी तींग्र गृष्टि ड्राक्टिक स्टिक्टिक

[। मिर्वारा कि इत्यान प्रमास का प्रमास है।

8

á

कंग्रामासस वंकिष्ट कि फिन्ही कि मिस ग्रीह . हूं तिनाम

में जब जब तुन्हें स्मर्रण करता हैं जब श्रापे हें छब्रका धन्य

१६ मिन्दी क्षिड भूपूरी मिलिय क्स्मेंड ग्रह का का करता ०१ प्राप्ति मह की ांकांद्रफ . प्राप्त । एक क्या क्या क्या क्या करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकारके बिबेक सिहित मिथेत तुम समोकी छाछसा करता हूं। और में यही प्रार्थना 3 में माणज्य मिति शिक शिष्ट की है कि ए १६५ इन्दूई की कि ≥ । 1ही गिगा कंग्रेस के अनुसहक भाग हो। इस्तेम और सुसमाचारक लिये उत्तर औ। प्रमाण देनेमें में तुम्हें नुस सभीके जिये यह सीचना सुक्ते उचित है इस कारण कि मेरे भिक्त । गार्फ एप मेर किन्ही केष्टि प्रिय कि है एक सम्प्राप्त 6 माक छन्छ माइन मिल की है छिति कि निस्ते तुन्हों अन्त काम 3 । है 153क किन्छे किले कींस्स मह मिन्धिय कुण रुड़ किपक्ष अने सह तामक इननास्र भिष्ठ . ई ईकी तामाइम कि 3

्रावतन स्वेशन कारणवे पुरानायाया कार्यक करके प्रवार किया जाता ] पर हे भाइयो में चाहता हूं कि तुम यह जाना कि मेरी जो १२

। है कि।इ किए गृष्टि मिडीम किश्म्य है ।गृह क्युकि हु।

१८ बोल्जेका साहस करते हैं। कितने लोग डाह श्रीर बैरके कारण १६ भी श्रीर कितने सुमतिके कारण भी खीएका प्रचार करते हैं। वे तो सरलतासे नहीं पर विरोधसे खीएकी कथा सुनाते हैं । वे तो सरलतासे नहीं पर विरोधसे खीएकी कथा सुनाते हैं श्रीर १७ समभते हैं कि हम पावलके बंधनों अब क्रेश भी देंगे। परन्त वे तो यह जानके कि पावल सुसमाचारके लिये उत्तर देनेकी ठह-१ राया गया है प्रेमले सुनाते हैं। तो क्या हुआ . तौभी हर एक श्रीतसे चाहे बहानासे चाहे सच्चाईसे खीएकी कथा सुनाई जाती है श्रीर सी चाहे बहानासे चाहे सच्चाईसे खीएकी कथा सुनाई जाती है श्रीर भी क्योंकि में जानता हूं कि इसीसे तुम्हारी प्राथानके द्वारा श्रीर भरोसके यिष्ठ खीएके श्रारमाके दानके द्वारा मेरी प्रत्यारा श्रीर भरोसके यिष्ठ खीएके श्रारमाके दानके द्वारा मेरी प्रत्यारा श्रीर भरोसके दशा हुई है उससे सुसमाचारकी बढ़ती ही निकली है. यहालों कि सारे राजभवनमें श्रीर श्रीर सब लोगोंपर मेरे बंधन प्रगट हुए हैं कि स्रीष्टके लिये हैं . श्रीर जो प्रभुमें भाई लोग हैं उनमेंसे बहु-तरे मेरे बंधनोंसे भरोसा पाके बहुत अधिक करके बचनको निभय

N O बातमें लिजत न हूंगा परन्तु खीष्टकी महिमा सब प्रकारके साहसके साथ जैसा हर समयमें तैसा अब भी मेरे देहमें चाहे साहसके हारा चाहे मरपुके हारा प्रगट किई जायगी। क्योंकि मेरे २१ जीवनके द्वारा चाहे मरपुके हारा प्रगट किई जायगी। क्योंकि मेरे २२ लिमे जीवा खीष्ट है और मरना लाभ है। परन्तु यदि शरीरमें २२ लिमे जीवा खीष्ट है और मरना लाभ है और मैं नहीं जावता हूं जीवा है यह मेरे लिमे कार्यका फल है और मैं नहीं जावता हूं २३ मैं क्या जुन लेजगा। क्योंकि मैं इन दो बातोंके सकेतेमें हूं कि मुक्ते उठ जाने और खीष्टके संगरहनेका अभिलाष है क्योंकि यह मुक्ते उठ जाने और खीष्टके संगरहनेका अभिलाष है क्योंकि यह श्रनुसार मेरा निस्तार हो जायगा . श्रर्थात यह भरोसा कि में किसी

श्रीरही बहुत अच्छा है। परन्तु शरीरमें रहना तुम्हारे करण श्रीरक आवश्यक है। और मुक्ते इस बातका निश्चय होनेसे में आनता हूं कि में रहुंगा और बिध्वासमें तुम्हारी बढ़ती और आनन्दके लिये तुम सभोंके संग ठहर जाऊंगा . इसलिये कि भीरे फिर तुम्हारे पास आनेके हारासे मेरे विषयमें लीष्ट पश्चिमें बड़ाई करनेका हेतु तुम्हें श्रधिक होवे।

ि निलाप चीर दृड़ता चीर प्रेम चीर नमताक्षा उपदेश ।

चाहे श्राके तुम्हें देखें चाहे तुमसे दूर रहं तुम्हारे विषयमें यह बात केवल तुम्हारा श्राचरण खीष्टके सुसमाचारके थाग्य होवे कि मै

186: 2-22: 6

सुन् कि तुम एकही आत्मामें दृढ़ रहते हो और एक मनसे सुसमा-बारके बिश्वासके लिये मिलके साइस करते हो। और बिरोधि- २८ गोंसे तुम्हें किसी बातमें डर नहीं लगता है जो उनके लिये तो बिनाशका प्रमाण परन्तु तुम्हारे लिये निस्तारका प्रमाण है और यह ईश्वरकी ओरसे हैं। क्योंकि खोष्टके लिये यह ब्युदान तुम्हें २६ देखी श्रीर श्रब सुनते हो कि मुक्तमें है। दिया गया कि न केवल उसपर बिध्वास करो पर उसके लिये दुःख भी उठावो . कि तुम्हारी वैसीही लड़ाई है जैसी तुमने सुभमें ,eu

एकही प्रेम एकही चित्त एकही मत होय। तुम्हारा कुछ विरोधका श्रथवा घमंडका मत न होय परन्तु दीनतासे एक दूसरेको श्रपनेसे बड़ा समभो। हर एक श्रपने श्रपने विषयोंको न देखा करे परन्तु ४ सो यदि खीष्टमें कुछ शांति यदि प्रेमसे कुछ समाधान यदि कुछ श्रात्माकी संगति यदि कुछ करुणा श्रोर दया होया तो मेरे श्रानन्दको पूरा करो कि तुम एकसां मन रखो श्रो तुम्हारा

किया थ्रार मृत्युलों हां क्रूशकी मृत्युलों श्राज्ञाकारी रहा। इस कारण ईप्वरने उसको बहुत जचा भी किया श्रीर उसको वह नाम दिया जो सब नामोंसे ऊर्द हैं. इसिलये कि जो स्वर्गमें श्रीर जो प्रियेवीपर श्रीर जो प्रियेवीके नीचे हैं उन समोंका हर एक हर एक दूसरोंके भी देख खेवे।

तुम्होंमें यही मन होय जो खीष्ट थीछुमें भी था. जिसने ४,६ हैण्वरके रूपमें होके ईण्वरके तुल्य होना डकेती न समक्षा. परन्तु ७ श्रपने तहें हीन करके दासका रूप धारण किया श्रीर मनुष्योंके समान बना. श्रीर मनुष्यकेसे डौट पर पाया जाके श्रपनेको दीन म हैं उन सभोंका हर एक 90

सो हे मेरे प्यारो जैसे तुम सदा आत्राकारी हुए तैसे जब मैं १२ तुम्हारे संग रहूं केवल उस समयमें नहीं परन्तु में जो अभी तुमसे दूर हूं बहुत अधिक करके इस समयमें डरते और कांपते हुए अपने आध्यका कार्य्य निवाहो क्योंकि ईश्वरही है जो अपनी सुइच्छा निमित्त १३ त्रुम्होंसे इच्छा और कार्य्य भी करवाता है। सब काम बिना कुड़ं- १४ नुवाद होय।

घुटना यीश्वके नामसे सुकाया जाय . श्रीर हर एक जीमसे मान लिया जाय कि यीश्च खीष्ट ही प्रमु है जिस्ते हेश्वर पिताका गुणा-

१४ कुड़ाने श्रीर बिना बिबादसे किया करो . जिसतें तुम निर्दोष श्रीर सूधे बना श्रीर टेढ़े श्रीर हठीले लोगके बीचमें ईश्वरके निष्कलंक १६ पुत्र होश्रो . जिन्होंके बीचमें तुम जीवनका बचन लिये हुए जगतमें ज्योतिधारियोंकी नाईं चमकते हो कि मुम्मे खीष्टके दिनमें बड़ाई करनेका हेतु होय कि मैं न वृथा दौड़ा न वृथा परिश्रम १७ किया । बरन जो मैं तुम्हारे बिश्वासके बलिदान श्रीर सेवकाई पर ढाला जाता हूं तौभी मैं श्रानन्दित हूं श्रीर तुम समोंके संग श्रानन्द करता हूं । वैसेही तुम भी श्रानन्दित होश्रो श्रीर मेरे संग श्रानन्द करो ।

#### [पावलका इपाफ्रादीतका भेजनेका संदेश देना।]

१६ परन्तु मुक्ते प्रभु यीशुमें भरोसा है कि मैं तिमोधीयको शीघू तुम्हारे पास भेजूंगा जिस्तें मैं भी तुम्हारी दशा जानके ढाढ़स २० पाजं । क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिसका मेरे ऐसा मन है जो २१ सचाईसे तुम्हारे विषयमें चिन्ता करेगा । क्योंकि सब अपनेही २२ अपनेही लिये यत करते हैं खीष्ट यीशुके लिये नहीं । परन्तु उसको तुम परखके जान चुके हो कि जैसा पुत्र पिताके संग तैसे उसने २३ मेरे संग सुसमाचारके लिये सेवा किई । सो मुक्ते भरोसा है कि ज्योंहीं मुक्ते देख पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी त्योंहीं में उसीको २४ तुरन्त भेजूंगा। पर मैं प्रभुमें भरोसा रखता हूं कि मैं भी आपही शीघ्र आजंगा।

२४ परन्तु मैंने इपाऋदीतको जो मेरा भाई थ्रौर सहकर्मी थ्रौर संगी योद्धा पर तुम्हारा दूत श्रौर श्रावश्यक बातोंमें मेरी सेवा २६ करनेहारा है तुम्हारे पास भेजना श्रवश्य समका । क्योंकि वह तुम समोंकी छाछसा करता था श्रौर बहुत उदास हुआ इसिलये २७ कि तुमने सुना था कि वह रोगी हुआ था । श्रौर वह रोगी तो हुआ यहांछों कि मरनेके निकट था परन्तु ईश्वरने उसपर द्या किई श्रौर केवछ उसपर नहीं परन्तु मुक्तपर भी कि मुक्त शोक-२८ पर शोक न होवे । सो मैंने उसको श्रीर भी यत्नसे भेजा कि तुम

२६ उसे फिर देखके श्रानन्दित होश्री श्रीर मेरा शोक घटे। सो उसे प्रभु में सब प्रकारके श्रानन्दसे प्रहण करो श्रीर ऐसे जनोंकी श्रादर याग्य समभा । क्योंकि खीष्टके कार्य निमित्त वह अपने प्राणपर ३० जोखिम उठाके मरनेके निकट पहुंचा इसलिये कि मेरी सेवा करनेमें तुम्हारी घटीका पूरी करे।

> शारीरिक कम्मेंपिर आया रखनेका निवेध ख्रीर बीयुकी धर्मका वडा अभिलाषी होना।

श्रन्तमें हे मेरे भाइया यह कहता हूं कि प्रभमें श्रानन्दित रहो . वही बातें तुम्हारे पास फिर लिखनेसे मुक्ते कुछ दुःल नहीं है श्रीर तुम्हें बचाव है। कुत्तोंसे चौकस रहा दृष्ट करमीकारियोंसे र चौकस रहा काटे हुत्रोंसे चौकस रहा। क्योंकि खतना किये हुए हम ३ हैं जो श्रात्मासे ईश्वरकी सेवा करते हैं श्रीर खीष्ट यीशुके बिषयमें बड़ाई करते हैं श्रीर भरोसा शरीरपर नहीं रखते हैं। पर मुक्ते तो ४ शरीरपर भी भरोसा है . यदि श्रीर कोई शरीरपर भरोसा रखना उचित जानता है मैं श्रीर भी . कि श्राठवें दिनका खतना किया ४ हुआ इस्नामेलके बंशका बिन्यामीनके कुलका इब्रियोंमेंसे इबी हैं ब्यवस्थाकी कहो तो फरीसी . उद्योगकी कहो तो मंडलीका सता- ६ नेहारा ब्यवस्थामें के धर्मकी कही तो निर्दोष हुआ। परन्तु जो जो ७ बातें मेरे लेखे लाभ थीं उन्हें मैंने सीष्टके कारण हानि समभी है। हां सचमुच श्रपने प्रभु खीष्ट बीशुके ज्ञानकी श्रेष्ठताके कारण में में सब बातें हानि सममता भी हूं श्रीर उसके कारण मैंने सब बस्तुओंकी हानि उठाई श्रीर उन्हें कूड़ासा जानता हूं कि में बीष्टकी प्राप्त करूं . श्रीर उसमें पाया जाऊं ऐसा कि मेरा ६ श्रपना धर्म्म जो व्यवस्थासे है सो नहीं परन्तु वह धर्म्म जो खीष्टके विश्वासके द्वारासे है वही धर्मा जो विश्वासके कारण ईश्वरसे है मुक्ते होय . जिस्तें मैं स्त्रीष्टको श्रीर उसके जी उठनेकी शक्तिको १० श्रीर उसके दुःखोंकी संगतिको जानुं श्रीर उसकी मृत्युके सदश किया जाऊं . जो मैं किसी रीतिसे मृतकोंके जी उठनेका भागी ११ होऊं। यह नहीं कि मैं पा चुका हूं श्रथवा सिद्ध हो चुका हूं परन्तु १२ में पीछा करता हूं कि कहीं उसका पकड़ लेऊं जिसके निमित्त में भी खीष्ट यीशुसे पकड़ा गया।

हे भाइया में नहीं समकता हूं कि मैंने पकड़ लिया है परन्तु एक १३ काम मैं करता हूं कि पीछेकी बातें तो भूलता जाता पर श्रागेकी

१४ बातोंकी श्रोर भपटता जाता हूं . श्रीर जपरकी बुलाहट जे। स्तीष्ट यीशुमें ईश्वरकी श्रोरखे हैं कंडा देखता हुश्रा उस बुलाहटके

१४ जयफलका पीछा करता हूं। सो हममेंसे जितने सिद्ध हैं यही मन रखें श्रीर यदि किसी बातमें तुम्हें श्रीरही मन होय तो ईरवर यह

१६ भी तुमपर प्रगट करेगा । तौभी जहां छों हम पहुंचे हैं एक ही बिधिसे चलना श्रीर एकही मन रखना चाहिये।

#### [ पारनार्थिक त्रीर लैकिक देनों प्रकारके ननध्वींकी भिन्न भिन्न दशा।

१७ हे भाइमा तुम मिलके मेरीसी बाल चला श्रीर उन्हें देखते रही जा १८ ऐसे चलते हैं जैसे हम तुम्हारे लिये दृष्टान्त हैं। क्योंकि बहुत लोग चलते हैं जिनके विषयमें मैंने बार बार तुमले कहा है श्रीर अब रोता हुआ भी कहता हूं कि वे स्रीष्टके क्रशके बैरी हैं.

१६ जिनका अन्त बिनाश है जिनका ईश्वर पेट है जो अपनी छज्जापर बड़ाई करते हैं श्रीर पृथिवीपरकी वस्तुश्रोंपर मन लगाते हैं।

२० क्योंकि हम तो स्वर्गकी प्रजा हैं जहांसे हम त्राणकर्त्ताकी अर्थात

२१ प्रम यीशु खीष्टकी बाट भी जाहते हैं . जो उस कार्य्यके अनुसार जिस करके वह सब बस्तुओंको श्रपने बशमें कर सकता है हमारी दीनताईके देहका रूप बद्छ डालेगा कि वह उसके ऐरवर्स्थके देहके सदश हो जावे।

#### जिपदके उपदेशकी समाप्ति।

सो हे मेरे प्यारे श्रीर श्रमिलिषत भाइबा मेरे श्रानन्द श्रीर मुकुट यूंही हे प्यारो प्रभुमें दृढ़ रही।

र में इवोदियासे बिनती करता हूं और सुन्तुखीसे बिनती करता हूं ३ कि वे प्रभुमें एकसां मन रखें। और हे सच्चे संवाती मैं तुमसे भी बिनती करता हूं इन खियोंकी सहायता कर जिन्हेंने क्लीमीके साथ भी श्रीर मेरे श्रीर श्रीर सहकर्मियों के साथ जिनके नाम जीवनकी पुस्तकमें हैं मेरे संग सुसमाचारके विषयमें मिलके साहस किया। प्रभुमें सदा श्रानन्द करो . मैं फिर कहूंगा श्रानन्द करो ।

४,६ तुम्हारी मृदुता सब मनुष्योंपर प्रगट होवे . प्रमु निकट है । किसी

तुम्हार् संग होगा। प्रमा और मुक्ती वहीं होड़ हिन्द मिक्र अहि कि कि कि कि कि है है 3 प्राप्ट ड्रेकी फड़ार प्राप्ट भि भिष्टी भिष्ट । एक फिन्ही किंतिक विच्छ एडि कि एफ ड्रेकि शिंह छोड़ कि ग्राप्त ड्रेकि है ताक्ष्र हैं यो जा बयार्थ हैं जो जो शुद्ध हैं जो जो सुहावनी हैं जो जो भार्ष्या बह कहता हूं कि की की वाल सल हैं का जा अहर्षिम न इ में हन्छ । तिर्क एक किनम कीर्राल मह गृष्टि कर्ड कीर्गिक मह मुक्षि शक्त है इन्ह निमा क्रमान कि नीग़ष्ट किस्टर है गृष्टि प्राथेनासे और बिनती से तुम्हारे निवेदन देश्वरको जनाये जावे। बातमें चिन्ता मत करें। परन्तु हर एक वातमें धन्यबादक साथ

। म्रीमिक किलिक प्राक्ष छिली किन्द्र विविधिने । किए विकास कारण विविधिन कि विविधिन व

सब कुछ कर सकता है। तीभी तुमने भारत किया किया में 38 हैं। हैं प्राप्त क्या हैं। हैं कि संस्था है। हैं। हैं वातामें तुस होनेको और भूखा रहनेको भी उभरनेको और दिरिद 99 क्षेत्र हो जानक हैं में उभरने भी जानका हैं हैं किनक की हैं भी ि छेक प्रिक्त संस्ट हुं में एड़ सही की हूं कि छा भी में कींकि अवसर न था। यह नहीं कि में क्रिक्सिक विषयमें कहता हूं १९ भी फिर पनपे और इस बातका तुम सीच करते भी थे पर तुम्हें सेंने प्रभूमें बड़ा आतन्द्र किया कि मेरे जिथे साच करनेमें तुम अब १०

जो हेरबरको भावता है सेहि इपास्ट्रीत के हाथ पाक में भरपूर हैं . जो तुस्हारी श्रीरस् आया माना सुगन्ध मान प्राह्म विहेदान न्धिक काभ होने । पर में सब कुछ पा चुका हूं और मुम् वहुत १८ निर्मात है पर में वह फल चाहता हूं जिससे तुम्हार मिमन वेर भी जो मुक्ते आवश्यक था सी भेजा। यह नहीं कि में दान १७ कि के कुछ कि के किस हो कि सिकारिकार है। वह के कि है कि है है प्र हें कि कि विषय में किसी सहस्रोत सह सह कि के के के ाछकिन भामनीइकीम में वह मिस्रोह कामास्रम की निक अह मि इस मह मिरिरिहीसी ई मिष्ट । इसी 15स मिष्टक

३१ अपि तड़ीस । महीम असुस कम्ब नेमस राष्ट्र १६५ । हुं

8: 20-22

वीशुमें सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो भरपूर करके देगा। हमारे पिता ईप्र्वरका गुणानुबाद सदा सब्बेदा होय । आमीत। कीष्ट राधुमें हर एक पवित्र जनको नमस्कार। मेरे संगके भाई लोगोंका तुमसे नमस्कार। सब पवित्र लोगोंका निज करके जन्होंका जो कैसरके घरानेके हैं तुमसे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु लिष्टका श्रनुमह तुम सभोंके संग होवे। श्रामीन॥

## न्ध्रीष् छिन्। किए कि

[ माभाष । किनिम ]

गृष्टि है तृतीर किडकि स्ट्रिफ भाइटड़ किग्रहरड़े कि रुवाम भिग्नस्ति संद्रुक्षि गृष्टि गिंगरू हवीप कैसेक्सिरुरुक प्रशासिती ड्रीफ ९ -हृष्ट भेडकि स्ट्रिफ फ्र्य गृष्टि ग्रहरड़े तिमी शाम ड्रेस्टि . किंपिड्राफ १ किसी तीग्रह गृष्टि इष्ट

ा इति होता है। इस राज्या वायवार और वनके विषे प्रार्थना

- संखताक बननमें सुनी बहु सुसमाचार जो तुम्हारें पास भी हैं जैसा सारे जगतमें पहुंचा हैं जार फुल बाता और इस्ता हैं जैसा तुममें भी उस दिनसे फुल हैं । जिस दिनसे सुना के सिस्ता हैं । जिस्हों श्राहित हैं । जिस्हों हैं । जिस्हों हैं ।

कछनान होता कोए ईम्बरकी पहचानमें बढ़ते जातो. और १९ फिक्का हम्मास कामद्रीम किसट सरुव एसस जावा यहां लें कि श्रानन्दसे सकल स्थिरता श्रोर धीरज दिखाश्री.

१२ श्रीर कि तुम पिताका धन्य माना जिसने हमें पवित्र लोगोंका श्राधकार जो ज्योतिमें हैं उस श्रधकारके श्रंशके मेग्य

१३ किया . श्रीर हमें श्रंधकारके बशसे छुड़ाके श्रपने प्रियतम

१४ पुत्रके राज्यमें लाया . जिसमें उसके लोहूके द्वारा हमें उद्धार श्र्थीत पापमोचन मिलता है।

#### [ प्रमु यीशुका माहात्म्य । ]

१६ वह तो श्रदृश्य ईश्वरकी प्रतिमा श्रीर सारी सृष्टिपर पहिलौटा है.
१६ क्योंकि उससे सब कुछ सृजा गया वह जो स्वर्गमें है श्रीर वह जो पृथिवीपर है दृश्य श्रीर श्रदृश्य क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं क्या प्रधानताएं क्या श्रधिकार सब कुछ उसके द्वारासे श्रीर उसके लिये
१७ सृजा गया है। श्रीर वही सबके श्रागे है श्रीर सब कुछ उसिंसे
१८ बना रहता है। श्रीर वही देहका श्रधीत मंडलीका सिर है कि वह श्रादि है श्रीर मृतकोंमेंसे पिहलौटा जिस्तें सब बातोंमें वही
१६ प्रधान होय। क्योंकि ईश्वरकी इच्छा थी कि उसमें समस्त पूर्णता
२० बास करे. श्रीर कि उसके क्रूशके लोहूके द्वारासे मिलाप करके उसिंके द्वारा सब कुछ चाहे वह जो पृथिवीपर है चाहे वह जो स्वर्गमें है श्रपनेसे मिलावे।

२१ श्रीर तुम्हें जो श्रागे नियारे किये हुए थे श्रीर श्रपनी बुद्धिसे बुरे कम्मींमें रहके बैरी थे उसने श्रभी उसके मांसके देहमें मृत्युके २२ हारासे मिला लिया है. कि तुम्हें श्रपने सन्मुख पवित्र श्री निष्कलंक २३ श्रीर निर्देष खड़ा करे. जो ऐसाही है कि तुम बिश्वासमें नेव दिये

२३ और निदाष खड़ा करें . जो ऐसाही है कि तुम बिश्वासमें नेव दिये हुए दढ़ रहते हो श्रीर सुसमाचार जो तुमने सुना उसकी श्राशासे हटाये नहीं जातें . वह सुसमाचार जो श्राकाशके नीचेकी सारी सृष्टिमें प्रचार किया गया जिसका मैं पावल सेवक बना।

#### [ पावलने दुःसों श्रीर होशोंका वर्णन जो वह कलस्सीयोंकी लिये चढाता था।

२४ श्रीर में श्रव उन दुः लोंमें जो में तुम्हारे लिये उठाता हूं श्रानन्द करता हूं श्रीर खीष्टके क्रेशोंकी जो घटी है सा उसके देहके लिये २४ श्रथीत मंडलीके लिये श्रपने शरीरमें पूरी करता हूं। उस मंडलीका में ईश्वरके भंडारीपनके श्रनुसार जो तुम्हारे लिये मुक्ते दिया गया सेवक बना कि ईश्वरके बचनका सम्पूर्ण प्रचार करूं • श्रथीत २६ उस भेदको जो श्रादिसे श्रीर पीढ़ी पीढ़ी गुप्त रहा परन्तु श्रव उसके पवित्र लोगोंपर प्रगट किया गया है . जिन्हें ईश्वरने बताने २७ चाहा कि श्रन्यदेशियोंमें इस भेदकी महिमाका धन क्या है श्रधात तुम्होंमें सीष्ट जो महिमाकी श्राशा है . जिसे हम प्रचार २८ करते हैं श्रीर हरएक मनुष्यकी चिताते हैं श्रीर समस्त ज्ञानसे हरएक मनुष्यका सिखाते हैं जिस्तें हर एक मनुष्यका सीष्ट बीशुमें सिद्ध करके श्रागे खड़ा करें। श्रीर इसके लिये मैं उसके उस २६ कार्य्यके श्रनुसार जो मुक्तमें सामर्थ्य सिहत गुण करता है उद्योग करके परिश्रम भी करता हूं।

न्योंकि में चाहता हूं कि तुम जाने। कि तुम्हारे श्रीर उनके जो लाश्रोदिकेयामें हैं श्रीर जितनेांने शरीरमें मेरा मुह नहीं देखा है सभोंके विषयमें मेरा कितना बड़ा उद्योग होता है . इस- २ लिये कि उनके मन शांत होवें छौर वे प्रेममें गठ जावें जिस्तें वे ज्ञानके निश्चयका सारा धन प्राप्त करें श्रीर ईश्वर पिताका श्रीर खीष्टका भेद पहचानें . जिसमें बुद्धि श्री ज्ञानकी गुप्त सम्पत्ति ३

सबकी सब धरी है।

#### बिश्वमें बने रहनेका उपदेश।

मैं यह कहता हूं न हो कि कोई तुम्हें फुसलाऊ बातों से धोखा ४ देवे। क्योंकि जो में शरीरमें तुमसे दूर रहता हूं तौभी श्रात्मामें ४ तुम्हारे संग हूं श्रीर श्रानन्दसे तुम्हारी रीति विधि श्रीर स्नीष्टपर तुम्हारे विश्वासकी स्थिरता देखता हूं। सो तुमने खीष्ट यीशुकी ६ प्रमु करके जैसे प्रहण किया वैसे उसीमें चला। श्रीर उसमें ७ तुम्हारी जड़ बंधी हुई होय श्रीर तुम बनते जाश्री श्रीर बिश्वासमें जैसे तुम सिखाये गये वैसे दढ़ होते जाश्रो श्रीर धन्यबाद करते हुए उसमें बढ़ते जाश्रो।

चैाकस रहो कि कोई ऐसा न हो जो तुम्हें उस तत्त्वज्ञान श्रीर म ब्यर्थ धोलेके द्वारासे धर ले जाय जो मनुष्योंके परम्पराई मतके श्रनुसार श्रीर संसारकी श्रादि शिचाके श्रनुसार है पर खीएके

श्रजुसार नहीं है। क्योंकि उसमें ईश्वरत्वकी सारी पूर्णता सदेह
 वास करती है। श्रीर उसमें तुम पिरपूर्ण हुए हो जो समस्त

११ प्रधानता श्रीर श्रधिकारका सिर है. जिसमें तुमने बिन हाथका किया हुत्रा खतना भी श्रधीत शारीरिक पापाके देहके उतारनेमें

१२ खीष्टका खतना पाया . श्रीर बपतिसमा खेनेमें उसके संग गाड़े गमे श्रीर उसीमें ईश्वरके कार्य्यके विश्वासके द्वारा / जिसने

१३ उसको मृतकोंमेंसे उठाया संगही उठाये भी गये। श्रीर तुम्हें जो श्रापराधोंमें श्रीर श्रापने शरीरकी खतनाहीनतामें मृतक थे उसने इसके संग जिलाया कि उसने तुम्हारे सब श्रापराधोंको समा

१४ किया . श्रीर विधियोंका लेख जो हमारे बिरुद्ध श्रीर हमसे बिप-रीत था मिट्रा डा्ला श्रीर उसको कीलोंसे क्रशपर टोंकके मध्यमेंसे

१४ उठा विया है . श्रीर प्रधानतात्रीं श्रीर श्रधिकारोंकी सज्जा उतारके कृशपर उनपर जयजयकार करके उन्हें प्रगटमें दिखाया।

#### [निथ्या भक्ति श्रीर सांसारिक ज्ञानसे परे रहनेका उपदेश।]

१६ इसिलिये खानेमें श्रथवा पीनेमें श्रथवा पब्ब वा नये चान्दके दिन वा बिश्रामके दिनोंके विषयमें कोई तुम्हरा बिचार न करे.

१७ कि यह बातें श्रानेहारी बातोंकी छाया हैं परन्तु देह सीष्टका है।

१८ कोई जो अपनी इच्छासे दीनताई श्रीर दूतोंकी पूजा करनेहारा होय तुम्हारा प्रतिफल हरण न करे जो उन बातोंमें जिन्हें नहीं देखा है युस जाता है श्रीर श्रपने शारीरिक ज्ञानसे वृथा फुलाया

अह जाता है . श्रीर सिरकी धारण नहीं करता है जिससे सारा देह गांठों श्रीर बंघोंसे उपकार पाके श्रीर एक संग गठके ईश्वरके बढ़ा-

२० वसे बढ़ जाता है। जो तुम स्नीष्टके संग संसारकी श्रादिशिचाकी श्रीर मर गये तो क्यों जैसे संसारमें जीते हुए उन बिधियों के बशमें हो

२१ जो मनुष्योंकी श्राज्ञाश्रों श्रीर शिक्षाश्रोंके श्रनुसार हैं . कि मत २२ छू श्रीर न चीख श्रीर न हाथ लगा . बस्तुएं जो काममें लानेसे

२३ सब नाश होनेहारी हैं। ऐसी बिधियां निज इच्छाके अनुसारकी भक्तिसे और दीनतासे और देहको कष्ट देनेसे ज्ञानका नाम तो पाती हैं पर वे कुछ भी आदरके थाग्य नहीं केवळ शारीरिक स्वभावको तुस करनेके जिये हैं।

[। एड्रेप्ट तकिति वाय वाल वाल वाल विलेख एस स्विशि

तुम भी उसके संग महिमा सहित प्रगर किये जाशोग । 8 कि गागई अप है मिल स्मार सि डीड कि । है । अप है । अप है है मिप्रवर्द्ध एमं केप्रीक निवाद रागड़्य प्राप्त कि मह कीएक पृथ्वीपरकी बस्तुश्रीपर नहीं परन्तु ऊपरकी बस्तुश्रीपर मन लगाश्री । २ । है। एड राउँ होड़ केड़ाई कोड़ है। है। एक छाड़ है कि। सुम क्षित्रक स्म वह प्राप्त के वह कि मह कि मह

#### [1 PPH INDA IR PIR IR INBER ]

सब कुछ और सभाम है॥ जाहीन अन्यमाथिया स्क्यो दास औ निबन्ध नहीं है परन्तु खाष्ट जाता है। उसमें यूनानी औए विहुदी खतना किया हुआ और खत- १९ अपने स्जनहारके स्पक अनुसार ज्ञान प्राप्त करनेका नया होता ०१ कि इ गम्ली नडीए तिकि गर्ष . है । कार जान हम भ क्या है जा एक हुसरेंसे कह मत बोले कि तुमने पुराने मनुष्यत्वको उसकी है । फिल गुरू सिह्म सिम्हा कि जा । कि हैं ए कि । कि हो सि हो । तुस भी चलते थे। पर अब तुम भी इन सब बाताका कांध औ न क कि है । जिन्हें में हैं जिन्हें का कि कि हैं में हैं । हैं पह के हाहा . कि इनके कारण है अवरका क्रीय आया लेघन करने हैं। श्री कामना श्री कुड्न्छाका श्रीर लोमका को मूचिया है मार र 15 इस्हि ज्ञानमाय है ग्राहरेयु कि किंगिष्ट निष्ट किलानेह

#### [द्या सना प्रेम और थन्यवाद्ने जिपमने उपदेव । ]

कीत और सनने और आंक्रिक गानिम समस्य ज्ञान सहित एक अन्य माना कर्।। खोष्टका बचन तुम्होम आधिकाह्य बस आर १६ मिंह पारे एक देहमें बुलावे भी गी तुम्हारे हृद्वमें प्रबल हैं। में ५१ केमर्स तीए किम्ब्रे मह । ई घट काम्यूमी कि हिल म्ही बुस्हें चमा किया तेले तुम भी करा। पर इन सभाके कपर प्रमक्त १४ न्यकि मिर्त , फिल । एक कि कि मिड़ क्य । कि छाड़ हुड़ । कि हे छाड़ इंश प्रिमिकां किमिकी इंकि प्रसि कि असे किमिक कि प्रसि । सिक न्द्रीए क्रांधि कि किसन कि किना के किया का क्रिक है। दिल द्वान किर्मारिक जार प्लारे कार्मिक नाई वही १२

। निम इन्छ काहिम प्रबंध भिगाइ किएड गृष्टि फ़िक छिमान किष्टीय भूष माक छछ फ़िक मह इक् १७ मिनमें प्रभक् अधने गान करो। और वचनले अथवा कम्मेले जो क्षितक हो। विवास क्षेत्र हो। विवास क्षेत्र हो। विवास क्षेत्र क

्रपुरम कीर स्तो पिता की पुत्र स्वामी की हासने लिये उपहेंग ।

ा किंद्र भारत होसा । किन्ड प्रक्रि फिक प्राप्न किश्वि निमक्ष किमक्ष किम्पू है। ब्रिक निमक्ष ३६ किमास्त्र मिष्ट मिष्ट 196 ई 1531 समिल अपने अपने स्वामिन

इप साने वर्गोक यह प्रमुक्त भावता है। हे पिताओ अपने अपने २० हे छड़का सब बातोंमें अपने अपने माता जिताकी आज़ा

। निष्ठे माइट न की रह न हिलाएकी नम किंक्ड्छ

क्रींक्न गिक्षाप रुमित्र क्षा क्राक्ष्या का क्षिप की कि किनाक क्षीं कर एक ने क्षेत्रक होने क के व्यापन कर कर है। के विकास कर है। किला कांफिरिम भिष्ट इक् इस फिर मह इक् एए गरि । मिम इन् न्हा ई मिल प्राइम्ह प्रास्ट्रिक क्राप्रिक रिक क्रिक इ

। हैं डिन जाएक। गृष्टि गार्काप क्रम किस्सी है ईकी नेसह १९ तुम त्रमें खोषके दास हो। परन्तु असीते करनेहारा जो असीत

। ई फिक्स भामन भामना क्यांक वातते हो कि तुम्हारा भी स्वाम हे स्वामिया अपने अपने दासेंसि न्यायवृत्त और यथाध

सिर्वेता और बुभ चलनका उपदेश ।

६ करो। तुम्हारा बचन सदा अनुभ्रह सिहित श्रा लोखसे स्वादित 8 जिस्ते में जैसा सुन्हें बाबाना बनित हैं वैसाही उसे प्रगर कहां। . केंड्र छा है । हार पर हो हो हो हो हो है । इस एक है है । सड़ की ई छिछ गड़ 119 किन के का का है। की फ़िक किथार कि फिली ज़िसड़ कि के के के ज़िह । डिज़ इ हागास समह साम क्वाबक्च ग्रह हिर एक सामधार इ

1 = 2 - 0 : 8

। ई किनी इस्त होश जिस्ते तुम जाना कि हर एक की किस रीतिसे उत्तर देना

। मो। मि किर्निम तत्री छ प्राक्तरमन । एप्राक किनिस्म किनिस्म मधीति प्राक्ष मछीतु ]

ने यहांका सब समाचार तुम्हें सुनावगे। . इ ार्म इ ाक्सें इन्ह जोह देगर त्राफ महि कार्यमें हैं. 3 ार केमिरितिक में छेट। के ही हो ए किम में उन्हें और कार हा ह किसंप्रमिन द्राइस्ट इक की ई गर्स लाए नाइस्ट क्सीन कि किइ छिट न हीं की , गिर्हा हु कुछ प्राज्ञासस छस १५६ ई साइ गिरु १९६ न सम प्राप्ट कहने छा। स्मिशासनी भी है। स । प्राप्त में कि

ा त्राहे के प्रमा से हैं । इसे हैं । इसे पर से कि का कि हैं।

मांसानकार कछा राइम्हा एस महा है प्रहेक प्राक्रमम निक्त स्निन्दी है मिनकड़ा रीम किनी कास्ता काइवह ड्रिक रूक्क इन तीनोंका तुमसे नमस्कार . खतना किमे हुए खोगोमेंसे १९ ई रिनाइक क्रिपु कि शिष्ठ शिष्ट रिक फड़ार केट कि हाइ साप भाई छगता है जिसके विषयमें तुमने आजा पाई • जो वह तुन्हारे

हियरापिलिसे हैं उसका बड़ा अनुराग है। जुकका जो व्यारा १४ कि किने किने किने हिंदिने सिक्की हैं अह उनके लिये कि इ१ मिछी राइनह की दू किए। एक्सर में क्लीएक। ाईए नेह ग्रिप्रीप प्राप्त करेंगे माइड है गिर किप्रवर्ष्ट्र मह की है रिएक पिछट

निक्की कि कि मह की गर्छ पार दिए मि मिक्स कि कि कि नहिंछ की फिंक एस वह मार है कि इस देह महा हम हम श्रृष्ट हार अहर । अक्स्मि विविधि में दिलीको में कार्य हो है 38 किंग्ड्राम कमाणकृतिकार । प्राक्तमन मिमहाकामहि गृहि

॥ निमास । निर्ड एमें राइस्ट इप है उसे देखता रह कि तु उसे पूरी करें। सुरू पावलका अपने १ द थ है। मिध्य क्रि ड्राक्टिंग कि डिक फिपन्नीस गर्धि । डिम कि

### थिसलोनिकियोंको पावल प्रेरित की पहिली पत्नी।

### [पत्रीका ग्रामाय।]

पावल श्रीर सीला श्रीर तिमोथिय थिसलोनिकियोंकी मंडली-को नो ईश्वर पिता श्रीर प्रभु यीश सीष्टमें है . तुम्हें हमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रभु यीश सीष्टसे श्रनुग्रह श्रीर शांति मिले।

[ यिसलेनिकियोंके विषयमें पावलका धन्यशः ग्रीर उनके सुसमाचार ग्रहण करनेका बस्तान । ]

हम श्रपनी प्रार्थनाश्रोंमें तुम्हें स्मरण करते हुए नित्य तुम इसमोंके विषयमें ईश्वरका धन्य मानते हैं . क्योंकि हम अपने पिता ईश्वरके आगे तुम्हारे विश्वासके कार्च्य और प्रेमके परिश्रमका और हमारे प्रभ यीशु खीष्टमें श्राशाकी धीरताका निरन्तर स्मरण करते ४ हैं। श्रीर है भाइयो ईश्वरके प्यारो हम तुम्हारा चुन लिया जाना ४ जानते हैं। क्योंकि हमारा सुसमाचार केवल बचनसे नहीं परन्तु सामर्थ्यसे भी श्रीर पवित्र श्रात्मासे श्रीर बड़े निरचयसे तुम्हारे पास पहुंचा जैसा तुम जानते हो कि तुम्हारे कारण हम तुम्हें में ६ कैसे बने । श्रीर तुम लोग बड़े क्लेशके बीचमें पवित्र श्रात्माके श्रानन्दसे बचनको ग्रहण करके हमोंके श्रीर प्रभक्ते श्रनुगामी बने . यहां छों कि माकिदोनिया श्रीर श्राखायामें के सब बिश्वासियों के म लिये तुम दशन्त हुए। क्योंकि न केवल माकिदोनिया श्रीर आखायामें तुम्हारी श्रोरसे प्रभुके बचनका ध्वनि फैल गया परन्तु हर एक स्थानमें भी तुम्हारे बिध्वासका जो ईध्वरपर है चर्चा हो ह गया है यहां लों कि हमें कुछ बोलनेका प्रयोजन नहीं है। क्योंकि वे ज्ञाप ही हमारे विषयमें बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा ज्ञाना किस प्रकारका था और तुम क्योंकर मूरतोंसे ईश्वरकी श्रोर फिरे १० जिस्तें नीवते श्रीर सच्चे ईश्वरकी सेवा करो . श्रीर स्वर्गसे उसके

। इ । भारतिवाले कोधल वचनहार मेरे कि किएपि तिथर किई उार कारा स्वारंकिए नेसर सिर्ध किएपि

कि तींगर कि एड्रिक प्रकामन किक्य क्य मिंड्रिक मड़ मिंत किंकि िक्ति स्वास वर्ष । जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने छड़े- १९ कि मेम कि 15हिनी फिक मड़ हि फिल्लि कि मिह का इस् ०१ की फि प्रवर्ष्ट्र ग्राहर कि कि ए । एकी प्राप्टा प्राप्टा मान भार न देनेक किये हमने रात था किन कमाते हुए तुम्होंमें हेश्बरका प्रिकि छिमेमह की डि हिंग्क छात्रमत्र किष्टिक गृष्टि मध्रितीए ग्रामड 3 मह फिड़ाम कु कींफिन। मिर नक नाष्ट्र मह नामड़ की किलीमड़ ध हाम् वह हे हो है । हो । हो अपना अपना अपन हो हो हो हो हो हो हो हो है । न -एए किम्बर्ड किन्द हैन्छ पूर्व किन्द हिन्द मिड हिन्द में विन्ह । है िमिए रिक्री एड्ड किंक्छाइ म्प्रह राजाम मिर्च मेह छमाक छि ध मड़े समिवि आहर नहीं चाहते थे। परनत तुम्हारे बीचमें हम ७ मिडिम्ह द्वाद्य मिलिटिस मड़ मिर्गित किक्स कि । इंग्लिस किंडि तत्रीय हे केडिक एडे मांड मार्च है। है। है। है कि एक एमार्च है कमाक न प्राप्त है हिनास मुस त्राप्त है। क्या करा न कामक -िछ्छ मिक ि म मड़ कींफिंग है । हिम्म किम काम है । अथित जैसे मनुष्योंको असन्न करते हुए सी नहीं परन्तु हेश्वरको ई किछाई एड़ 19के छार । एांके मेंड प्रानासम् की ई । इप ध छन् । खन्य क्रिक् में हैं। परन में भार है जिस क्रिक म ग्रहि मिरि साहस पाया । क्योंकि हमारा उपदेश न अससे और न अशुद्ध- ३ सुसमाचार बहुत रगाड़े मगड़ेमें तुम्हें सुनानेको अपने हेम्बरसे किंग्स तुस सामने हो दुःख पाक और दुर्शा भागक हमने हें अरक्ष हे भाइयो तुम्हारे पास हमारे आनेके विषयमें तुम आपही विनाम ? ि। तीर् किष्ड्रम्ड किष्ठम मिन्ति क्रिकिनिक्षि

नहीं पर जैसा सचसुच है ईंश्वका वचन प्रहण किया जो तुन्होंसे जब है अवर्क समाचारका बचन हमसे पाया तब मनुष्योंका बचन इ१ निमह की ई िनाम कि इन्छ । काइएई उत्तरनी मड़ क्रिप्रात एड़ 

शक्षि फिड़ाफ ई कीएँक। ई 151क कि छए डि 55क साब्दी कि 88 तिमाम्हर मह केम्ह ई में एम्डीड्रुटी कि एम्डीड्रंम किम्ब्र्य मुख्यिक सिंहन्य 119 सिंह कि इस है कि एम्डिस्टिस किम्ब्र्य सिंहन्य किल्निड्रुट्टिस किम्ब्र्य किम्ब्र्य कि सिंहन्य किम्ब्र्य किम्ब्र्य कि 100 किम्ब्र्य किम्ब्र

क्षित हेम प्राथमित किन्ड महि तिपि डिंग क्षित्रा प्रमान हेम्ड ]

ि । माड़ महनेगाए

कि हि हि से इंटे प्र डिंग सिएंड में में इ सि हि से हि के कि हि हि से हैं हैं कि सिंड हि से हि के कि हि के कि सिंड हि सि हि है सि हि है है । अउसे कि के कि सिंड है है । अउसे कि के कि सिंड है है । अउसे कि सिंड है । अपने कि सिंड है । अपने हैं । अपने सिंड है । अपने सिंड हैं । अपने सिंड हैं । अपने हैं । अ

ा है किए हुई किन्न सर्रोए रामड़ मृष्टि ईकी क्रिएए गिड़स्ट ई फाष्ट हिम रामड़ सिमाए गड़स्ट कि क्रियांमीती सिम्ह प्रण ड़े ई किए साए रामड़ ग्राम्ससम् किस्ट गृष्टि सिम्हिशे गड़स्ट गृष्टि मृंड गृष्टि ई रिज्न प्राप्त मेंडे रितिर किस फिरी स्पृत्त है ए गृष्टि

रिगाह किस्तु पिर वित थे डिए गड़स्तु सड़ क्वा की किस । ई एडु ४ रिनास सह प्रार्ट्ड डीप एडुड एस्ट गिराय एकिस रिमड़ की थे रिड़क स्राध्यन एपड़स्तु वित किस र इस प्रार्ट्ड में वित सिक्रमक सड़ । १ई ४ रिगड़िन्द्र किरीय सितीर सिकी की 1ई र एस एस रिक्तम्बू

हमारा मिला हैभ्यर आपड़ आँख डिमास भूम यीथु खींछ ११

9१ किसमूड कुप प्रस् इस्त प्रण । रक व्यक्ति गाम गामड ग्रह्म गिड्स है किसमूड कुप प्रस् इस्ट प्रण । रक व्यक्ति गाम गामड ग्रह्म शिड्स है किसमूड ग्रह्म किसम् ग्रह्म है किसमुड स्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक

ा प्रदेशन क्षार भारतिय प्रेम और अपदा प्रन्या मन्त्रा भारतिय ।

एउंपर गृक्षि तिनकी इस्में स्थाविक सम् में सम्मा में एवं एवं एवं एवं एवं सिंट कि ने सिंट कि ने सिंट कि में सिंट कि में सिंट कि सिंट कि में हैं कि उठ कि कि सिंट कि में सिंट कि में सिंट कि में हैं कि उठ कि कि सिंट कि सिंट कि कि सिंट कि कि सिंट कि स

। राष्ट्र म किंडम किन्छा किकी इंस्तु प्रक्रि किम छिति। भए प्रक्रि १२ अपने हाथांस कमानका यत्न करा . जिस्ते तुम बाहरबालाकी र्नेपार गृष्टि किनेक माक किपड़ काम काम करनेका किने हैही । हाल इस्ट निम्ह स्टि गृहि । क्लिट ट्रिक क्लीह की हैं १६ क्रिक किम्बी समह मड़ किड़ाफ ड़े हुन्ग्म डि कि क्रिक डेिम् ग्रिह किंग्ड्राम छम्र काष्मीजिकीम प्राप्त मह कींछम्। ाई पृड्ड धिमिती ०१ क़्राहर है हि पाछ मह किन्निक जाफ किरिम के का कीएन के छी माप भाइम्छ में की है डिंग नाराध्य इम्ह मण्डकी कमर छिलाइ

िम्तक्रीक की स्टिन और प्रमुक्ते ज़िल्ह आनेका बणा ।

हिंतिसे हम सहा प्रमुक्त संग रहेग । से हिंग । से हम बातीले उनके साथ प्रमुसे मिलनेको मोद्यों आकाशपर उठा लिए जायेगे एक क्ये हैं जान हम और सिन के मीत के जार है है एक संग इसि ई मुद्द संबंधि को महिल है। से स्वाहर है से हैं किराध्यें ग्रांक नहीं काष्ट्र कार्क्र नाहर नहीं कार्क्र हेरू 1 है जनके आगे जो भिष्टे हैं नहीं बढ़ चलेंगे। क्योंक प्रमु कार कहते हैं कि इस जो कीवते और अभुके आके की हैं 6ड़क ड्राए ११ उसके कामक कमक कपुर मड़ क्रीएक । गार्काऊ गमें कमर १६ हैं भिर्म मुश्रफ कि दिन हैंन्छ रेड्ड हिम्हें कि गड़ कि ग्रेस राम 98 नहीं है शोक कारी। क्योंकि जो हम विश्वास करते हैं कि वीशु गुराह है जिन्हा सामा क्रिक्स क्षेत्र क्षा है है है है है है है कि कि संकण्डी किन्छ मह की हूं राज्ञान दिन में किंद्राप है 💈 🥫

कितार म मड़. डि मान्म कम्ही गृष्टि मान्म कितीफ वस मह 🟃 अधकारमें नहीं हो कि तुमपर वह दिन चीरकी नाई आ पड़े। कि मह किया के प्रमा किया शिला है है ए ए हैं अप है अप है से सि कड़ांचर प्रभवतीपर प्रसवकी पीड़े तेसा उनम् निमाश अचांचक हिंग के अप के अधि है अप के किया है। अप नहीं के अप नहीं न्ही कम्स डिसिंह मेह किया रातको मारे नेसाही प्रमुक कि प्राप्त मह कींकि । जार एक कि इस साप राइस्ह की ई डिंह 🗸 ट्र नहिष्ट इस्त संघ्यत काष्मम गृष्टि जिक छिड़ाम ई ग्र । क्षिर्ड नीगर किरमड़ क्य

है मिर्म किमा राइनिम कीएक। दूर हहस राष्ट्र माह हत्या श डिम मि मिर्म नामम कीर्रीह मड़ फिलिएड़। है क्राक्छहे न ह श्रीर मतवाले लोग रातको मतवाले होते हैं। पर हम जो दिनके हैं तो बिश्वास श्रीर प्रेमकी क्रिलम श्रीर टोप श्रर्थात त्राणकी श्राशा पिहनके सचेत रहें। क्योंकि ईश्वरने हमें कोधके लिये नहीं ह पर इसलिये ठहराया कि हम श्रपने प्रभु यीशु खीष्टके द्वारासे त्राण प्राप्त करें. जो हमारे लिये मरा कि हम चाहे जागे चाहे सोवें १० एक संग उसके साथ जीवें। इस कारण एक दूसरेको शांति ११ देश्रो श्रीर एक दूसरेको सुधारो जैसे तुम करते भी हो।

ि उपदेशकोंको आदर करने श्रीर नाना धम्मे क्रियाक्रोंका उपदेश।

हे भाइया हम तुमसे बिनती करते हैं कि जो तुम्हों में परिश्रम १२ करते हैं श्रीर प्रभुमें तुमपर अध्यक्षता करते हैं श्रीर तुम्हें चिताते हैं उन्हें पहचान रखा . श्रीर उनके कामके कारण उन्हें श्रत्यन्त १३ प्रेमके ग्रीय समभो . श्रापसमें मिले रही।

श्रीर हे भाइया हम तुमसे बिनती करते हैं अनरीतिसे चलने- 18 हारोंका चिताश्रो कायरोंका शांति देश्रो दुर्ब्बलोंका संभालो सभांकी श्रोर धीरजवन्त होश्रो। देखा कि कोई किसीले बुराईके १४ बदले बुराई न करे परन्तु सदा एक दूसरेकी श्रोर श्रोर सभांकी श्रोर भी भलाईकी चेष्टा करो। सदा श्रानिन्दित रहा। निरन्तर १६, १७ प्रार्थना करो। हर बातमें धन्य मानो क्योंकि तुम्हारे विषयमें यही १८ स्विष्ट यीशुमें ईरवरकी इच्छा है। श्रात्माका निवृत्त मत करो। १६ भविष्यद्वाणियां तुच्छ मत जानो। सब बातें जांचा श्रच्छीको २०,२१ धर लेश्रो। सब प्रकारकी बुराईसे परे रहा। शांतिका ईश्वर २२, २३ श्रापही तुम्हें सम्पूर्ण पवित्र करे श्रीर तुम्हारा संपूर्ण श्रात्मा श्रीर प्राया श्रीर देह हमारे प्रभु थीशु खीष्टके श्रानेपर निदेष रखा जाय। तुम्हारा बुंळानेहारा विश्वासयोग्य है श्रीर वही यह करेगा।

[पत्नीकी समाप्ति।]

हे भाइया हमारे लिये प्रार्थना करा। सब भाइयोंका पवित्र २४,२६ चूमा लेके नमस्कार करा। में तुम्हें प्रमुकी किरिया देता हूं कि २७ यह पत्री सब पवित्र भाइयोंका पढ़के सुनाई जाय। हमारे प्रमु २८ यीशु खीष्टका श्रनुग्रह तुम्हारे संग होवे। श्रामीन॥

### थिसलोनिकियोंको पावल प्रेरितकी दूसरी पत्नी।

#### [ पत्नीका ग्रामाव । ]

पावल श्रीर सीला श्रीर तिमोथिय थिसलोनिकियोंकी मंडलीको जो हमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रमु यीशु खीष्टमें २ हैं . तुम्हें हमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रमु यीशु खीष्टसे श्रनुप्रह श्रीर शांति मिले।

[ श्रिसले।मिकियोंके विश्वास ग्री प्रेम ग्री दृढ़ताईके विषयने पावलादिका धन्यवाद । उनके लिये प्रार्थना । ]

हे भाइयो तुम्हारे विषयमें नित्य ईश्वरका धन्य मानना हमें उचित है जैसा योग्य है क्योंकि तुम्हारा बिश्वास बहुत बढ़ता है और एक दूसरेकी ग्रोर तुम सभोंमेंसे हर एकका प्रेम श्रिधिक होता ४ जाता है. यहांलों कि सब उपद्वोंमें जो तुमपर पड़ते हैं श्रीर छेशोंमें जो तुम सहते हो तुम्हारा जो धीरज श्री बिश्वास है उसके लिये हम श्रापही ईश्वरकी मंडलियोंमें तुम्हारे विषयमें बड़ाई करते हैं।

यह तो ईश्वरके यथार्थ विचारका प्रमाण है जिस्ते तुम ईश्वरके राज्यके येग्य गिने जावा जिसके लिये तुम दुःख भी उठाते हो। इ क्योंकि यह तो ईश्वरके न्यायके श्रनुसार है कि जो तुम्हें क्लेश वेते हैं उन्हें प्रतिफल्टमें क्लेश देवे . श्रीर तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे संग उस समयमें चैन देवे जिस समय प्रभु यीशु स्वर्गसे प्र अपने सामर्थ्यके दूतोंके संग धधकती श्रागमें प्रगट होगा . श्रीर जो लोग ईश्वरको नहीं जानते हैं श्रीर जो लोग हमारे प्रभु यीशु ह्वीहके सुसमाचारको नहीं मानते हैं उन्हें दंड देगा . कि वे तो प्रभुके सन्मुखसे श्रीर उसकी शक्तिक तेजकी श्रोरसे उस दिन श्रनन्त १० विनाशका दंड पावेंगे . जिस दिन वह श्रपने पवित्र लोगोंमें तेजो-

किर्म हो हो कि कि क्षांत्र मिंग्रेडिन स्वाय हो स्वाय क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र हो स्वाय हो स्वय हो स

ह की हैं तिक भी नाथेय प्रविष्में प्राथेन भी करते हैं कि 8 8 कि हैं एक में मिस क्ष्मिक कार्ड के में हैं के कि में भी में मिस की मिस के मिस के मिस की मिस की

सुद्ध स्साल प्रगट किन्द्र जाय । किन्ने स्मिल प्रगट किन्ने माध्य प्राप्त प्राप्त किन्ने स्थि । [ । तिंग्ह् किन्ने किन्ने किन्यु किन्ने किन्ने किन्ने

मर हं भार के प्राप्त करिय है शिक्ष हिए मर ग्रे भार का एंड भार के भार के स्था के स्था है सिर के सिर

9) प्रेमको नहीं ग्रहण किया कि उनका त्राण होता। श्रोर इस कारखसे ईश्वर उनपर आंतिकी प्रवलता भेजेगा कि वे भूठका विश्वास करें. जिस्तें सब लोग जिन्होंने सच्चाईका विश्वास न किया परन्तु श्रधम्मेसे,प्रसन्न हुए दंडके बोग्य ठहरें। पर हे भाइयो प्रभुके प्यारो तुम्हारे विषयमें नित्य ईश्वरका धन्य मानना हमें उचित् है कि ईश्वरने श्रादिसे तुम्हें श्राप्माकी

बुलाया जिस्तें तुम हमारे प्रभ योधु खीष्टकी महिसाकी प्राप्त करे। १४ इसिलये हे भाइयो इद्ध रही और जो बातें तुमने हमारे चाहें १६ बचनके द्वारा चाहें पत्रीके द्वारा सीखीं उन्हें धारण करे।। हमारा पवित्रता श्रीर सच्चाईके बिरवासके द्वारा त्राख पानेकी चुन लिया . श्रीर इसके लिये तुम्हें हमारे सुसमाचारके द्वारास

१७ तुम्हारे मनको शांति देवे श्रीर तुम्हें हर एक अच्छे बचन श्रीर कमीनें स्थिर करे। प्रभु यीशु खीष्ट आपही और हमारा पिता ईश्वर जिसने हमें प्यार किया और अनुमहसे अनन्त शांति और अच्छी आशा दिई हैं.

[ कडे एक उपदेश आर शांतिको बातें।]

अन्तमें हे भाइया यह कहता हूं कि हमारे लिये प्रार्थना करों कि प्रमुका बचन जैसा तुम्हारे यहां फैलता है तैसाही र शीघ फैले और तेजोमय ठहरे. और कि हम श्रविचारी और दुध मनुष्योंसे बच जायें क्योंकि विश्वास सभोंका नहीं है। र परन्तु प्रमु विश्वासयोग्य है जो तुम्हें स्थिर करेगा और दुधसे श बचाये रहेगा। और हम प्रमुमें तुम्हारे विषयमें भरोसा रखते हैं कि जो कुछ हम तुम्हें श्राज्ञा देते हैं उसे तुम करते हो और र-करोगे भी। प्रमु तो ईरवरके प्रमुक्ती और और खीधके धीरजकी श्रोर तुम्हारे मनकी श्रगुंवाई करे।

म होना उचित है क्योंकि हम तुम्होंमें अनरीतिसे नहीं चले , और उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं चलता है अलग हो जाओ। ७ क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीतिसे हमारे अनुगासी सेंतकी रोटी किसीके यहांसे न खाई परन्तु परिश्रम श्रोर क्रेशले हे भाइया हम तुन्हें खपने प्रभु यीशु खिष्टके नामक्षे आज्ञा देते हैं कि हर एक भाईसे जो धनरीतिले चल्ता है श्रेष जो शिचा

रात और दिन कमाते थे कि तुममेंसे किसीपर भार न देवें। यह १ नहीं कि हमें अधिकार नहीं है परन्तु इसिबिये कि अपनेको तुम्हारे कारण दृष्टान्त कर देवें जिस्तें तुम हमारे अनुगामी हो आने। क्योंकि १० जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई कमाने नहीं चाहता है तो खाना भी न खाय। क्योंकि हम १६ सुनते हैं कि कितने छोगा तुम्हें में अनरीतिसे चछते हैं और कुछ कमाते नहीं परन्तु औरोंके काममें हाथ डाछते हैं। ऐसोंको हम १६ आज्ञा देते हैं और अपने प्रमु यीग्रु खीष्टकी ओरसे उपदेश करते हैं कि वे चैनलें कमाके अपनीही रोटी खाया करें। और तुम है १३ भाइया सुकर्म्म करनेमें कातर मत हात्रो । यदि केाई इस पत्रीमें का हमारा बचन नहीं मानता है उसे चीन्ह रखो श्रीर उसकी समभा परन्तु भाई जानके चितान्त्रो। संगति मत करो जिस्ते वह लिजित होय। तौभी उसे बेरीसा मत 0 ,00 K ~ N

[ पत्नीकी समाप्ति । ]

सभोंके संग होगे। सुक्ष पानळका अपने हाथका लिखा हुआ १७ नमस्कार जो हर एक पत्रीमें चिन्ह है. में यही लिखता हूं। हमारे १८ मभु यीशु खीष्टका अनुमह तुम सभोंके संग होवे। श्रामीन॥ शांतिका प्रभु श्रापही नित्य तुम्हें सर्वधा शांति देवे . प्रभु तुम

### तिमोथियको पावल प्रेरितकी पहिली पत्री।

[ पत्नीका ग्राभाष । ]

पावल जो हमारे त्राण्कर्त्ता ईश्वरकी श्रीर हमारी श्राशा प्रभु यीशु खीष्टकी श्राज्ञाके श्रनुसार यीशु खीष्टका प्रेरित है २ विश्वासमें श्रपने सच्चे पुत्र तिमोथियको . तुक्ते हमारे पिता ईश्वर श्रीर हमारे प्रभु खीष्ट थीशुले श्रनुप्रह श्रीर द्या श्रीर शांति मिले।

[ बिवादियोंका वर्णन ग्रीर व्यवस्थाका ग्रीमेप्राय । ]

जैसे मैंने माकिदोनियाको जाते हुए तुमसे विनती किई [ तैसे फिर कहता हूं ] कि इफिसमें रहियाँ जिस्तें तू कितनोंको आज्ञा ४ देवे कि श्रान श्रान उपदेश मत किया करो . श्रीर कहानियोंपर श्रीर श्रनन्त वंशावितयोंपर मन मत लगात्री जिनसे ईश्वरके भंडारीपनका जो बिश्वासके विषयमें है निबाह नहीं होता है परन्तु श्रीर भी विवाद उत्पन्न होते हैं। धर्माज्ञाका श्रन्त वह प्रेम है जो शुद्ध मनसे श्रीर श्रच्छे बिवेकसे श्रीर निष्कपट विश्वाससे ६ होता है . जिनसे कितने छोग भटकके बकवादकी श्रोर फिर गये ७ हैं . जो व्यवस्थापक हुआ चाहते हैं परन्तु न वह बातें वूमते जो वे कहते हैं श्रीर न यह जानते हैं कि कौनसी बातोंके विषयमें म दढ़तासे बोलते हैं। पर हम जानते हैं कि ब्यवस्था यदि कोई उसको विधिके श्रनुसार यह जानके काममें लावे तो श्रच्छी है. ह कि ब्यवस्था धर्मी जनके लिये नहीं ठहराई गई है परन्तु श्रधर्मी श्री निरंकुश लोगोंके लिये भक्तिहीनों श्री पापियोंके लिये श्रपवित्र श्रीर श्रशुद्ध लोगोंके लिये पितृवातकों श्री मातृन्नातकोंके १० लिये मनुष्यघातकों ब्यभिचारियों पुरुषगामियों मनुष्यविकड्यों मूठों श्रीर भूठी किया खानेहारों के लिये है श्रीर यदि दूसरा कोई

सोंपा गया । कर्मी हो लो खरे उपदेशके विरुद्ध है तो उसके लिये भी हैं. परम- ११ धन्य ईश्वरकी महिमाके सुसमाचारके श्रनुसार जो सुक्ते

श्रीर मैं सीष्ट बीधु हमारे प्रभुका जिसने मुक्ते सामर्थ्य दिया १२ धन्य मानता हूं कि उसने मुक्ते बिरवासयोग्य समक्ता श्रीर संवकाईके लिये ठहराया . जो आगे निन्दक श्रीर सतानेहारा १३ श्रीर उपद्रवीथा परन्तु मुक्तपर दया किई गई क्योंकि मैंने अविश्वा- श्रीर उपद्रवीथा परन्तु मुक्तपर दया किई गई क्योंकि मैंने अविश्वा- सतामें श्रज्ञानतासे ऐसा किया। श्रीर हमारे प्रभुका श्रनुग्रह १४ विश्वासके साथ श्रीर प्रमुक्त श्रीध- विश्वासके साथ श्रीर सर्वथा प्रहण्योग्य १४ [ परमेश्वरका बद्धा अनुम्रहं जी प वसपर हुआ तिस्का वर्णन । ]

है कि खिष्ट थीशु पापियोंको बचानेके लिये जगतमें आया जिन्होंमें में सबसे बड़ा हूं। परन्तु मुक्तपर इसी कारणसे दया किई गई १६ कि मुक्तमें सबसे अधिक करके यीशु खीष्ट समस्त थीरज दिखावें कि यह उन लोगोंके लिये जो उसपर अनन्त जीवनके लिये विश्वास करनेवाले थे एक नमूना होवे। सनातन कालके आवि-१७ विश्वास करनेवाले थे एक नमूना होवे। सनातन कालके आवि-१७ विश्वास करनेवाले थे एक नमूना होवे। सनातन कालके आवि-१७ विश्वास अवेदा अविदास करनेवाले योगोंको अर्थात् आहेत बुद्धिमान ईश्वरको सद्दा सर्वदं प्रतिष्ठा और गुव्यानुवाद होवे. आमीव।।

जहाज सारा गया । इन्होंभेंसे हुसिनई श्रीर सिकन्दर हैं जिन्हें मैंने शैतानको सोंप दिया कि वे ताड़ना पाके सीखें कि यह श्राचा हे पुत्र तिमोथिय में उन भविष्यद्वाधियोंके श्रनु- १८ सार जो तेरे विषयमें श्रागेसे किई गई तुक्ते सांप देता हूं कि तू उन्होंकी सहायतासे श्रन्छी छड़ाईका मोद्धा होय . श्रीर विश्वासको १६ श्रीर श्रव्छे विवेकको रखे जिसे स्थानेसे कितनोंके विश्वासका [ तिनेश्वियको दृहताईका अपदेश देना । ]

सो में सबसे पहिले यह उपदेश करता हूं कि बिनती श्री
र्मार्थना श्री निवेदन श्री धन्यबाद सब मनुष्योंके लिये किये हों . राजाओं के लिये भी श्रीर सभों के लिये जिनका जंच पढ़ है र [ प्रार्थना करनेका उपदेश खीर थीशुके मध्यस्य होनेका वर्णन ।]

निन्दा न करें।

अपना अपना जन्म बितानें। क्योंकि यह हमारे त्रायकर्ता ईरवरको ४ अच्छा लगता और भावता है जिसकी इच्छा यह है कि ४ सच्छा लगता और भावता है जिसकी इच्छा यह है कि ४ सब मनुष्य त्राया पावें और सत्यके ज्ञानतों पहुंचें। क्योंकि एकही ईरवर है और ईरवर और मनुष्योंका एकही मध्यस्थ है ध्वर्यात् खीष्ट यीष्ठा जो मनुष्य है जिसने समेंके उद्धारके दाममें ७ अपनेको दिया। यही उपयुक्त समयमेंकी साची है जिसके लिये में प्रचारक औ प्रोति और विश्वास औ सच्चाईमें अन्यदेशियोंका उपदेशक ठहराया गया . मैं खीष्टमें सत्य कहता हूं में भूठ नहीं बोलता हूं। इसिलिये कि इस विश्राम श्रीर जैनसे सारी भक्ति श्रीर गंभीरतामें

[ पुक्षों श्रार स्तियोंके आचरणकी विधि।]

द सो में चाहता हूं कि हर स्थानमें पुरुष लोग बिना क्रोध थी। १ बिना बिबाद पवित्र हार्थोको उठाके प्रार्थना करें। इसी रीतिसे में चाहता हूं कि खियां भी संकोच और संयमके साथ अपने तरें उस पहिरावनसे जो उनके येग्य है संवारें गून्थे हुए बाल वा सोने अब पहिरावनसे जो उनके येग्य है संवारें गून्थे हुए बाल वा सोने यही उन क्षियोंको जो ईश्वरकी उपासनाकी प्रतिज्ञा करती हैं अही उन क्षियोंको जो ईश्वरकी उपासनाकी प्रतिज्ञा करती हैं श सीहता है। स्वी अपनाप सकल अधीनतासे सीख लेवे। श सोहता है। सी अपनाप सकल अधीनतासे सीख लेवे। श परन्तु में खीको उपदेश करने अथवा पुरुषपर अधिकार रखनेकी श र परन्तु में खीको उपदेश करने अथवा पुरुषपर अधिकार रखनेकी श र परन्तु सी खीको उपदेश करने अथवा। देता हूं। क्योंकि आदम १४ परन्तु सी छली गई और अपराधिन हुई। तौभी जो वे संयम सिहत बिश्वास और प्रेम और पवित्रतामें रहें तो लड़के जननेमें त्राण पावगाँ।

[ मंडलीके रखवालों आर सेवकोंका कैसा स्वभाव क्रीर चरित चाहिये।]

्र यह बचन बिश्वासयोग्य है कि यदि कोई मंडलीके रखवा-र लेका काम लेने चाहता है तो अच्छे कामकी टालसा र करता है। सो उचित है कि रखवाला निर्दोष श्रीर एकही स्त्रीका स्वामी सचेत श्री संयमी श्रीर सुशील श्रीर श्रीरिथसेवक श्री इ सिखानेमें निपुण होय . मद्यपानमें श्रासक नहीं श्रीर न मरकहा

क्षि प्रिमेम्छमी नाम्हुस हुन्प्र ।गड्रम्प्र है।मक निम् म ४ डि क्रिक क्रिष्टिक क्रिप्टी खिन्छ किप्र डिम्प्र कि . क्रिक्टि १ ड्रीक श्रेष प्र । डिक्रिक्ष निधिष्ट भिक्तिक्षित श्रिप्त क्रिक्ट्र गृहि

आर छड़काका लाश गमारतास अयान एखता है। पर यह काइ र अपनेही बरकी अध्यक्ता करने न जानता है। तो क्योंकर हुंग्यरको महत्वीकी रखवाबी करेगा। फिर नविधिष्य न होय ऐसा न हो ह

ण किसर भि गृह । हैंग में इंदे किमाने किस भी समामिह की की डि म एसे हिंड लाख्य हैं इंदे किस हैं एस हैं एस

। इप मिर्रुस किनार्जि ग्रिक छात्र हि एर्ड्नी

न गिरंग्र के कि सेवलेक सेवल हैं सिर्म की हैं कि एक सेवल के कि हो है

. ग्रंडिमंग्रक डीमक डीम में ग्रंडिमंग्रक डीड़ कि एस ठडुंड व डिंग १९,३ गिकि थे ग्रंग । डिंगेडिमंग्रेमं में कर्डडी डुख ड्रिंग किमार्ग्यडी हुन्ग्रप माक क्लिक्स कि लेक्स गाँडिमी कि एक विद्यास किस्ता किस्ता है। १९ ष्टार्ड सर्व्ह हांच्यासां की ई प्रस्ता किस्ता किसार हिस्स

१९ माई गृष्टि हाई ग्रीमां की ई तमीट किंग्रिकी मितीर मिड़ । फूट | स्पारिमान्त्रमी माँताम सम गृष्टि तम्म हुन्ग्म डिम शिक्तीमितास्ड | स्पार्टमान्त्रमी माँताम सम प्रीप्ट मितान्य क्षाम क्षाम क्षाम क्षाम क्षाम क्षाम क्षाम क्षाम क्षाम

9.१ मंड्रेन्सी कींफिन । 1ंड्र 135म्प्रक एम्फास्ट फिनीरे खिन्छ किए। प्राप्त २० एखन्छ भिन्ना कि की स्थाहे विकास मान एक्स्वर्म । ई िए भड़ाभ एड्डा ई १९ष्टुरियोझि कि मैसाब्य मान एड्डा ई १५क

[। न्हें का सम्प्राप्तक कृष्टि ग्रह्म भाषांसक किन्छा ।

पास जिखता हूं। पर इसिक्षेभे छिखता हूं कि की में मिलंब करूं १५ हैं मिलं के कर नहीं मिलं के कार में मिलंब कर ने मिलं में सिक्षेम के मिलं में सिक्षेम में ब्रुव्हों की ने मिलं में सिक्षेम में सिक्सेम में बर्चा हैं कि मिलंग मिलंब के मिलंग मिलंब के मिलंग मिलंग में मिलंग सिक्सेम में सिक्सेम में सिक्सेम में सिक्सेम मिलंग हैं मिलंग सिक्सेम मिलंग हैं मिलंग में सिक्सेम मिलंग सिक्सेम मिलंग मिलंग सिक्सेम मिलंग मिलंग मिलंग सिक्सेम मिलंग मिलं

[। फाइएकोम किनिष्ठ उग्म क्रिंग्रिक ]

गांक र्निकी इंपि कैमड़ की है । मड़क सारद्यम् । मजाह हतीप प्रीहर प्रगोहामजाह प्रांड्रिनामप्रम प्रीहर गिरंग्रास कड़क सिराहरही है इ कैडमक कीप्रोड्डिक क्यू मह रिम्लाइक सम प्रगोहादाही किप्तिहरू

। है ितार हेकी ह्निम ।गृह कान्याप ब्राप्ट किन्ड क्राडरडे इड कीएड । है डिन छम् केनकर छार ? वस्य अन्बरी है जीर कोई बस्त या अस्यवादक एक क्य एड हेडू किए किएम्डर्ड कींफिन। फ्रें गिर एस क्डांकिस ४ इन्ह भाइनिनाम कम्प्रस प्रवि गिरि मिरिह की गरम किलीमूड क्रिक्स हो स् वानेकी बस्तकास पर रहनेकी आहा है। कि कि भिन्द डाइना कि . गणड़ गरह गणड़ नम किन किनिय असुस इ

[ । क्तातमा किवनता क्षेत्रकारि आहे स्पत्र आहे स्वामक विवय विवय हो।

। फुक् । फिक् 1 हा प्रक्रिक । इस किर्मिक म्ड्र । ई एगड़िन का अंपिक्षा किर्मिक । १ १ ईरवरपर भरेगा एवा है का सब मनुष्योंका मिन करके िहिति हमड़ की ई निई कि हरनिने गृष्टि ई निस्क मार्थिय क्ष्माक क्षेत्र मह क्षांकि । है क्ष्मिमा सहस्रा अक्ष्म आहे क्षा ०१ ह जीवनकी और आनेवालेकी भी प्रतिशा है। यह बचन बिष्वास-क्टाह किएट की ई ड्रीइछक फिनी कांत्रीय हम कीए हन्प्र ई न साधना कर । क्योंकि देहकी साधना कुछ थाड़के लिये फलदाहे किए बहिया कहा कि मिले हैं मिले अलग रह कर समिक कि कि अपनी इष्ट्राष्ट्र क्रिए। ई कि झाम्पष्ट ई ईकी प्राप्त क्रिक कि मिंकिक ध कि। हिन्द भिर भिर विभावका विभावका विभावका विभावका विभावका इन साइवोंकी हुन बातोंका स्मर्ग करवानेसे तु भीश स्रोहका अच्छा

। एक्। श्रम स्वनेत्राक्रिक से विद्या । भी सचेत रह कि तू उनमें बना रहे क्योंकि यह करनेमें तू अप--क़िका का का अपर हो हो है। अपने विकास मिलिस कि के की हुए । एक सिन्डु एक । हिन्ही कि कि । हु । । हुए ह हिन्छी है। एक एकी क्षेत्र हाथ किनेकर थाड़ क्रांगिक निवास छाड़ किए 98 कि मार्स क्षा । इस बरदानसे का तुक्तम है का भविष्यहा-गृह स्पर्द्रम्य संन्द्रम ग्रिक्य काल म से विक्य । यह मन मनाइड इह फिली क्षिमितारूकी कु मितिहकीए गर्छ मित्रारूकी मित्रारू मिर्मट १६ कोई तेरी जवानीको तुच्छ न जाने परन्तु बचनमें चलनमें

[ मंडलीमेंको स्तियों ग्रीर विश्ववाग्रींसे कैसा ब्यवहार किया चाहिये।

बूढेकी मत दपट परन्तु उसकी जैसे पिता जानके उपदेश दे श्रीर जवानांका जैसे भाइयोंका . बुढ़ियाश्रोंका जैसे २ मातात्रोंको श्रीर युवतियोंको जैसे बहिनांको सारी पवित्रतासे उप-देश दे । बिधवाश्रोंका जो सचमुच बिधवा हैं श्रादर कर । परन्तु ३,४ जो किसी बिधवाके लड़के अथवा नाती पाते हों तो वे लोग पहिलो अपनेही घरका सन्मान करने और अपने पितरोंको प्रतिफल देनेको सीखें क्योंकि यह ईश्वरको श्रच्छा लगता श्रीर भावता है। जो सचमुच बिधवा और अकेली छोड़ी हुई है सो ईश्वरपर भरोसा ४ रखती है श्रीर रात दिन बिनती श्री प्रार्थनामें लगी रहती है। परन्तु जो भाग विलासमें रहती है सा जीतेजी मर गई है। श्रीर ६,७ इन बातोंकी श्राज्ञा दिया कर इसिलये कि वे निर्दोष होवें। परन्तु यदि कोई जन अपने कुटुंबके और निज करके श्रपने घरानेके प्र लिये चिन्ता न करे तो वह विश्वाससे मुकर गया है श्रीर श्रविश्वा-सीसे भी बरा है। बिधवा वही गिनी जाय जिसकी बयस साठ ह बरसके नीचे न हो जो एकही स्वामीकी स्त्री हुई हो . जो सुक- १० म्मींके विषयमें सुख्यात हो यदि उसने लड़कोंको पाला हो यदि श्रतिथि सेवा किई हो यदि पवित्र लोगोंके पाश्रोंको धीया हो यदि दुः सियोंका उपकार किया हो यदि हर एक श्रब्धे कामकी चेष्टा किई हो तो गिन्ती में श्रावे। परन्तु जवान विधवाश्रोंको श्रलग ११ कर क्योंकि जब वे सीष्टके बिरुद्ध सुख बिलासकी इच्छा करती हैं तब बिवाह करने चाहती हैं . श्रीर दंडके ग्रेग्य होती हैं क्योंकि १२ उन्होंने अपने पहिले विश्वासको तुच्छ जाना है। श्रीर इसके संग १३ वे बेकार रहने और घर घर फिरनेका सीखती हैं श्रीर केवल बेकार रहने नहीं परन्तु बकवाही होने श्रीर पराये काममें हाथ डालने और अनुचित बातें बोलनेको सीखती हैं। इसलिबे में १४ चाहता हूं कि जबान विधवाएं बिवाह करें श्रीर लड़के जनें श्री घरवारी करें श्रीर किसी बिरोधीको निन्दाके कारण कुछ श्रव-सर न देवें। क्योंकि श्रव भी कितनी तो बहकके शैतानके पीछे १४ हो लिई हैं। जो किसी विश्वासी श्रथना निश्वासिनीके यहां १६ विधवाएं हों तो वही उनका उपकार करे श्रीर मंडलीपर

भार न दिया जाय जिस्तें वह उन्होंका जो सचमुच विधवा हैं उपकार करे।

[ प्राचीनोंसे कैसा व्यवहार किया चाहिये श्रीर कितनी श्रीर वातों ] का उपदेश ।]

उन प्राचीनोंने श्रच्छी रीतिसे श्रध्यचता किई है सो दून श्राहरके येग्य सममे जावें निज करके वे जो उपदेश श्रीर शिचामें प्रम्पुरस्तक कहती है कि दावनेहारे बैठका मुंह मत बांध श्रीर कि बनिहार श्रपनी बनिके येग्य है। अश्र प्राचीनके बिरुद्ध दो श्रथवा तीन साचियोंकी साची बिना श्रपवा-२० दको प्रहण न करना। पाप करनेहारोंकी समोंके श्रागे सममा दे २३ इसिबिये कि श्रीर लोग भी उर जावें। में ईश्वरके श्रीर प्रमु वीश्र विश्वर के स्वार करने हा स्वार के व्यापन के वापन की विश्व प्रमु वीश्र विश्वर के श्रीर प्रमु विश्वर के श्रीर प्रमु वीश्र विश्वर के श्रीर प्रमु विश्वर के श्रीर प्रमु वीश्र विश्वर के श्रीर प्रमु विश्वर के श्रीर प्रमु वीश्र विश्वर के श्रीर प्रमु विश्वर के श्रीर के श्रीर के स्वार के श्रीर के श्रीर के श्रीर के स्वार के श्रीर के श्री

खीष्टके श्रीर चुने हुए दूतोंके श्रागे दढ़ श्राज्ञा देता हूं कि तू मनकी गांठ न बांधके इन बातोंकी पालन करे श्रीर कोई काम पचपातकी २२ रीतिसे न करे। किसीपर हाथ शीघ्र न रखना श्रीर न दूसरेंके

२२ रातिस न कर । किसापर हाथ शाध न रखना श्रार न दूसराक २३ पापेंग्नें भागी होना . श्रपनेको पवित्र रख । श्रब जल मत पिया कर परन्तु श्रपने उदरके श्रीर श्रपने बारम्बारके रोगेंके कारण

कर परन्तु अपने उदरक आर अपने बारस्वारक रानाक कारण २४ थोड़ासा दाख रस लिया कर। कितने मनुष्योंके पाप प्रत्यत्त हैं श्रीर बिचारित होनेको श्रागेही चलते हैं परन्तु कितनेंांके वे पीछे भी

२४ हो लेते हैं। वैसे ही कितनेांके सुकर्म भी प्रत्यच हैं श्रीर जो श्रीर प्रकारके हैं सो छिप नहीं सकते हैं।

### [दासेंके लिये उपदेश।]

जितने दास जूएके नीचे हैं वे श्रपने श्रपने स्वामीका सारे श्रादरके याग्य समफें जिस्तें ईश्वरके नामकी श्रीर धम्मीपदेश-२ की निन्दा न किई जाय । श्रीर जिन्होंके स्वामी बिश्वासी जन हों सो उन्हें इसिजिये कि भाई हैं तुच्छ न जानें परन्तु श्रीर भी उनकी सेवा करें क्योंकि वे जो इस मलाईके भागी होते हैं विश्वासी श्रीर प्यारे हैं . इन बातोंकी शिका श्रीर उपदेश किया कर ।

> [बिबादियोंसे परे रहनेकी खाज्ञा । ले।भका निषेथ । तिमेशियको निज थर्म कर्म्ममें हुढ़ रहनेका उपदेश ं]

उपितृ कोई जन ग्रान उपदेश करता है श्रीर खरी बातोंकी श्रर्थात हमारे प्रभु यीशु लीष्टकी बातोंको श्रीर उस शिचाको जो भिक्तके

िनके मन बिगड़े हैं और जिनसे सबाई हो। वह है का बानकि कुरे संदेह . और उन मनुष्यं के क्षिय है। इस इस है है है ग्राह किंग्रिफ़ गृष्टि जाब कि। इन्हीं गृष्ट डाड सेन्छी ई गिर्ग किइ शीर कुछ नहीं जानता है प्रन्तु उसे विवादोंका श्रीर शब्दोंके भंग-अनुसार है नहीं मानता है . ते वह श्रीमानसे फूल गया है अ

ए, सिनाम्य मड़ कींकि। है हामक बड़ा क्रीम क्रप्रिमिन्स पूर । ाम्ड्र मिछा है। मिछ है की मिछ है । इस की है

है। और भोजन की वस तो हंज िस कि में इन्होंसे सन्तुर न िका डिंग मिर निर्ह्ण कि क्रक मड़ की ई SIPR प्राष्ट्र भारत डिंग हुन्

माणि अभिक्ष भीकिना इ गृष्टि निड्डिह रेज्ड्ड गृष्टि मईक गृष्टि इता चाहिये। परन्तु जो छोग धनी होने चाहते हैं भी परीका ह

छिन किन्छ साप भिर है छुन किमिड़ा इस मार्क किन्छ की कसते हैं जो मनुष्योंकी विनाश और विष्वंसमें हुबा देते हैं। क्यों- १०

। इ ।इक्ष ग्रामग्राम मिर्ग्रिक मह्नम

नीमंद्र विकास गाय कांग्रेसी। महुत ग्रीह । का प्राप्त ह कि की किमिटी के प्रथ विनिद्यात क्रिक्स के अपने कि कि श्री कियास श्री भी श्री स्रोध के नमताकी नेश कर । कियास- १२ ११ कीम कि ममध आहि इस वातीले बचा रह की मम के अव के कि

कार किया। में तुन्ते हेय्बरके आगे तो सभीको जिलात है और १३

• फ़्क न्छा मंहासक्य केशक स्थि भूप रामड़ विद्वी ४१ उन्जिमी किएएए छड़ के की . है कि हाएए हैंडी क्रिए किएक नीए केंग्रह मार्ग निसने पनितय पिरातक सम्बन्ध अंगी-

है । छेट डिक मिली मिमिकि मिमिकि विद्या है । छेर हो। वस है . श्रीर अमरता केवल उसीकी है और वह अगम्य जाममा १६ किरिडिनेक छिप्ट हि किरिडिने किरिडिने के किरिडिने के किरिडिने ११ छड्ड ग्रांक म्हामभूभ कि गार्गाम्ही सार्वमा डिन्मा इह मही

॥ निमास . भाई मक -19म किन्ह कुछ सकता है . उसको प्रतिष्ठा को इनक माहि

[समबानोके लिये सपदेश ।]

का लेगा इस संसारमें धनी हैं उन्हें आज़ा दें कि ने अभिमानी ९७

[। मी।मरु तेनिक ठड़ीड एईएड ]

३० ई सिमिशिय स्य धाथिका एका कर क्या अध्य विकास से अध्य विकास के अध्य के प्रमाहित हैं उसका कर विकास के स्था है अध्य कि स्था कि स्था के स्था के

# तिमोथियको पावल प्रेरितकी दूसरी पत्नी।

[पत्नीकान्राभाषा]

पावल जो उस जीवनकी प्रतिज्ञाके श्रानुसार जो स्वीष्ट यीशुमें है ईश्वरकी इच्छासे यीशु स्वीष्टका प्रोरेत हैं. मेरे प्यारे २ पुत्र तिमोथियको ईश्वर पितासे और हमारे प्रमु स्वीष्ट यीशुसे श्रनुग्रह श्रीर दया श्रीर शांति मिले।

> [ पावलका तिमोथियके विषयमें चन्यवाद करना ग्रीर चर्मयुद्धमें हुद्धना करनेका उपदेश देना । ]

में ईश्वरका धन्य मानता हूं जिसकी सेवा में अपने पितरोंकी रीति पर शुद्ध मनसे करता हूं कि रात दिन मुक्ते मेरी प्रार्थनाओं में तेरे विषयमें ऐसे निरन्तर चेत रहता है। श्रीर तेरे श्रांसुओं के स्मरण करके में तुक्ते देखनेकी छाछसा करता हूं जिस्तें श्रानन्दसे पिरपूर्ण होऊं। क्योंकि उस निष्कपट विश्वासकी मुक्ते सुरत पड़ती है जो तुक्तमें है जो पहिले तेरी नानी लोईसमें श्रीर तेरी माता उनीकीमें बसता था श्रीर मुक्ते निश्चय हुआ है कि तुक्तमें भी बसता है।

इस कारण्ये में तुमें चेत दिलाता हूं कि ईश्वरके वरदानको ह जो मेरे हाथोंके रखनेके द्वाराधे तुममें है जगा दे। क्योंकि ईश्वरने छमें कादराईका नहीं परन्तु सामर्थ्य श्री प्रेम श्री प्रवोधका श्रात्मा दिया है। इसिलये तून हमारे प्रमुकी साचीसे श्रीर न मुमसे जो उसका बंधुशा हूं लजित हो परन्तु सुसमाचारके लिये मेरे संग ईश्वरकी शक्तिकी सहायतासे दुःख उठा जिसने हमें बचाया श्रीर उस पवित्र बुलाहटसे बुलाया जो हमारे कम्मेंकि श्रनुसार नहीं परन्तु उसीकी इच्छा श्रीर उस श्रनुमहके श्रनुसार थी जो खीष्ट यीशुमें सनातनसे हमें दिया गया , परन्तु श्रमी हमारे त्राणकर्ता यीशु १० खीष्टके प्रकाशके द्वारा प्रगट किया गया है जिसने मृत्युका चय किया परन्तु जीवन श्रीर श्रमरताको उस सुसमाचारके द्वारासे
११ प्रकाशित किया . जिसके जिये में प्रचारक श्री प्रेरित श्रीर श्रन्थ१२ देशियोंका उपदेशक ठहराया गया । इस कारणसे में इन दुखोंको भी भोगता हूं परन्तु में नहीं ठजाता हूं क्योंकि में उसे जानता हूं जिसका मेंने विश्वास किया है श्रीर मुस्ते निश्चय हुआ है कि वह उस दिनके जिये मेरी धार्थीकी रचा करनेका सामर्थ्य रखता
१३ है । जो बातें तृने मुक्तले सुनीं सोई विश्वास श्रीर प्रेमसे जो १४ सीष्ट यीशुसे होते हैं तेरे जिये खरी बातोंका नमूना होवें । पविश्व श्रातमाके द्वारा जो हममें बसता है इस श्रच्छी थार्थीकी रचा कर ।
१४ त्यही जानता है कि वे सब जो श्राशियामें हैं जिनमें कुरीछ १६ श्रीर हमोगिनिस हैं मुक्तसे किर गये । उनीसिकर के घरानेपर प्रभु दया करे क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जीवको ढंढा किया श्रीर मुक्ते ढूंढा श्रीर पावा । प्रभु उसको यह देने कि उस दिनमें उसपर प्रभुसे द्या किई जाय . इक्तिसमें भी उसने कितनी सेवकाई किई सो तू बहुत श्रच्छी रीतिसे जानता है ।

सो हे मेरे पुत्र तू उस अनुप्रहसे जो कीष्ट योग्नुमें है बठ-र वन्त हो। ग्रीर जो बातें तृने बहुत सािच्चिंग श्रागे मुक्कों सुनीं उन्हें विश्वास योग्य मनुष्योंको सींप दे जो दूसरोंको भी १ सिखानेके योग्य होवें। सो तू बीग्नु कीष्टके अच्छे बोद्धाकी नाई १ दुःख सहले। जो कोई युद्ध करता है सो श्रपनेको जीविकाके ब्यो-पारोंमें नहीं उठकाता है इस जिये कि श्रपने भरती करनेहारेको १ प्रसन्न करे। श्रीर यदि कोई मछ्युद्ध भी करे जो वह विधिके श्रयु-१ सार मछ्युद्ध न करे तो उसे मुकुट नहीं दिया जाता है। श्वित है कि पहिले वह गृहस्थ जो परिश्रम करता है फलोंका श्रंश पाने।

जो मैं कहता हूं उसे बूम ले क्योंकि प्रमु तुमे सब बातोंमें ज्ञान देगा।
 स्मरण कर कि यीशु खीष्ट जो दाऊदके बंशसे था मेरे

वचन बिश्वासयोग्य है कि जो हम उसके संग सूप तो उसके संग कीयेंगे भी। जो हम धीरज धरे रहें तो उसके संग राज्य भी करेंगे. जो हम उससे सुकर जायें तो वह भी हमसे सुकर जायगा। जो हम अविश्वासी होवें वह विश्वासयोग्य रहता है वह हुए लोगोंके कारण सब बातोंमें धीरज घरे रहता हूं कि श्रनन्त महिमा सहित वह त्राण जो खीष्ट थीग्रमें है उन्हें भी मिले। यह भपनेको श्राप नहीं नकार सकता है। ص لايور مه لار

िच्यं बिवाद चीर अकवादका निषेध चीर प्रभुक्ते दासकी चाग्यकी चाल श्रीर स्वभावका वर्षन ।

पथार्थ बिभाग करवैया उहरानेका यत कर । परन्तु अशुद्ध १४ बक्तवादों बचा रह क्यों कि ऐसे बक्तवादी अधिक अभिक्तमें बढ़ते जायेंगे। और उनका बचन सड़े घावकी नाई फेलता जायगा। १७ उन्हों में हुमिनई और फिलीत हैं जो सस्यके विषयमें भटक गये हैं १६ कीर कहते हैं कि पुनरूथान हो चुका है और कितनों के बिध्यासकी उटट देते हैं। तौभी ईरवरकी हट नेव बनी रहती है जिसपर यह १३ बगा है कि प्रमु उन्हें जो उसके हैं जानता है और यह कि हर एक अन जो खिछका नाम खेता है जुकम्मीसे अलग रहे। बड़े घरमें २० केवल सीने और चांदीके बरतन नहीं परन्तु काठ और मिहीके बरतन भी हैं और कोई कोई आदरके कोई कोई अनादरके हैं। सो यदि २१ भी हैं और कोई कोई आदरके कोई कोई अनादरके हैं। सो यदि २१ श्वाग शुद्ध मनसे प्रभुकी प्रार्थना करते हैं उन्होंके संग मिलापकी सेष्टा कर। पर मूढता श्रीर श्रविद्याके बिवादोंको श्रलग कर क्योंकि तू जानता है कि उनसे भगड़े उत्पन्न होते हैं। श्रीर प्रभुके दासको सिवत नहीं है कि भगड़ा करे परन्तु समोकी श्रीर कोमल श्रीर इन बातोंका उन्हें स्मरण करवा और प्रमुके आगे दढ आहा दे कि वे शब्दोंके भगड़े न किया करें जिनसे कुछ लाभ नहीं होता पर सुननेहारे बहकाये जाते हैं। अपने तई ईश्वरके आगे प्रहण-षोग्य और ऐसा कार्य्यकारी जो लिजत न होय और सत्यके बचनका कोई अपनेको इनसे थुद्ध करेतो वह आदरका बरतन होगा जो पवित्र किया गया है और स्वामीके बड़े काम आता है और हर एक अच्छे कम्मके लिये तैयार किया गया है। पर जवानीकी अभिळा-बाओं से बचा रह परन्तु धर्म्भ औं बिश्वास औं प्रेम और जो لام U ده 40 'n 9

२१ सिखानेमें निपुण श्रीर सहनशील होय. श्रीर विरोधियोंको नम्रताले समक्तावे क्या जाने ईश्वर उन्हें पश्चात्ताप दान करे कि वे २६ सत्यको पहचानें श्रीर जिन्हें शैतानने श्रपनी इच्छा निमित्त बक्ताया था उसके फंदेमेंसे सचेत होके निकलें।

#### [कुपन्थियोंके प्रगत है। नेकी भविष्यद्वाणी । ]

पर यह जान ले कि पिछले दिनोंमें किटन समय श्रा र पड़ेंगे। क्योंकि मनुष्य ग्रापस्वार्थी लोभी दंभी श्रभिमानी निन्दक माता पिताकी श्राज्ञा छंघन करनेहारे कृतव्नी श्रपिवत्र . मयारहित क्मारहित दोष छगानेहारे श्रसंयमी कठोर भलेके विशेष विश्वासघातक उतावले घमंडसे फूले हुए श्रीर ईश्वरसे श्रू श्रीक सुख बिछासहीको प्रिय जाननेहारे होंगे . जो भिक्तका रूप भारण करेंगे परन्तु उसकी शक्तिसे मुकरेंगे . इन्होंसे परे रह । इक्योंकि इन्होंमेंसे वे हैं जो घर घर घुसके उन श्रोछी खियोंको बश कर लेते हैं जो पापेंस छदी हैं श्रीर नाना प्रकारकी श्रभिछाषाश्रों ७ के चछागे चछती हैं . जो सदा सीखती हैं परन्तु कभी सत्यके ज्ञानछों नहीं पहुंच सकती हैं । जिस रीतिसे यान्नी श्री यांबीने मूसाका साम्ना किया उसी रीतिसे ये मनुष्य भी जिनके मन बिगड़े हैं श्रीर जो बिश्वासके विषयमें निकृष्ट हैं सत्यका साम्ना करते हैं । १ परन्तु वे श्रिक नहीं बढ़ेंगे क्योंकि जैसे उन दोनोंकी श्रज्ञानता सभोंपर प्रगट हो गई वैसे इन छोगोंकी भी हो जायगी।

### [पावलका अपने नमूनेसे तिमाि वियक्ती साहस देना ।]

परन्तु तूने मेरा उपदेश श्री श्राचरण श्री मनसा श्री बिश्वास
श्री धीरज श्रीर प्रेम श्री स्थिरता . श्रीर मेरा श्रनेक वार सताया जाना श्री दुःख उठाना श्रच्छी रीतिसे जाना है कि मुक्तपर श्रन्तेखियामें श्रीर इकोनियामें श्रीर लुखामें कैसी बातें बीतीं मैंने
केसे बड़े उपद्रव सहे पर प्रमुने मुक्ते सभोंसे उवारा । श्रीर सब लोग जो खीष्ट यीशुमें भक्ताईसे जन्म बिताने चाहते हैं सताये
जायेंगे । परन्तु दुष्ट मनुष्य श्रीर बहकानेहारे धोखा देते हुए श्रीर

धोखा खाते हुए अधिक बुरी दशाळों बढ़ते जायेंगे।

[ अस्मेप्तानामा विकास देह रहनेमा वपदेश । ]

११ ति मिन है ति एक प्रति । शिक्ष कि कि एक प्रति । १४ ति । १४

ा मन्त्रक नणव तलावास तिमस प्राक्ष कातिनी त्रियक्षीतिती त्रात्रकाम

। हैं । हुं भा है मेरे । विस् हैं से अप हों । भार हा । हैं । हैं । भार हा । हैं । भार हों । भार हों हैं । भार हैं हैं की । भें । के । हुं हैं । हैं ।

्यावलका भापने हालका सन्देश हेना और पिखला आजाओको जताना ।

१,3 मड़ नीमड़ि कींग्रिन। एक छप कर्नाष्ट प्राप्त भाग प्रीम एका क्लिकनिरिस्तिष्ठी प्रार्ट्ट है । इाईट क्रिस्स क्लाक प्रयो किंप्रास्त्रे ११ रुव्यक्त । ई गणा क्लिकिनियर इस्ति। क्लिकिनियर क्रिस्ट इं

। प्राक्तुमन किनापृष्ट कुप्रभितिह ग्रन्थि किञ्चूह ग्रन्थि । अकिग्रयी । प्राम्ल क्लिकिम ।। नीमाह . छाड़ । इंदि । असीन ॥ ज्ञपने स्वगीय शब्यके लिये मेरी रचा करेगा. उसका गुणानुबाह श्रद बार्चाया गया । और प्रभु मुभे हर् एक बुरे कम्मेसे बचानेगा और सुनाया जाय और सब अन्यदेशी नेगा सुने और मैं सिंहके मुखसे हुआ और सुमें सामध्य दिया जिस्ते मेरे हारासे उपदेश सम्पूर्ण ३० देशका उनपर दीव न छगाया याव । परन्य गर्भ मेर् निकट खंदा . इन्हें समू होस है है। इन एसे सम है। इन सम्हें रहा रहा किइए र्स । ई एकी सार्की इिन्ड्रह क्यें कि शिमड़ स्पट कीएक ३१ 39 1 छ । सि है असुस । एक एक एक एक स्थाप के अप कि एक कि एक कि । १४,१४ ले आ। सिकन्द्र ठठरेने मुक्त्से बहुत बुराइयां किई. प्रभू शाया और पुस्तकोती निज करक सम्मेशत्रोका जब तू थाने तब इक्षि नेड्राफ क्रीएक साप्ति मिं कि निर्दाष्ट्य छह। एट्स किछिनीड्र इह निम किकछोतु हन्। । ई । हाए माक हडूह रीम फिली कड़ेाक ९ १ - कि इंड कीएिक रि एमं रिपष्ट कि कि कि . इं साम रीम करू

1 प्राक्तिमा किमान्य कामान्य प्राप्त कार्यक्राह्म गाह । आक्रमा 3 ए मिनिक्सी निर्म केट एट पिर्ग मक्षीहि ग्रीह एए। इन सिक्त्रीक स्त्राप्त 3 एड ग्रीह कियू ग्रीह अकृट . एक क्रम किमाद्य किश्चीय । इन्हि १९ एटि स्पर। प्राक्त्रमम् स्वेत कार्याक्ष द्वाम कार्याक्ष प्रकाशिक्ष ग्रीह सम्बन्धि ५९ ॥ निर्माह । विद्व एसे कार्यम् इस्तृष्ट अप्तृष्ट कार्यक्ष प्रमान १६ छि

### तीतसको पावल प्रेरितकी पत्री।

[पत्नीका ग्राभाष।]

पावल जो ईश्वरका दास श्रीर ईश्वरके चुने हुए लोगोंके विश्वासके विषयमें श्रीर जो सत्य बचन भक्तिके समान है उस सत्य बचनके ज्ञानके बिषयमें श्रनन्त जीवनकी श्राशासे बीश खीष्टका प्रेरित है . कि उस जीवनकी प्रतिज्ञा ईश्वरने जो फूट बेल र नहीं सकता है सनातनसे किई . परन्तु उपयुक्त समयमें श्रपने विचनको उपदेशके द्वारा जो हमारे श्रायकर्त्ता ईश्वरकी श्राज्ञाके श्रनुसार सुक्ते सोपा गया प्रगट किया . तीतसको जो साधारण अ विश्वासके श्रनुसार मेरा सच्चा पुत्र है ईश्वर पिता श्रीर हमारे श्राणकर्त्ता गसु यीशु लीष्टसे श्रनुसह श्रीर दया श्रीर शांति मिले ।

[ पावलका तीतसकी क्रीतीकी धर्ममंडली मुधारनेकी आचा देना । ]

मैंने इसी कारण तुमे कीतीमें ब्रोड़ा कि जो बातें रह गईं स् तू उन्हें सुधारता जाय श्रीर नगर नगर प्राचीनेंको नियुक्त करें जैसे मैंने तुमें श्राज्ञा दिई . कि यदि कोई निदेंषि श्रीर एकही ६ स्त्रीका स्वामी होष श्रीर उसको बिश्वासी लड़के हों जिन्हें जुचपनका देख नहीं है श्रीर जो निरंकुश नहीं हैं तो वही नियुक्त किया जाय । क्योंकि उचित है कि मंडलीका रखवाला जो ईश्वरका ७ मंडारीसा है निदेंषि होय श्रीर न हठी न कोधी न मद्यपानमें श्रासक्त न मरकहा न नीच कमाई करनेहारा हो . परन्तु श्रतियिसेवक प्रश्री अलेका प्रेमी श्री सुबुद्धि श्री अम्मी श्री पवित्र श्री संयमी होय . श्रीर बिश्वासयोग्य बचनको जो धम्मोपदेशके श्रनुसार है ६ धरे रहे जिस्तें वह खरी शिकासे उपदेश करनेका श्रीर विवादियोंको सममानेका भी सामर्थ्य रखे ।

क्योंकि बहुतरे निरंकुश बकबादी श्रीर धीखा देनेहारे हैं निज १० करके खतना किये हुए लोग . जिनका मुंह बन्द करना श्रवश्य ११ है जो नीच कमाईके कारण श्रजुचित बातोंका उपदेश करते हुए

१२ घरानेका घराना बिगाइते हैं । उनमेंसे एक जन उनके निजका एक भविष्यद्वक्ता बोला क्रीतीय लोग सदा भूठे श्री दुष्ट पशु श्री १३ निकम्मे पेटपासू हैं । यह साची सत्य है इस हेतुसे उन्हें कडाईसे

१४ समभा दे जिस्तें वे बिश्वासमें निष्लोट रहें . श्रीर यिदूदीय कहा-

नियोंमें श्रीर उन मनुष्योंकी श्राज्ञाश्रोंमें जो सत्यसे फिर जाते हैं १४ मन न छगावें। शुद्ध लोगोंके लिये सब कुछ शुद्ध है परन्तु श्रश्चद्ध

श्रीर श्रविश्वासी लोगोंके लिये कुछ नहीं शुद्ध है परन्तु उन्होंका मन

१६ और बिवेक भी श्रशुद्ध हुआ है। वे ईश्वरको जाननेका श्रंगीकार करते हैं परन्तु श्रपने कम्मेंसि उससे मुकर जाते हैं कि वे विनौने श्रीर आज्ञा छंघन करनेहारे और हर एक श्रच्छे कर्म्मके लिये निकृष्ट हैं।

> [ बूढ़े और जबान पुरुषों औ। स्तियों ग्रीर दातोंके लिये चपदेश ग्रीर ईश्वरको अनुशक्का श्रीभिष्ठाय । ] "

परन्तु तू वह बातें कहा कर जो खरे उपदेशके योग्य हैं। २ र बूढ़ेंसि कह कि सचेत श्री गंभीर श्री संयमी होवें श्रीर

इ बिरवास श्री प्रेम श्री धीरजमें निष्लाट रहें । वैसेही बुढ़िशाश्रांसे कह कि उनका श्राचरण पवित्र लोगों के ऐसा होवे श्रीर न देख लगानेवालियां न बहुत मुख्यानके बरामें होवें पर श्रव्ही बातों की

छ शिक्षा देनेवालियां इसलिये कि वे जवान खियोंको सचेत करें

१ कि वे अपने अपने स्वामी औ छड़कों से प्रेम करनेवालियां . औ। संयमी औ पतिवता औ घरमें रहनेवाली औ भली होवें और अपने अपने स्वामीके अधीन रहें जिस्तें ईश्वरके बचनकी निन्द।

६,७ न किई जावे । बैसेही जवानोंको संयमी रहनेका उपदेश दे । श्रीर सब बातोंमें श्रपने तई श्रच्छे कम्में।का दृष्टान्त दिखा श्रीर उपदेशमें

म निर्विकारता श्री गंभीरता श्री शुद्धता सहित । खरा श्री निर्देशि बचन प्रचार कर कि बिरोधी हमें।पर कोई बुराई छगानेका गीं न

ध पाके लिजित होय । दासोंको उपदेश दे कि श्रपने अपने स्वामीके
 श्रधीन रहें श्रीर सब बातोंमें प्रसन्नता येग्य होवें श्रीर फिरके

१० उत्तर न देवें . श्रीर न चोरी करें परंतु सब प्रकारकी श्रच्छी सचौटी दिखाचें जिस्तें वे सब बातोंमें हमारे त्राणकर्त्ता ईरवरके उपदेशके शोभा देवें।

### िईश्वरके अनुप्रहका अभिपाय।

क्योंकि ईश्वरका त्राणकारी अनुग्रह सब मन्ध्यांपर प्रगट हुन्ना है . ११ ब्रीर हमें शिचा देता है इसलिये कि हम अभिक्तसे और सांसारिक १२ प्रभिलाषात्रोंसे मन फेरके इस जगतमें संयम श्री न्याय श्री भक्तिसे जन्म बितावें . श्रीर श्रपनी सुखदाई श्राशाकी श्रीर महा ई<mark>रवर १३</mark> प्रार श्रपने त्राणकर्ता थीशु सीष्टके ऐश्वर्य्यके प्रकाशकी बाट जोहते हिं. जिसने श्रपने तई हमारे लिये दिया कि सब श्रधर्मासे हमारा १४ हद्वार करे श्रीर श्रपने लिमे एक निज लोगको शुद्ध करे जो श्रच्छे कर्म्मोंके उद्योगी होवें। यह बातें कहा कर और उपदेश कर और १४ हु श्राज्ञा करके समका दे . कोई तुक्ते तुच्छ न जाने।

ि देशाधिकारिबोंके बधमें रहने ग्रीर गुभ घाल चलनेका उपदेश।

लागोंको स्मरण करवा कि ने अध्यक्तों श्रीर अधिकारियोंके

वाशाका स्मर्थ परवा । । अपने क्षीर हर एक अच्छे कर्माके लिये तैयार रहें . श्रीर किसीकी निन्दा न करें परन्तु मिलनसार श्री २ ष्टदुभाव हें श्री सब मनुष्योंकी श्रीर समस्त प्रकारकी नम्रता दिखावें। क्योंकि हम लोग भी श्रागे निर्देखि श्रीर श्राज्ञा लंधन ३ करनेहारे थे श्रीर भरमाये जाते थे श्रीर नाना प्रकारके श्रमिलाप थ्रा सुख बिलासके दास बने रहते थे श्रीर बैरभाव श्रीर डाहमें समय बिताते थे श्रीर घिनौने श्रीर श्रापसके बेरी थे। परन्तु जब ४ हमारे त्राग्यकर्त्ता ईश्वरकी कृपा श्रीर मनुष्योंपर उसकी प्रीति प्रगट हुई . तब धर्म्मके कार्य्यांसे जो हमने किये सा नहीं परन्तु श्रपनी ४ द्याके श्रनुसार नये जन्मके स्नानके द्वारा श्रीर पवित्र श्रात्मासे नये किये जानेके द्वारा उसने हमें बचाया . जिस आत्माको उसने ६ हमारे त्राग्पकर्ता यीशु स्त्रीष्टके द्वारा हमें।पर श्रिधकाई से उंडेला . इसलिमे कि हम उसके अनुग्रहसे धर्मी ठहराये जाके अनन्त ७ जीवनकी आशाके अनुसार अधिकारी बन जावें। यह बचन बिरबास म याग्य है श्रीर में चाहता हूं कि इन बातोंके बिषयमें तू दढ़तासे बोले इस लिये कि जिन लोगोंने ईरबरका विश्वास किया है सो ध्यच्छे श्रच्छे कर्मा किया करनेके सीचमें रहें . यही बातें उत्तम श्रीर मनुष्योंके छिषे फलदाई हैं।

[ अपनेक बातों आगं उपदेश आहेर नमस्कार सहित पत्नीकी समाप्ति ।]

 परन्तु मृद्ताके बिवादोंसे श्रीर वंशावित्रगेंसे श्रीर वैर विरोधसे श्रीर ब्यवस्थाके विषयमेंके कगडोंसे बचा रह क्योंकि वे निष्कल श्रीर

१० ब्यर्थ हैं। पाखंडी मनुष्यको एक नेर बरन दो नेर चितानेके पीछे

१२ श्रालग कर । क्योंकि तू जानता है कि ऐसा मनुष्य भटकाया गया
१२ है श्रीर पाप करता है श्रीर श्रपनेको श्राप दोषी ठहराता है । जब मैं

१२ है और पाप करता है और श्रपनका आप दावा उहराता है। जब म श्रातिमा श्रधवा तुखिकको तेरे पास भेजूं तब निकापितमें में पास श्रानेका यल कर क्योंकि मैंने जाड़ेका समय वहीं काटनेको

१३ ठहराया है। जीनस ब्यवस्थापकको और श्रपछोको बड़े यतसे आगे १४ पहुंचा कि उन्हें किसी बस्तुकी घटी न होय। श्रीर हमारे लोग सी

जिन जिन बस्तुय्रोंका अबश्व प्रयोजन हो उनके लिबे अच्छे अच्छे

श्रम् कार्य्य किया करनेका सीखें कि वे निष्कल न होत्रें। सब लोगोंका को मेरे संग हैं तुसक्षे नमस्कार . जो लोग विश्वासके कारण हमें प्वार करते हैं उनका नमस्कार . श्रनुग्रह तुम सभोंके संग होते। श्रामीन ।

### । किए किन्ग्रीय छनाए किन्मिलिकी।

[। माभाष्ट । किमि ]

-ामिती ड्राफ ग्राँड हैं गर्डफूंड एउगक कंश्वांड ड्रीफ गंक राका प्र इ ग्राँड . ई पिर गिमक्डिम ग्रामड़ कि विकासिकती श्राप्ट छांड कंगाय ग्राँड किपेक्टीय ग्राइ गिम्से श्रामड़ ग्रांड काकरगीय ग्रिय इ फ्रम ग्राँड फ्रांड्र ग्रामी श्रीमड़ किग्निय हैं क्या है क्या है किम्से । किमी त्रीग्र ग्राँड ड्रामड़ छांड हुए

[। प्राचीनको विषयन वादलका धन्यवाद् की प्राचेना ।]

[ 1 நெடித் நேரை சொசிந்தி செய்தி செதிர்சத் ]

। है ।कार प्रकृति कि विकारकः छन्छ कृति।

ाहाह किपास भीकर किएट है छिड़ाई जान कि एएक सड़ कर काफ एएक कमर में भिरांते . है छड़ाए उड़ छड़ाए कर्म कर्म कर कर गृष्ट उनाप रड़े गिम है । छुई में कींप्रेम है । छफ़ डििम के कर प्राप्त उनाप रड़े गिम है । छुई में कींप्रेम है । छफ़ डििम है । छफ़ के इिट्म है। है । छुई छड़ि हुई । छुई छड़ि है। छिम कि है । छिम है । छुई छड़ि में में में के हिए । है । छुई छड़ि में में में के हैं। है । छुई छड़ि में एड़ि है मिलिक हैं। है । इस के एक हैं। है । इस है। छिम है । छुई । छु

इ शापके बद्ध मेरी लेगा करें । परन्तु मेरे शापके विमा १३

क्नाह केस पिस्ट प्रिया है। है । है तिक्वीह कियार 15° 09 भिकासार केयार । कियोई छप्ट कियारक:फ्नार ईस पिस्ट केड्रेय ९९ फिनार क्रीएक है। किका भाष क्यार रिसे क्यार 1916म किनिड

। फिरक कथीर पास भिर समर इ 15इक में कि की हू

[। म्रोम्प किकिए ठब्रीष्ट प्राकामन ]

है एशार र्रम्स कीरिक किटीकि ग्राफ्त गिमाड किटी रीम पिर गृष्टि 95 हिन्नोंगिकि पास में 1913 कीर्यामधार किर्गिगकि पास की है एसपुट पिएं 1914 एप्राक किप्टीड डीक्ट कि तसापट्ट 1 प्राप्टिट 59 भीमकेडार रीम कि कुछ कि प्रमिट्ट कि छिगार्स्सिट कि कीम ग्रीह 85 याद इप्रमुख किडीक्ट क्षित धार शामह 1 प्राक्तमान किपास काईन्ड 95

॥ निभारः । निर्ड ाम्छं कामग्राः कांगिनि

# किए (किन्ग्रीर लिग्ग) किर्णिहोड

ामने के हैं हिंदिला वेस है स्वरंखा है से स्वरंखा है।

-शिस भिग्रक्य ानान गढ़ रुम्स प्रमम में जाक्र के में स्टब्ड्ड है में स्टिंग के स्टिंग

ार एड निडीड़ कामडीम किमेंनेलाड़ क्टंड एक नर्याएरीए किएं। ४ निट हैं एएए मान द्वेश सेंग्रिड्डीएड़ निरुष्ट एम निटी प्रक्रिं । १८ १ एड्डिडिंडिंग

५ िमें कि हुए 15म के 1डक फिक लेसकी रिज़ब्ध मिमेंकिड कींकि गृष्टि गिर्ड 15मी 1लस्ट में की प्रती गृष्टि है 181मन्ह से है डि हा। इ जिल मिंगिस किटील डीए फ्री ड्रिक किए गृष्टि । गिर्म है हि 15म ड्रिक स्थापन से किटील डीए प्रमा ड्रिक है।

ं क्रिक्ट । केंक माणप किसर पाग कर के केंकर है 155क ड क्षिक्र केंद्र केंद्र है जो क्षेत्र केंद्र कें

3 नितृ । हैं उड़ेकार किंद्रोधित उड़ेकार किक्यार रेत हैं छि।ड़ेक्ब इब्बई प्रभाक सड़ ड़ेकी छोड़ शिक्षेसकर प्रार्थ गनाच छोटी किस्स फिल्रिक कड़ननाष्ट्र केड़क किंद्रीय सिंग्रियों रेति सेतृ निर्ध्यड्डे र्

0१ व्ह किकिशपु कि किशाह धरा है की हुए गृष्टि। एकी कर्मिता १९ क्र क्रिप्रण पिंहे फ़ान कि। हैं थेंजक क्रींडाड़ 96 पेक्स गृष्टि कि।

नर रहता है और बखकी नोई ने सब पुराने हो जायेंगे। और 9२ इन्हें बहरकी नाई 'रुपेरेगा और वे बहर जायेंगे परन्तु तू एकसां हता है और तेरे बरस नहीं बहेंगे। और क्रोंगें से उसने किससे 93

होता है जिस्से कि स्वापन के स् राज्य के स्वापन के स्वापन के स्वापन के स्वापन के स्वपन के स्वप

। ई हार ही

### ि यभु योशु खोड़का को मनुष्यका पुत और लाबकारी है

। माझ डबह मित्रके

कार्क साची हरता था। इस क्योंक उसने इस होनेहार जगतको किसके विषयमें हम क्योंक इस किस्तु क्षेत्र के प्रिक्त किस्तु किस्तु क्षेत्र के क्षेत्र के किस्तु क्षेत्र के क्षेत्र के प्रक्रिक किस्तु किस्तु के किस्तु के किस्तु किस्तु किस्तु के किस्तु किस्तु

एकी निधिष्ट काम्य इन्हें हो की हैं किए हैं होन रिअव मुद्र सिति अहिष इन्हें कि किसर की हैं हो के दूर सुद्ध हुन भी हैं। एस इ एसक किस्पिस इन्हें कि एसि नीष्ट्र का एस एस उन्हें सित्र इन की होति हैं हैं। इस एस होस उन्हेंस किस्नार अहि सिद्धीस

कि की हैसाई है गया पाइन्स मुक्ट पाइनाय गई समित समित है इन्हें सबसे सबसे समित है है की एन है है कि स्था है। है इन्हें है कि समित है है की समित है है की एन है है की स्था है। उन्हें सह सिर्मा के पाइन कि सहसे स्था सिर्मा है।

निष्ट मिनिट हुए जिस्सीम किल्पि टड्ड की एक छाई ड्रम किएट हिए कींएम। ईक इसी छाड़ किलाभि छाड़ किलिक ईएएड १९ है सिडिक्ए एस ई ठाए किसे हिसेए कि भि है आई छाड़िस्क इह। इं तिहरू

कहता है में तेरा नाम अपने भाइपेलिंग सुनाकंगा सभाक बीचर

उसने परीचामि पड़क दुःख पाया है जस उस वातमें वह उनकी जिनकी परीचा कि वाती है सहाबता कर सकता है।

[ प्रमु कीयु कीवृष्टम सूकाने श्रेट्ट होगा रह बातके बारक कठोरता श्रीर कवित्रवासने मिलेब करणा १]

नः मिताक मिसी मिसी क्रीफिक । प्रक क्रमधीयाय पिसी क्रींगिक

व काक्रीप प्रीव्य सिंठा इसी किए फिल काम प्रिटक नम नेपय कि . क्षित्र इन्छ । इ. प्रीव्य देखी क्षिपिप प्रिमं निंप्रतिष्ठी प्राड्यम् । व्यव्य सिंहा क्ष्मं क्ष्मं क्ष्मं क्ष्मं क्ष्मं क्ष्मं इ. में प्रायंक्ष माड्ये । क्षित्रं क्षिप्तांक रिमं सप्तक सिंहा मार्क्ष क्षमं क्ष्मं क्ष्मं क्ष्मं क्ष्मं क्ष्म इ गए। कुछ हाम न हुआ। क्योंकि एक कि पा कि हैं। जिरवास किया समाचारके बचनसे जी सुननेहारींसे विश्वाससे नहीं मिलाया उन्होंको तैसे हमाको वह सुससाचार सुनाया गया है परन्तु उन्हें हिंह क्रीएम । ई । एड्रेंग डिन सिप्तर की इंग छड़े । प्रश्ने नह ड्रीकं ड्र इस्तिक हमाने हमाने हारा हिस्सा हिस्से स्थाप है है। इस हिस्से किस्से किस्से हिस्से हिससे १६ सी हम देखते हैं कि ने अविश्वासक कारण प्रवेश नहीं मेरे विशासमें प्रवेश न करीगे केवल शाचा लघन करनहारीले। मह की ड्राछ ।एप्रीकी नेप्रद भींगिकि नकी गृष्टि । ग्रिमी मिँठामें नः हुआ, क्या उन लोगोंसे नहीं जिन्होंने पाप कितन है। भाइट भुरू भिष्टान भागिक नकी द्रुव ग्रन्थि। किक्नी भुरम्मी श मिड़ कि। में में से से होगिछ हो। में मुसाक हो। निर्गिष्ठ मकी क्लींपन। ग्रङ्ड में ठाइनी निर्दे १५क हम ५१८क ३१ उस दाक्यमें हैं कि आज जो तुम उसका शब्द सुना तो अपने मन फ़िल् • है पृद्ध गिममं में में में एक कि कि है । मार हुए हैं कि एक हैं । रिक्स मेर हो जाय। बर्गीक हम कि भरे भरे के किए। समस्तात्र है। हे हो से हैं है कि है कि है कि है कि म्हीतीए हैं रिमाइक काष्ट्र किंग्य क्रिया १ हैं है में मिसकी सिमाइक है ? नास । इहा कि जीवते देशवरका त्यानमें शविश्वासका बुरा मन ार्छहाभ ई मिर्फ . फिरक न एक्स मिमारही र्म ह की है। ए एमिरी इ ? किका समायक किम हमा अहि ग्रीह माज काम मह 3:31-8:6

कितनोका उससे प्रवेश करना रह गया है और जिन्होंका उसका इ होर फिर कहा है वे मेरे विशासमें प्रवेश न करेंगे। हो जब वि एड़ मिति। एकी मास्की छिंछिएक कछ निगर नहीं किताछ द सातने दिनके विषयमें उसने कहाँ यूं कहा है और इंश्वरने भ्रोंफिन। फिरेक न एटिए मिमासभी ईम ह की है। एए एकी के प्र अतिक निर्म भि इ ।इक निरुट भिर्गित थे के हु नव सिन्नीएड कितारह ध्याक क्रम्ड माथम संप्रमिश क्रम् हें हिम्ब एवर समास्वी ई

े सेसमानार पेहिन सेनाता गंता वन्हान आचालतनन कार्पा

न असे आपे सब कुछ नंगा और खुरा हुआ है। हुई बस्त उसके मान पुर नहीं है परन्तु निससे हमें काम है उसके है। किस हैकि गृष्टि। है। गृहिंग्क गृहिं। को हिंग है। और ही है। किएइड़ गृष्टि रेक एछाए एछाए किन्नुए जून हि जो। जा मृष्टि कि। मग़ष्ट मृष्टि की छि। इछ इ । ग़ाइन इछ ग़ामग़ ह गृष्टि इं एका में प्रवास और हर एक दोयारे खन्न भी चीखा है ९१ एकम्ब्यु क्रींक्म । एडि तती मासस किलायड सिंह केम्बर्स १९ ११ मड़ 19 । ई 1फ़की मास्की मिष्टिंगक र्नप्र भिर नेम्ह भेरे मिष्टिंगक जिसने उसके विशासम प्रवेश किया है जैसे हेश्वरने अपनेही ०१ कीएक । है । एक इस मासकी क्य ाम्रामासकी किकी कांगिक इस्टर्ड की निक्त ति . कार म नाव किन्ही रेसरू हीप रम्प्डे कहा गया है आज जो तुम उसका शब्द सुना दी अपने मन कठीर किंह है 155 कि 1913 रुड़काड़ हारि कोन्डी ने नड़ इ 1 का कड़ी ध । किसी भिकी करक क्रक हाए इह अभी गृहि । एकी ए ग्रहिष

भियु योज खोड्या उन महायावाना अब्द होना ना पहिले नियमने हैं।

भकी गुक्तिएं रिपल मड़ शिष्टा हुन क्या कापने होगा है । ।।।। सी जब कि हमारा एक बड़ा महाधातक है जो स्वार हिन्हे 18

हमारे समान सब बातोंसे परीषित हुआ है। इसिनिये हम लोग १६ हमारी हुन्बेलताश्रीके दुःखको बुस्त न सक परन्तु विना पाप वह हुए मतको घरे रहें। क्योंक हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जे। ११

क्तमिनि कांग्राप गृष्टि किनिइन की है । तास । प्राप्रहड है किए हनकार निराम्द्र कि सिष्टमित काँत्राक नह रिक्ती काँग्रिक्स है क्यांक हर एक महायाजक मनुष्योमेस लिया जाक ा हार इस समय केल सहायताक कार्क अनुमह पाइ। अनुप्रहके भिंहासनके पास साहससे आव कि द्या हमपर किई.

इ फिड़ी कॉर्गिड हिंह की इ एप्रहार छिए एग्राक क्रिप्ट ग्रिस । ई एए हू 196 हाहरूहे हैं भार है क्यांक है एकस है रहाशाइ प्राप्ति किगित्रकृष्ठ पृष्टि किगित्रकृष्ठ के प्राप्ति । हार्क्च किगित्रक्षित्र

४ वैसे श्रपने लिये भी पापेंके निमित्त चढ़ाया करे। श्रीर यह श्रादर कोई अपने लिये नहीं लेता है परन्तु जा हारोनकी नाई ईश्वरसे ধ बुलाया जाता है सो खेता है। वैसेही स्त्रीष्टने भी महायाजक

बननेको श्रपनी बड़ाई न किई परन्तु जो उससे बोला तू मेरा पुत्र ६ है मैंने श्राजही तुम्मे जनमाया है उसीने उसकी बड़ाई किई। जैसे

वह दूसरे डौरमें भी कहता है तू मलकीसिदककी पदवीपर सदालों

७ याजक है। उसने अपने शरीरके दिनोंमें ऊंचे शब्दसे पुकार पुकारके श्री रो रोके उससे जो उसे मृत्युसे बचा सकता था बिनती श्रीर

= निवेदन किये श्रीर उस भयके निमित्त सुना गया . श्रीर यद्यपि पुत्र ६ था तौभी जिन दुःखोंको भोगा उनसे श्राज्ञा मानना सीखा . श्रीर सिद्ध बनके उन सभोंके लिये जो उसके श्राज्ञाकारी होते हैं श्रनन्त

१० त्राणका कर्त्ता हुआ . श्रीर ईश्वरसे मलकीसिदककी पदवीपरका महायाजक कहा गया।

११ इस पुरुषके विषयमें हमें बहुत बचन कहना है जिसका अर्थ १२ बताना भी कठिन है क्योंकि तुम सुननेमें श्रालसी हुए हो। क्योंकि

यद्यपि इतने समयके बीतनेसे तुम्हें उचित था कि शिक्षक होते तौभी तुम्हींको फिर आवश्यक है कि कोई तुम्हें सिखावे कि ईश्वरकी बाणियोंकी श्रादिशिचा क्या है श्रीर ऐसे हुए हो कि तुम्हें

१३ श्रव्नका नहीं परन्तु दूधका प्रयोजन है। क्योंकि जो कोई दूधही पीता है उसको धर्माके वचनका परिचय नहीं है क्योंकि बालक

१४ है। परन्तु श्रन्न उनके छिये है जो सयाने हुए हैं जिनके ज्ञानेन्द्रिय अभ्यासके कारण भले थ्रो बुरेके बिचारके लिये साधे हिए हैं।

इस कारण सीष्टके श्रादि बचनका छोड़के हम सिद्धताकी २ श्रीर बढ़ते जावें . श्रीर यह नहीं कि मृतवत कम्मौंसे परचा-त्ताप करनेकी श्रीर ईश्वरपर विश्वास करनेकी श्रीर बषतिसमींके उपदेशकी श्रीर हाथ रखनेकी श्रीर मृतकोंके जी उठनेकी श्रीर

३ श्रनन्त दंडकी नेव फिरके डालें। हाँ जो ईश्वर यूं करने देवे तो ४ हम येही करेंगे । क्योंकि जिन्होंने एक वेर ज्योति पाई श्रीर स्वर्गीय दानका स्वाद चीखा श्रीर पवित्र श्रात्माके भागी हुए •

४ श्रीर ईरवरके भले बचनका श्री होनेहार जगतकी शक्तिका स्वाद

गामी बना। n ص لار

क्यों के ईरवरने इब्राहीमको प्रतिश्वा देके जब कि अपनेसे श किसी बड़ेंकी किरिया नहीं खा सकता था अपनेही किरिया खाके कहा . निरचय में तुक्ते बहुत आशील देजंगा और तुक्ते बहुत श बढ़ाजंगा। और इस रीतिस इब्राहीमने धीरज अरके प्रतिज्ञा प्राप्त श्व किहें। क्योंकि मनुष्य तो अपनेसे बड़ेंकी किरिया खाते हैं और श किरिया इढ़ताके लिमें उनके समस्त बिवादका अन्त हैं। इसलिये श्व है . जहां हमारे लिये अनुवा होके यिश्चने प्रवेश किया है जो सल्कीसिदककी पदवीपर सदालों महायाजक बना है। लेनेका भाग श्राये हैं। वह श्राशा हमारे लिये प्रायका लंगरता होती है जो श्रटल श्री दढ़ है श्रीर परदेके भीतरलों प्रवेश करता ईरवर प्रतिज्ञाके अधिकारियोपर अपने सतकी श्रचलताको बहुत ही प्रगट करनेकी इच्छा कर किरियाके द्वारा मध्यस्थ दुआ कि दो श्रचल विषयोंके द्वारा जिनमें ईरवरका भूठ बोलना श्रम्होना है इड़ शांति हम लोगोंको मिले जो सामने रखी हुई आशा थर AU O مہ ندیر u o

3 8 क्योंकि प्रत्य हैं कि हमारा प्रमे पहूदाके कुलसे उद्व हुआ है । है हैकी डिहा महिल्यने बेदीकी सेमारकी है विषय विषय वह वाते कही जाती है। इस क्रिक्टी इस् १६ और हारीतकी पदवीका न उहाने। व्यापक पानकता जा बहली था कि दूसरा यातक मलकोसिदकको पद्वीपर खड़ा होय न्हाक्य एक ग्रहें की सिद्धता हुई हो। क्या क्या क्या प्रमान कितामक सामाध्ये कामति ।गाइ कामकत्ताक छिक दीय ग्रे उसके जितासे आ मिला उस समय वह अपने जितासे होता । क़्रिंगिक अम एसस सकी कीं कि । है । एक कि । एक किस र इ । राष्ट्रकि एष्ट किस्ट्र कि कि कि । राष्ट्र किस्ट्राष्ट्र की हे साम ड्रक भि ड्रम अहि। है किकि ड्रम की है किकि हैंडी किए ड संस्पृष्टी केमिटी है 15क इक देव हैं कि से संस् किएड़ हैं रिप्रम क्षि एउट्टम डिम ड्राइ । है िताह है ही स्रीयाह मेहक किंडाईड न की है जाब शिन्डछंड प्र । ई ईड़ी सीशाव छिसी ग्राह्मतीय व मिरी किपर गृष्टि है छिली एक्रं किपर मिपरिशहरू है जिन इ अंश लेनेकी आज़ा होती हैं। परन्तु इसने जो उनकी बंशावितीमेका ांग्रिज हैं मिल भिड़ेई किमड़िलड़ कि शिष्ट भीहिश मेग्रह मानकीय पद पाते हैं उन्हें ती ब्यवस्थाक अनुसार लेगोंसे अथित शिक्षा हे सिर्माना स्वा भी दिया। बेबीक सन्तानीमेंसे जो होग 8 पर देखी यह कैसा बड़ा पुरुष था जिसका इवाहीम कुलपिने हेरवरके पुत्रके समान किया गया है निस याजक बना रहता है। बंशाबित है जिसक न दिनोंका शादि न जीवनका अन्त है परन्तु न ग्राम न ग्रिम न किस्टी · ई ग्रिम किसीय है। अपने नासक अधेसे धम्मेका राजा है और गिर शबीसका राजा िडीए कि एकी कि एषं काम मिर्मीड क्रिक काम निमिड नहा किसरी . इंडी मिशिष किसर ग्राप्त किसरी ग्रह । किसरी ह मा हैश्वरका वाजक यो ह्वाहीमसे जब वह राजाश्रोक मार्भसे भिवायन शायनवातमा देशान्य । ]

ता बहुतस्य यानक बन गण ह इस कार्या कार्या उसस्य गण वर्षा १८% पर १८ । इस्त कार्या वसस्य पर सहावों गण्डा है। इस् इस्त हैं । परन्तु यह सहावों गण्डा हस्य हारा है ज्वरक पास जाते हैं यह २४

उत्हर है । हुमाल में मान क्षेत्रक है। एक क्षेत्रक पाल आप है । है छउर किन्छे। केश केहर उन कीएक हैं एकस एक किन्स प्राप्त पाल किन्छ हैं। हैं। भी किस केश किस केश में किस किस हैं। हो। हैं। हो। किस्के इंड किस केश मुख्य किस केश मान किस केश किस किस केश केश किस केश केश किस केश केश किस किस केश केश किस केश केश किस क

एड़ किंकियाए जाध्य की डें डिन नकांक्य म्डीतीय फिटी. डें गण्ड गण्डी कींड भेड़ी कांग्रीप कांग्रिक घन भंडी कांग्रीप डिनेपर किडीप डेंग्रिड डेंग्रिक की किंचु एक प्रेड डिन कप उन किंप्रेड कींग्रिक हाइम इन गाध्य डें गिरुकेड इंच्ही कांग्रिक्स प्रथमध्य कींग्रिव । प्राइट इंग्रिड किंप्रिक कांग्रिक एम्डी हा स्मित्र डें िगरुड़र कांग्रिक डिग्रिड कांग्रिक कांग्रिक एम्डी हा है। डेंग्रिडेड डेंग्रिक कांग्रिक कांग्रिक एम्डी डिग्रिडेड

ि पहिले नियमका उस नव नव जिसमा प्रतिस्थ और परखाई है। [1 है हुप्त भूषण्य प्रमु ग्री है ।]

ाग्रासड़ की ई इस ताब भाग में में में तिया दिक ठांव कि कि कि है कि सिर्म की है कि सिर्म अप सिर्म की है कि सिर्म अप सिर्म की कि कि सिर्म की कि कि सिर्म के कि कि सिर्म के कि कि सिर्म के कि

ा एकी हिंग नेप्रस्पाप हुनप डिन निय्हुम किकी स्टी एडडू फिली केनाइक नाइलाब प्रांड काइम करार नाथम कुण पूर्व कींधिम ह - 1इम सि भाप कीम्ड्र की ई एप्रथ प्रमास मुद्र हैं गोन हाए पुड़ - 1इम सि भाप कीम्ड्र की ई एप्रथ प्रमास मुद्र हैं गोन हाए पुड़ प्राप्त काष्ट्र काष्ट्रमध्य कि हैं कि कराय प्रमा। एडि इक् कि कि कि इम् कि इम्हा ए एप्रमान कुछ हम कि सिंगस्त प्रस्ट हैं कि का हम हुई। गुद्रा ए एप्रमान कुछ कि एस सिंगस्त कुछ हम अपन्द्र के प्रथ हो। प्रमाश कुछ एस कि मिट्ट कुछ हम अपन्द्र कि । एस प्रमास कुछ हम सिंगस्त कुछ हम अपन्द्र कि । एस कुछ हम अपन्द्र कि । एस कि मिट्ट भार कि । एस कि मिट्ट सिंगस्त हम सिंगस्त हम । एस

30 है। छाउड़ेड काउपु सफनी रुड़ीप नेसर छेन्डेक सफनी एफ हैं। 1 ई डक़नी क्निंड पृष्टि मि है। छोट छोड़ थिए उन्हें कि काउन्हें कि

। गान्त्रक म ग्राप्त

[ 1 क्र तम्ब हुए । हिम्मान माहण बाह्य क्षा हिस्स म्य प्र हिस्स हुए । हिस्स हिस्स हुए । हिस्स हुए । हिस्स हुए । हिस्स हुए ।

विषयमें पृथक पृथक बात करनेका अभी समय नहीं हैं। अह सब बस्तु जो इस सीतिसे बनाई गई हैं तो अगन्ते तैबूमें ह

४१ निगन निम्ही ड्राक क्षिक काक काशक गिनकी 15 . है किएक ह्नीप किली काम्झ्र किंगीग़र क्तिक किइही प्रगामि ह्नीएह इश कि छा। किष्मिक ग्राह है। है। कि कि कि कि कि कि ही वेर पवित्र स्थानमें प्रवेश किया और अनन्त उद्वार प्राप्त किया। क्यु हुआंक के ब्राह्म कहा पर क्या अपनेही का इक इारा में एक ११ गरि फ़िक्म प्राप्ट . है जिन क्यिय सह निष्ट जिन अस्ट उसने और भी बड़े थीर जिस् तंदमें कि विकार जब होनेहार उत्तम विषयोंका महाधाजक होके आया तब पह वाने स्पर वानेक समयहाँ उद्देश हुई है। परन बिर श मधन्यम कंपिष्टी किशीम श्री शिक्षिति । वाता बात मान मान प्रति विकास ०१ किनिए प्राष्टि नाम रुम्क । ई रिकार एक डिन क्रिनि किना किसमें चहाने और बिलदान चड़ाये जाते हैं जो लेबा करनेहारेके इ है हनाइउ एकी कममन मामक कि इष्ट ग्रह्म । एडड्र डिन आप गिम किनाअ स्टीप किटन गरेडा मिया हो**न** न स्मिष्ट किएट की है । हाति दिए । समास् स्वीप मेमड़ । है । हाइट किये कांसात्रामा है किये अपने लिये कीए असानिया है किये तिवा मही आक वर्स भरमें एक बेर नाता है और काशहत याजक लोग निस्य प्रवेश कर सेवा किया करते हैं। परन्तु दूसरेमें ७

धात्माके द्वारा श्रपने तई ईश्वरके श्रागे निष्कलंक चढ़ाया तुम्हारे मनको सृतवत कम्मेंक्षि शुद्ध करेगा कि तुम जीवते ईश्वरकी सेवा करे।।

१४ श्रीर इसीके कारण वह नये नियमका मध्यस्थ है जिस्तें पहिले नियमके संबन्धी श्रपराधोंके उद्धारके लिये मृत्यु भाग किमे जानेले

१६ बुलाये हुए लोग श्रनन्त श्रिधकारकी प्रतिज्ञाकी प्राप्त करें । क्योंकि जहां मरखोपरान्त दानका नियम है तहां नियमके बांधनेहारेकी

१७ मृत्युका अनुमान अवश्य है। क्योंकि ऐसा नियम लोगोंके मरनेपर हढ़ होता है नहीं तो जबलों उसका बांधनेहारा जीता है तबलों १८ नियम कभी काम नहीं आता है। इसलिये वह पहिला नियम भी

अह बोहू बिना नहीं स्थापन किया गया है। क्योंकि जब मूसा ब्यवस्थाके अनुसार हर एक आज्ञा सब बोगोंखे कह चुका तब उसने जल और लाल कन और एसोबके संग बङ्गबूओं और बकरोंका

२० लोहू लेके पुस्तकहीपर श्रीर सब लोगोंपर छिड़का . श्रीर कहा यह उस नियमका लोहू है जिसे ईश्वरने तुम्हारे विषयमें श्राज्ञा

२१ करके ठहराया है। श्रीर उसने तंबूपर भी श्रीर सेवाकी सब साम-

२२ ग्रीपर उसी रीतिसे लेाहू बिड़का। श्रीर ब्यवस्थाके श्रमुसार प्रायः सब बस्तु लेाहूके द्वारा शुद्ध किई जाती हैं श्रीर बिना लेाहू बहाबे पापमोचन नहीं होता है।

२३ सो श्रवश्य था कि स्वर्गमेंकी बस्तुश्रोंके प्रतिरूप इन्होंसे शुद्ध किये जाये परन्तु स्वर्गमेंकी बस्तु श्रापही इन्होंसे उत्तम बिलदानोंसे

२४ शुद्ध किई जायें। क्योंकि खीष्टने हाथके बनाये हुए पवित्र स्थानमें जो सच्चेका दथान्त है प्रवेश नहीं किया परन्तु स्वर्गहीमें प्रवेश

२४ किया कि हमारे लिये अब ईश्वरके सन्मुख दिखाई देवे . पर इसलिये नहीं कि जैसा महायाजक बरस बरस दूसरेका लाहू लिये हुए पवित्र स्थानमें प्रवेश करता है तैसा वह अपनेका बार बार

२६ चढ़ावे . नहीं तो जगतकी उत्पत्तिक्षे लेके उसकी बहुत बेर दुःख भोगना पड़ता . परन्तु अब जगतके अन्तमें वह एक बेर अपनेही

२७ बिलदानके द्वारा पापको दूर करनेके लिये प्रगट हुआ है। और जैसे मनुष्योंके लिये एक बेर मरना और उसके पीछे बिचार उहराया

२८ हुआ है • वैसेही सीष्ट बहुतोंके पापोंको उठा लेनेके लिमे एक बेर

चढ़ाया गया श्रीर जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके। त्राणके लिये दूसरी बेर बिना पापसे दिखाई देगा।

ब्यवस्थामें तो होनेहार उत्तम विषयोंकी परखाई मात्र है १० पर उन विषयोंका स्वरूप नहीं इसलिये वह बरस बरस एकही प्रकारके बांलदानांके सदा चढ़ाये जानेसे कभी उन्हें जो निकट त्राते हैं सिद्ध नहीं कर सकती है। नहीं तो क्या उन्होंका चढ़ाया २ जाना बन्द न हो जाता इस कारण कि सेवा करनेहारोंको जो एक बेर शुद्ध किये गये थे फिर पापी होनेका कुछ बोध न रहता। पर ३ इन्होंमें बरस बरस पापोंका स्मरण हुश्रा करता है। क्येांकि ४ अन्होना है कि बैलों श्रीर बकरोंका लोह पापोंकी दूर करे। इस ४ कारण स्त्रीष्ट जगतमें आते हुए कहता है तूने बलिदान श्रीर चढ़ावेकी न चाहा परन्तु मेरे लिये देह सिद्ध किया। तू होमोंसे ६ श्रीर पाप निमित्तके बिलियांक्षे प्रसन्न न हुआ। तब मैंने कहा देख मैं 🤒 श्राता हूं धर्म्भपुस्तकमें मेरे विषयमें लिखा भी है जिस्तें हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर उसने कहा है बलिदान श्रीर चढ़ावेको 🖛 शीर होमें। श्रीर पाप निमित्तके बलियोंकी तुने न चाहा श्रीर न उनसे प्रसन्न हुआ अर्थात उनसे जो ब्यवस्थाके अनुसार चढ़ाये जाते हैं। तब कहा है देख मैं श्राता हूं जिस्तें हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं . १ वह पहिलेका उठा देता है इसिलये कि दूसरेका स्थापन करे। उसी १० हच्छाके अनुसार हम लोग यीशु खीष्टके देहके एकही बेर चढाये

जानेके द्वारा पवित्र किये गये हैं।

श्रीर हर एक याजक खड़ा है। के प्रतिदिन सेवकाई करता है श्रीर १९ एकही प्रकारके बिट दानोंकी जो पापोंकी कभी मिटा नहीं सकते हैं बारंबार चढ़ाता है। परन्तु वह तो पापोंके लिये एकही बिलदान १२ चढ़ाके ईश्वरके दिहने हाथ सदा बैठ गया . श्रीर श्रवसे १३ जबलों उसके शत्रु उसके चरणोंकी पीढ़ी न बनाये जायें तबलों बाट जोहता रहता है। क्योंकि एकही चढ़ावेसे उसने उन्हें जो १४ पिवंत्र किये जाते हैं सदा सिद्ध किया है।

श्रीर पवित्र श्रात्मा भी हमें साची देता है क्योंकि उसने पहिले ११ कहा था . यही नियम है जो में उन दिनोंके पीछे उनके संग १६ बांधूंगा परमेश्वर कहता है में श्रपनी ब्यवस्थाको उनके हृदयमें १७ डालूंगा श्रीर उसे उनके मनमें लिखूंगा . [तब पीछे कहा ] मैं उनके पापेंको श्रीर उनके कुकम्मोंको फिर कभी स्मरण न करूंगा।
३८ पर जहां इनका मोचन हुआ तहां फिर पापेंके लिये चढ़ावा न रहा।

[इन बार्तोके कारण स्थिर रहनेका उपदेश । पतित होनेका भवंकर फल ।]

१६ सो हे भाइगा जब कि यीशुके लाहू के द्वारासे हमें पवित्र स्थानमें २० प्रवेश करनेको साहस मिळता है . श्रीर हमारे लिये परदेमेंसे श्रर्थात उसके शरीरमेंसे नया श्रीर जीवता मार्ग है जो उसने २१ हमारे लिये स्थापन किया . श्रीर हमारा महायाजक है जो ईश्वरके

२२ घरका अध्यन्न है. तो श्राश्रो बुरे मनसे शुद्ध होनेकी हृदयपर छिड़काव किये हुए श्रीर देह शुद्ध जलसे नहलावे हुए हम लोग

२३ विश्वासके निश्चयके साथ सच्चे मनसे निकट श्रावें . श्रीर श्राशाके श्रंगीकारको हद कर थांभ रखें क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किई है

२४ वह बिश्वासयोग्य है . श्रीर प्रेम श्री सुकरमींमें उस्कानेके लिये एक

२४ दूसरेकी चिन्ता किया करें. श्रीर जैसे कितनेंकी रीति है तैसे श्रापसमें एकट्टे होना न छोड़ें परन्तु एक दूसरेको समसावें. श्रीर जितने भर उस दिनको निकट श्राते देखो उतने श्रिधक करके यह किया करो।

२६ क्योंकि जो हम सत्यका ज्ञान प्राप्त करनेके पीछे जान बूक्तके २७ पाप किया करें तो पापेंके लिये किर कोई बिलदान नहीं . परन्तु दंडका भयंकर बाट जोहना श्रीर बिरोधियोंको भन्नए करनेवाली

२८ श्रागका ज्वलन रह गया । जिसने मूसाकी व्यवस्थाको तुष्छ जाना है कोई हो वह दो श्रथवा तीन साचियांकी साचीपर दयाल

२६ वर्जित होके मर जाता है। तो क्या समस्तते हो कितने धीर भी भारी दंडके बीग्य वह गिना जायगा जिसने ईश्वरके पुत्रकी पांचों तत्वे रैंदा है धीर नियमके लोहूको जिससे वह पवित्र किया गया था श्रपवित्र जाना है धीर धनुप्रहके आत्माका अपमान किया

३० है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा सेना मेरा काम है परमेश्वर कहता है मैं प्रतिफल देऊंगा श्रीर फिर कि

३१ परमेध्वर श्रपने लोगोंका बिचार करेगा । जीवते ईध्वरके हाथोंमें पडना भगंकर बात है ।

९६ काप हीकि पह महति छिक छुप्तर किरिही किएए हुन्छ

सिंहितीसमा स्टब्स के स्टिस्ट के स

किंग्न कर किंग्स किंग आश किंग्निक करी साध्यकी ११

है, में इस्प्रास्थित । युड ताख्य गार्क नीमार संम्थित कीसड़ की छिड़िश एग एउ निम्म केम्बर्ड नाम एगा की ई िस्मूब् स्थान डिम इंग्रिड इंग्रिडी कि इस्मूब्स डिग्रिड की है। एग इंग्रिडिश एम्बर्ड क्रिक्ट कि निम्म डिग्रिड की है। हो इंग्रिडिश क्ष्मिट एम्बर इस्मुद्ध की हिए है। कि स्थान की है। इस्मुद्ध की एग एम्बर्ड की है। हिए स्थान कि इंग्रिडिश की एग एम्बर्ड की है। हिए स्थान हिल्ले हिल्ले की एग एम्बर्ड की है। है। है। एग्बर इंग्रिडिश है। हिल्ले की एग एम्बर्ड की है। है। है। एम्बर्ड की एम एम्बर्ड की एम हिल्ले की हिल्ले हिल्ले की हिल्ले

किम्हर्ड है सेस्ट किडीए किसी एकी 13ट की ई ड्रीए ड्रेडी किस्स इस्प्रास्था मिनक क्रमय सेट मिनी स्नाइप्टी हुन्ग्ग। 11थ एकी रूप्तप्त रेक स्नाव्यक्षी सि बास साथ क्रइप्टर्ड कि की ई एप्रवाद कीरिय ई 1)13ईर्ड ऊक्रिया ई विक इंड्रेसिट ईन्ट इंट की ग्रिट ई इंट की

हेमि उद्याया और उस धम्मेस अधिकारी हुआ को विष्यसि क्रिएमें नेसर भागाइ केसर गृहि एगानव काइक किही काछर किनाउद्य हेण्य हे कार उन्ह कार कार के किन हो हो है कि किन ि कि विश्व निक्र मिष्मास सह ति विश्व कि विश्व वि

र्मिट कीएक डिंग । हामर फ़िल्ह मिर्ग छवन राष्ट्र । कान्ह राष्ट्र फिलीएड़ है किएक छिट किनेट हुए एड़े फ्रीएड क्राफ्ट महार आहे क कर रम । 15रूमी उसकार । वर्कार डॉर्ड इन्ह रि रिस्क प्रसम् ३१ ध देश हुं हुं हैं। श्रीर मेर हे मह स्था है हुं हुं हुं देश की हैं 63क उपर 16 हैं 55क जा की पे पाकि पर कीएर 1 हैं 80 पिष्ठाम गृष्टि प्रिम्ह प्रमिष्णिष्ट मड की फिछी नाम गृष्टि एकी माणर प्रक्षि एकी एक घनप्रनी प्रक्षि छिट्ट क्रिप्ट हिए हिए हिए डिंग रुत को इस हिन्द की रेम में डिसाइडी इस है। ई ई ह क्रमिएक कि के कि ने समुद्र के समुद्रका का ब्रु के अधिक कि जनसे जो स्तक्सा भी हो गया था बेगा इतने जन्मे जितने डिक्ए प्रप्राक छड़। क्सिम ध्नार्क छान्छि। कि हैकी क्रिति हिम्ही ९१ किछड निष्ठह कींफ़िक किहा कराइ पिर प्रमित्र हिराहर कार्य हारि है। में तिक्रिक क्रिया स्थार सिर में अस सिर्मार किराय है। है अर्थ है। ग्राइमान्या था मिसकी हैं हैं किसका वाहिस्सा वाहिस्स जाइ किप्राम भर इह कीरिक । एकी साह मिस्ट्रिक थ प्रिकाशिह ०१ निमं इंसहम भीर निकृतक साथ का उसी प्रतिमान भीर 137 फिर्टी संएं क्यांस के में में में के प्राप्त है है है है। । रिक्ट रुक्ती केनार न इस हु रातार प्रकी में गृहि ।। भू -र्माप फिछी के प्राकधीए इह छिसी एमर किमाए छह की छिकनी किष्वाससे इवाहीस जब बुरुाया गया सब आज्ञाकारी होने । है । ति

छिमाहरही। पि मारा केंद्र मित्रनाष्ट्र केंस्स सिम्मारी है । जिस्स ०१ 135 भि हिम्सिकित्स प्रमुद्धे की एकी प्राम्न निस्ट कीएक। 112 38 काइन किर्तिरुक्त र्मप्र इसि गर्माइक एवं 19र्ति सि डि ग्रें किकाइछड़ की 1थ ।छार ।इक किछली ग्रीह 1थ ।छाप किछित -नीए नेमिटी। ए।इंच किकाइमड़ का ईए ईडी ाक्रीम किसर न? १० उनके छिये नगर तैयार किया है। बिश्वाससे इबाहीमने जब

इसहाकने याक्व श्रीर एसौको श्रानेवाली बातोंके विषयमें श्राशीस दिई । बिश्वासँसे याक्बने जब वह मरनेपर था यूसफके दोनां २१ पुत्रोंमेंसे एक एकको श्राशीस दिई श्रीर श्रपनी छाठीके सिरेपर उठंगके प्रणाम किया। बिध्वाससे यूसफने जब वह मरनेपर था २२ इस्रायेलके सन्तानांकी यात्राका चर्चा किया श्रीर श्रपनी हिड्डिमोंके विषयमें आजा किई।

बिथ्वाससे मूसा जब उत्पन्न हुन्ना तब उसके माता पिताने २३ उसे तीन मास छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुन्दर है श्रीर वे राजाकी श्राज्ञासे न डरे। बिश्वाससे मुसा जब २४ सयाना हुन्ना तब फिरजनकी बेटीका पुत्र कहलानेसे मुकर गया। क्योंकि उसने पापका श्रनित्य सुखभोग भोगना नहीं परन्तु ईरवरके २४ लोगोंके संग दुःखित होना चुन लिया। श्रीर उसने खीष्टके कारण २६ निन्दित होना मिसरमेंकी सम्पत्तिसे बड़ा धन समसा क्योंकि उसकी दृष्टि प्रतिफलकी श्रीर लगी रही । विश्वाससे वह २७ मिसरको छोड़ गया श्रीर राजाके क्रोधसे नहीं उरा क्योंकि वह जैसा श्रद्दरयपर दृष्टि करता हुत्रा दृढ़ रहा । बिश्वाससे उसने २८ निस्तार पर्व्बको श्रीर लोहू छिड़कनेकी विधिको माना ऐसा न हो कि पहिलौठोंका नाश करनेहारा इस्रायेली लोगोंको छूवे। विश्वाससे वे लाल समुद्रके पार जैसे सूखी भूमिपर होके उतरे २६ जिसके पार उतरनेका यत करनेमें मिसरी लोग हुब गये। बिश्वाससे यिरीहोकी भीतें जब सात दिन घेरी गई थीं तब गिर ३० पड़ीं । बिध्वाससे राहब बेश्या श्रविश्वासियोंके संग नष्ट न हुई ३१ इसलिये कि भेदियोंकी कुशलसे प्रहण किया।

श्रीर में श्रागे क्या कहूं . क्योंकि गिदियोनका श्रीर बाराक श्री ३२ शमशोनका श्रोर यिसाहँका श्रीर दाऊद श्री शसुएलका श्रीर भविष्यद्वकाश्रोंका वर्णन करनेको मुक्ते समय न मिलेगा । इन्होंने ३३ बिध्वासके द्वारा राज्योंको जीत लिया धर्म्मका कार्य्य किया प्रतिज्ञात्रोंको प्राप्त किया सिंहोंके सुंह बन्द किये . अग्निकी शक्ति ३४ निवृत्त किई खड़की धारसे बच निकले दुर्ब्बलतासे बलवन्त किये गये युद्धमें प्रबल हो गये श्रीर परायेंकी सेनाश्रोंकी हटाया । क्षियोंने पुनरुत्थानके द्वाराखे श्रपने मृतकोंको फिर पाया पर ३४ श्रीर छोग मार खाते खाते मर गये श्रीर उद्घार प्रहण न किया

३६ इसिछिमे कि श्रीर उत्तम पुनरूथानको पहुंचें । दूसरोंको
ठट्टों श्रीर कोड़ोंकी हां श्रीर भी बन्धनेंकी श्रीर बन्दी३७ गृहकी परीचा हुईं । वे पत्थरबाह किये गये वे श्रारेसे चीरे
गये उनकी परीचा किई गई वे खड़से मारे गये वे कंगाछ
श्री क्रिशित श्री दुःखी हो भेड़ेंकी श्रीर बकरियोंकी खालें

३८ श्रीदे हुए इधर ऊधर किरते रहे . श्रीर जंगलों श्री पर्व्वतों श्री
गुफाश्रोंमें श्री पृथिवीके दरारोंमें भरमते फिरे . संसार उनके
३६ योग्य न था । श्रीर इन सर्भोंने बिश्वासके द्वारा सुख्यात होके प्रति४० ज्ञाका फल नहीं पाया । क्योंकि ईश्वरने हमारे लिये किसी उत्तम
बातकी तैयारी किई इसलिये कि वे हमारे बिना सिद्ध न होवें।

[ दृहता ख्रीर पवित्रताका उपदेश । नये नियमकी श्रेष्टताका वर्णन । ईश्वरको अधनसे अधित होनेकी विषयने धितावनी ।

इस कारण हम लोग भी जब कि साचिगोंके ऐसे बड़े 🤊 🗸 मेबसे बेरे हुए हैं हर एक बोम्को श्रीर पापको जो हमें सहजही उल्रमाता है दूर करके वह दौड़ जो हमारे श्रागे धरी है २ धीरजसे दौड़ें. श्रीर बिरवासके कर्ता श्रीर सिद्ध करनेहारेकी श्रर्थात यीशुकी श्रोर ताके जिसने उस श्रानन्दके लिये जो उसके श्रागे घरा था कसको सह लिया श्रीर लजाको तुन्छ जाना ३ श्रीर ईरवरके सिंहासनके दहिने हाथ जा बैठा है। उसकी सोची जिसने श्रपने विरुद्ध पापियोंका इतना बिबाद सह लिया जिस्ते तुम थक न जावा और श्रपने श्रपने मनका साहस न छोड़ी। श्रवलों तुम्होंने पापसे लड़ते हुए लोहू बहाने तक साम्हना र नहीं किया है। श्रीर तुक उस उपदेशकी भूल गये हो जो तुमसे जैसे पुत्रोंसे बातें करता है कि हे मेरे पुत्र परमेरवरकी ताइनाकी हलकी बात मत जान श्रीर जब वह तुमें डांटे तब साहस मत ६ छे। इ.। क्योंकि परमेश्वर जिक्षे प्यार करता है उसकी ताड़ना करता है श्रीर हर एक पुत्रकी जिसे ग्रहण करता है की है मारता ७ है। जो तुम ताड़ना सह लेख्रो तो ईरवर तुमसे जैसे पुत्रोंसे •यवहार करता है क्योंकि कीनसा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता प नहीं करता है। परन्तु यदि ताड़ना जिसके भागी सब कोई हुए

तिभी पीड़े वह उन्हें को उसके हाए। साम भाष हैं धम्मका काक किकापि हुन्। है किइप छई डिक काक किइनकाड सिष्ट इस उसकी पवित्रताके भागी होवें । केहिं ताइना वर्षमान सम- १ १ की फिछीएड़ डै 155क ल्मीले कियार शमड़ कि इए हुन्प्रप्र ध हरक गिड़ात भिर्त थे कारण एक कर से कि है है है है है 9? कीएक । जिल्ली जार छिड़ न लिखाए कात्री कांशामगर कुरक क्षीष्ट ठडूब मड़ ाफ्ट थि निक पृत्राष्ट किन्ह मड़ गर्षि थि निक 3 1 फिली निहात गिमड़ भि किमी केड़र्ड शामड़ प्रसी । डि नाइनम् है तुसपर नहीं होती तेस पुत्र नहीं परन्तु ब्यिभियारके

। है किई रुक ड्राइनीए

सा बहकाया न जाय परन्तु और भी चंगा किया जाय। सभोके १४ इह ई एड़ारंड कि की क्लिक गाम धिष्ठ प्रदी कांग्रंग नेपष्ट ग्रहि ९१। फिक इंड क्लिंग्डिट छिट्टिनी मिक्ष क्लिंगड़ छहत्र ध्लीमड्ड

अनुमहस रहित होय अथवा कोई कड़वाहरकी जड़ उगे और प्रमुक्त न हेरिक की रहे न मिर्ग कि कि को ग्रिस । गर्क हे न किसूप इंकि कि छिए। कि एक हो है कि छिए। कि कि छिए।

क्योंकि तुस जानते हो कि जब वह पीछे आशीस पानेकी इच्छा १७ । 1813 एक किम्पेडिडीए निष्ट प्रमम्मित कर्क क्य निभानी महि क्वीपूर देश कि पितारी वा पुत्तीकी नाई अपवित्र होय इश देने और उसके हाराले बहुतके लेगा अधुद्ध होने । ऐसा १६

। ईाप म जाग्म किपामामप्रप मिति रक्ते छिट काई हि निम्न मिक क्वींक गणा निमी क्योंक क्वा भी विभिन्न

किथि अहे अक्षेत्र में हिंद के लिए हैं। इस कि कि कि कि कि नुस्था वस तब्बतके पास नहीं आये हो जो हुआ जाता और ? =

भी एवतिका हुने तो परथरवाह किया जायगा अथवा बड़ीख वाय। क्योंकि ने उस आसाको नहीं सह सकते थे कि यदि पशु २० हुकी न समड़ लाइ पिर इह गृष्टि की हुकी किन्छी निंगड़र्निस् क्षार न तुरहील क्षार कांठाव मार्क नाव का मार ने प्रकृत हैं।

मास माम कमिलाद्रकृति नगार स्थापक माम क्रान्टर महार आह माम १९ किन्द्र भाषमा निक्त है । परन्त वास भाषम प्रदेश हैं बेघा जायगा। श्रीए वह देशन ऐसा भयंकर था कि मुसा बोठा २९

-ड्रीप ग्रस्टि हैं सिडास कि साम काम्पस किर्किड के स्ट्रास्टि हैं इ.इ. ग्रस्टि हैं युद्ध छिठी सिंगेस्ट मान किन्सी साम किछिड से किंदिरिंड युद्ध फिकी ड्रिसी ग्रस्टि हैं किक्शानकी क्लिस्पस कि साम केंग्रस्ट्रेड स्ट्रास्ट्रिस केंस्पर्टि किन ग्रस्टि . साम किंद्रिसमाय केंग्रिसमीय 8,5 विच्निष्ट सिरुक्टीड कि साम किंद्रीकि केंनाकड़्ही ग्रस्टि साम किंद्रिकि

[। मिन इंट्रे किएट छिलाड्ड किएछि धुप आहे एट्रेम्ड मिलिड किएड ]

Leite Sy det feitefielde I sy ind pleine FP 5

- Sy feitested fire pei fiftend iviz seuz siljes FP 5

yik biz yz ke up seuz se fyk istreyde I z zwi ze 2

i fra wyth z bizy thylyr fte pire of kek feitefo dedicz dedicz coniz z sez Eryp sy elge inclosed yike peiptysire tilten ziesel geneg Eryp sy elge inclosed yike peiptysire tilten ziesel geneg Eryp sy elge inclosed yike peiptysire tilten z z geneg Eryp yiese yie biz dedicz ded

खानेकी बस्तुश्रांखे नहीं जिनसे उन लोगोंको जो उनकी विधिपर चले कुछ लाभ नहीं हुआ। हमारी एक बेदी है जिससे खानेका १० प्रिकार उन लोगोंको नहीं है जो तंबूमेंको सेवा करते हैं। क्योंकि ११ प्रिकार उन लोगोंको नहीं है जो तंबूमेंको सेवा करते हैं। क्योंकि ११ जिन पशुश्रोंका लोहू महायाजक पापके निमित्त पवित्रस्थानमें जो जाता है उनके देह छावनीके बाहर जलाये जाते हैं। इस ११ कार्या यिश्चने भी इसलिये कि लोगोंको श्रपनेही लोहूके हारा न्वारको द्वंदते हैं। इसिलिये यीशुके द्वारा हम सदा ईप्वरके श्रागे स्तुतिका बेलदान श्रर्थात उसके नामका धन्य माननेहारे होठेंका स्तुतिका बेलदान श्रर्थात उसके नामका धन्य माननेहारे होठेंका फल बढ़ाया करें। परन्तु भलाई श्रार सहायता करनेको मत भल जाश्रो क्योंकि ईप्वर ऐसे बिलिदानेंस्व प्रसन्न होता है। श्रपने प्रधानोंको मानो श्रीर उनके श्रधीन होत्रो क्योंकि बेजैसे कि लेखा उनके विश्वासके अनुगामी होओ। यीश लीष्ट कल और आज थीर चला चाहते हैं। श्रीर मैं बहुत श्रधिक बिनती करता हूं कि करो इसल्पि कि मैं श्रीर भी शीध तुम्हें फेर दिया जाऊ। हैं कि हमारा श्रन्छा विवेक हैं श्रीर हम लोग समोंमें श्रन्छी चाल देंगे तैसे तुम्हारे प्राणोंके लिये चौकी देते हैं इस लिये कि वे इसको श्रानन्दसे करें श्रीर कहर कहरके नहीं क्योंकि यह तुम्हारे लिये निष्फळ हैं। इसारे लिये प्रार्थना करो क्योंकि हस भरोसा रखते पवित्र करे फाटकके बाहर दुःख भोगा। सा हम लोग उसकी किन्दा सहते हुए छावनीके बाहर उस पास निकळ जावें। क्योंकि यहां हमारा के हुँ ठहरनेहारा नगर नहीं है परन्त हम उस होनेहार सब्बंदा एकसां है। नाना प्रकारकी श्रीर जपरी शिचाश्रोंक्षे मत भरमाये जान्ने। क्योंकि श्रष्टा है कि मन श्रनुग्रहसे टढ़ किया जाय 11 بر ۵۵ ور لار م ا 4.0 00

# प्रायंना खार नमस्कार सहित पत्रीकी समाप्ति ।

शांतिका ईश्वर जिसने हमारे प्रभु यीशुको जो सनातन निवमका २० लोहू लिये हुए भेड़ोंका बड़ा गड़ेरिया है सृतकोंमें से उठाया . जुनहें हर एक श्रच्छे कर्ममें सिद्ध करे कि उसकी इच्छापर चला २१ श्रीर जो उसके भावता है उसे तुम्होंमें यीशु खिष्टके द्वारा उपव करे जिसका गुणानुवाद सदा सर्व्वदा होते. श्रामीन । श्रोर हे भाइयो में तुमसे बिनती करता हूं उपदेशका बचन सह लेशो N N

२३ क्योंकि मैंने संचेपसे तुम्हारे पास लिखा है। यह जाना कि भाई तिमोथिय छूट गया है. जो वह शीघ्र द्यावे तो उसके संग मैं २४ तुम्हें देख्ंगा। त्रपने सब प्रधानेंको श्रीर सब पवित्र लोगोंको नमस्कार करो. इतलियाके जो लोग हैं उनका तुमसे नमस्कार। श्रनुग्रह तुम सभोंके संग होवे। श्रामीन।।

### याकूब प्रेरितकी पत्री।

[पत्नीका द्याभाष।]

9 याकृब जो ईश्वरका श्रीर प्रभु यीशु खीष्टका दास है बारहीं कुलेंको जो तितर बितर रहते हैं . श्रानन्द रही।

[ परोक्षाके मूल श्री फलका निकंय । ]

हे मेरे भाइयो जब तुम नाना प्रकारकी परीचात्रोंमें पड़ो उसे २ सर्व्य श्रानन्द समको . क्योंकि जानते हो कि तुम्हारे विश्वासके ३ परखे जानेसे धीरज उत्पन्न होता है। परन्तु धीरजका काम सिद्ध ४ होवे जिस्तें तुम सिद्ध श्रीर पूरे होत्रो श्रीर किसी वातमें तम्हारी वटी न होय । परन्त यदि तुममेंसे किसीको बुद्धिकी घटी होय तो ४ ईरवरसे मांगे जो सभोंकी उदारताथे देता है श्रीर उलहना नहीं देता श्रीर उसकी दिई जायगी। परन्तु विश्वाससे मांगे श्रीर कुछ ६ संदेह न रखे क्योंकि जो संदेह रखता है सा समुद्रकी लहरके समान है जो वयारसे चलाई जाती श्रीर डुलाई जाती है। वह ७ मनुष्य न समभे कि मैं प्रभुसे कुछ पाऊँगा। दुचिता मनुष्य म अपने सब मार्गीमें चंचल है। दीन भाई अपने अंचे पदपर बढ़ाई ह करे। परन्तु धनवान अपने नीचे पदपर बड़ाई करता है क्योंकि १ वह घासके फूलकी नाई जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य्य ज्येंही घास १ लहित उदय होता त्यों घासको सुखाता है श्रीर उसका फल भड़ जाता है श्रीर उसके रूपकी शोभा नष्ट होती है . वैसेही धनवान भी अपने पथहीं सुर्भायगा । जो मनुष्य परीचामें स्थिर रहता है १: सो धन्य है क्योंकि वह खरा निकलके जीवनका मुकट पावेगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभुने उन्हें जो उसकी प्यार करते हैं दिई है। कोई १३ जन परीचित होनेपर यह न कहे कि ईश्वरसे मेरी परीचा किई जाती है क्योंकि ईश्वर बुरी बातोंसे परीचित होता नहीं श्रीर वह किसीकी वैसी परीचा नहीं करता है। परन्तु हर कोई जब श्रपनी १४ ही श्रभिलापासे खींचा श्रीर फ़सलाया जाता है तब परीचामें

[ देशरले वयनपर चलनेका उपदेश |] । इन्हें स्पृक्ष्म किहीप क्रिक्षिक हैड़ क्रिक्ष क्षित मड़ की किशिमड़ ाफकी क्षण्ड ।गाडू कंपनक कातम्म संद्र नेसर है।छन्ड् द्रितिमाह नश । ई एएक किरास रस न रुड़ा रुड़ा न मिलि मारमी कांक्ताफ्ट होएक है 1636 स्पर्क होत कपरसे उत्तरता है अथित १६,९७ हे मेरे खारे माइयो घोला मत खात्रो। हर एक अच्छा जनती है और कुकिया जब समाप्त होती तब स्थुको उत्पन्न करती है। १६ पड़ता है। फिर अभिरायाका तक गर्भ रहता है वह वह कुराया

। राम्छार कछकानी छिरासि है हि मिष्ट ग्रहि माना मिराही किम्ह मार्क कींसावयवात्रीके क्षेत्रक माहामि । । हीएष्ट है द्रुष्ट प्राप्तासम्बद्ध हमें अधि अधि है जह व के हे हे हे हे । इस है । इस है । इस है । इस है । जीभ पर बाग नहीं छगाता है परन्तु श्रपने सनका भोखा देता हैं किएए कि द्वांक सिंहम्ह शिष्ठ। गागंद्र एन्छ सिंग्रिफ किएए दिए हि वो ऐसा सुननेहारा नहीं कि भूल जाय परन्तु कारय करनेहारा है जो निवन्धताकी है फुक फुक्क देखता है और रहर जाता है वह ३६ वावा है कि में केशा था। परन्तु यो जन सिद्ध ब्यवस्थाका अपनेका ज्योही देखता ह्या चहा जाता और तुरन्त भूछ इह कीं अपना स्वाधाविक मुंह देवणमें देखता है। क्वेंकि वह हारा है और उसपर चळनेहारा नहीं ते। वह एक मनुष्यक समान -र्न सहीं जा अपनेका थांका हेश्रा क्रिएक शिक्ष केर्न हेर ९२ सकता है। परन्तु वचनपर चलनेहारे होन्नो और केवल सुननेहारे उस रीपे हुए बचनका शहण करो जो तुम्हारे प्राणीका बचा सब अशुद्रताका और वेर्सावकी अधिकाईकी दूर करके नजतासे ए मन्त्यका क्षेत्र हेश्वरके धरमेको नहीं निबाहता है। इस कारण क्रींफ़्रि । रेक इंछ्डी सिंधिक हिं रेक इंछ्डी सिर्हेडाई प्रम रेक ०९ १६ ही है मेरे त्यारे भाइयो हर एक मनुष्य सुनमेन होए है।

[पद्धपातका निवेष ।]

जार महंकीला बस पिहने हुए तुम्हारी समामे आदे और एक: छड़ किनिष्टि एउए कुए कीए कीर्षित । 15क एकी 5H 5H 19 कि सिराहर्की क्षांक स्था प्रमार तेनास्य प्रभु पश्चि क्षांक् किर्नास में

क्षिप्रक कि इन्ह निष्ठ । इतिह किसकी कि होई ग्रिक्धी ए किस्वार छर प्रदि किए मिलाक्ष्मी की है कि हैं कि किंकियांक केलाक सूड़ न्याय करनहारे न हुए। हे मेरे प्यारे आह्या सुना नया हेण्बर्ते 4 छ्रा तमने अपने सनमें भेड़ न माना और क्षिति हि ार्फ . दि हिप कि हिप फिर्मिंग रिस हिप प्रमाय हुए । इस प्राप्ट 1ईक रिभर रूपक थाउँ प्रपृष्ट निश्चीप स्वय १र्डाकड्स सर इंडिन हु 1ईक सिर्ज्ञाएक सर प्राप्ट स्टीई सित्तीर व्यिनक्ष इंड्रफ मह ग्राप्ट , व्राप्ट मुड्ड निडीम छव छिम भि कर्नुम छाएक 3 106-5:5 のゴ&

ं कि नाम प्राक्त सह स्मान सकी । ई तिमांक तेंक प्राक्त किंतिहा ह क्या थनी लेगा तुम्हें नहीं पेरते हैं और क्या वेही तुम्हें विवार 3 , फिकी नामगृष्ट किछाएंक छह निमत्तु नुनग । हु हुई। हु त्रिक माष्ट

०१ ड्रांक क् कीएक। 1ई कार धारहर थि।इमह कास्प्रक माहि 1इ 3 क्रिक सिक्काम 1र्क 1ई क्रिक क्राएकम महार्क क्रुप्प । 1ई क्रिक समान प्रेस कर सबसुच राजव्यवस्था पूरी करते हो तो श्रव्छा किए किमि।इंग किए है की प्रास्तृष्ट केन्ड सड़ किकारि न नम्म मह कि । ई हरक दिन किमा कमा विकास है । यह

किने की शीर मेहा कास करें। जैसा तुमका मिर्क प्रक्रिक ९१ मह । किह रहे थि। स्प्राक्षा कास्प्राध्य कि रह । सुका । तुन १३ न नमामिक्रम ह कि छि . एक हम महिल की एड़क भि ड्रम निष्ठ १९ फ़ हम मिमाशिक । इक रिसरी कीएए । एक है कि छार कहें किंति। कम उह कह मिता कप प्र फ्र नहा प्राक्ति क्वा कि

शेर देया न्यायपर जयजबकार करती है। निसने द्या न किई उसका विचार विना द्याक किया जायगा इ? कीएक । गामार गामकी गाउँ काष्रमाय कि। हार के

[ मन्ते सहित और क्रम्मे राष्ट्रित विश्वासका वर्णेन । ]

११ किन्हीतिय डें-ह मार्ड हिंग मही बहिन नाई कि होए। है । एक १४ णाह किस हो हो है । क्या उस हिल्लास हो हो हो हो । है मेरे साइया बाहे कोई कहे मुक्त जिल्लास है पर कम उससे 18

शबस्य हैं सि बनका न देशे हो स्या छात्र है। वैसेहा किन्न १७ विम्हुं बांडा व छगु वीस वीस वही वरन्ये वीस व्यो वर्स्य देहक खिन है। क्षिप्त किराह के के से उन्हें के सिम है। किराह के विकास

१८ भी जो कर्म्म सहित न होवे तो श्रापहीं मृतक है। बरन कोई कहेगा तुमे बिश्वास है और मुमसे कर्म्म होते हैं तू अपने कर्म विना श्रपना बिश्वास सुके दिखा श्रीर में श्रपना बिश्वास श्रपने १६ करमोंसे तुक्ते दिखाऊंगा । तू बिश्वास करता है कि एक ईश्वर है . तू अच्छा करता है . भूत भी विश्वास करते और थरथराते हैं। २० पर हे निर्बुद्धि मनुष्य क्या तू जानने चाहता है कि कर्म्म बिना २३ बिश्वास सृतक है। क्या हमारा पिता इब्राहीम जब उसने श्रपने २२ पुत्र इसहाकको बेदीपर चढ़ाया कम्मींसे धम्मी न ठहरा। त वेखता है कि बिश्वास उसके कम्माँके साथ कार्य्य करता था ग्रीर २३ कम्प्रोंते विश्वास सिद्ध किया गया । श्रीर धर्म्मपुस्तकका यह बचन कि इब्राहीमने ईश्वरका विश्वास किया श्रीर यह उसके लिये धर्मा २४ गिना गया पूरा हुआ श्रीर वह ईश्वरका मित्र कहलाया। सी तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वाससे नहीं परन्तु कम्मेंसि भी २४ धर्मी ठहराया जाता है। वैलेही राहब वेश्या भी जब उसने दूतोंकी पहुनई किई श्रीर उन्हें दूसरे मार्गसे बिदा किया क्या कम्मींस २६ धरमीं न उहरी। क्योंकि जैसे देह ग्रात्मा बिना मृतक है वैसा विश्वास भी कर्मी बिना मृतक है।

### [ जीमक्षे दोष ग्रीर स्वतन्त्रताका वर्णन । ]

हे मेरे भाइया बहुतरे उपदेशक मत बना क्योंकि जानते हा र कि हम श्रिक दंड पावेंगे। क्योंकि हम सब बहुत बार चूकते हैं. यदि कोई बचनमें नहीं चूकता है तो वही सिद्ध मनुष्य है जो सारे देहपर भी बाग लगानेका सामर्थ्य रखता है. देखा घोड़ोंके मुंहमें हम लगाम देते हैं इसिलये कि वे हमें माने श्रीर हम उनका सारा देह फेरते हैं। देखा जहाज भी जो इतने बड़े हैं श्रीर प्रचंड बयारोंसे उड़ाये जाते हैं बहुत छोटी पतवारसे जिधर कहीं सांभीका मन चाहता ही उधर फेरे जाते हैं। वैसेही जीम भी छोटा श्रंग है श्रीर बड़ी गलफटाकी करती है। वैसेही जीम भी छोटा श्रंग है श्रीर बड़ी गलफटाकी करती है. देखा थोड़ी श्राग कितने बड़े बनको फूंकती है। श्रीर यह श्रधम्मेका लेक श्रर्थात जीम एक श्राग है. हमारे श्रंगोंमें जीम है जो सारे देहलो कलंकी करनेहारी श्रीर भवचकमें श्राग लगानेहारी ठहरती है श्रीर उसमें श्राग लगानेहारा नरक है। क्योंकि बन पशुश्रों श्रीर पंछियों श्रीर रंगनेहारे जन्तुश्रों श्रीर जलचरोंकी भी हर एक जाति मनुष्य जातिके वशमें किई जाती है श्रीर किई गई है। परन्तु जीभको प्र मनुष्योंमेंसे कोई दशमें नहीं कर सकता है . वह विरंकुश दुष्ट है वह मारू विषसे भरी है। उससे हम ईश्वर पिताका धन्यबाद ह करते हैं श्रीर उसीसे मनुष्योंको नो ईश्वरके समान बने हैं स्नाप देते हैं। एकही मुखसे धन्यबाद श्री स्नाप दोनों निकलते हैं. हे मेरे १० भाइयो इन बातोंका ऐसा होना उचित नहीं है। क्या सोतेके ११ एकही मुंहसे मीटा श्रीर तीता दोनों बहते हैं। क्या गूलरके श्रृचमें १२ मेरे भाइयो जलपाईके फल श्रधवा दासकी लतामें गूलरके फल लग सकते हैं . वैसेही किसी सोतेसे खारा श्रीर मीटा दोनों प्रकारका जल नहीं निकल सकता है।

#### सिचे ज्ञानका बखान ।

तुम्होंमें ज्ञानवान श्रीर ब्रूक्षनेहार कीन है. सो श्रपनी श्रच्छी १३ चाल चलने ज्ञानकी नज्जता सहित श्रपने कार्य्य दिखावे। परन्तु १४ जो तुम श्रपने प्रपने मनमें कड़वी डाह श्रीर वैर रखते हो तो सचाईके बिरुद्ध घमंड मत करे। श्रीर मूठ मत बोले। यह ज्ञान १४ जपरसे उत्तरता नहीं परन्तु सांसारिक श्रीर शारीरिक श्रीर शेतानी है। क्योंकि जहां डाह श्रीर बैर है तहां बलेड़ा श्रीर हर एक बुरा कर्म १६ होता है। परन्तु जो ज्ञान अपरसे है सो पहिले तो पवित्र है किर १७ मिलनसार मृदुभाव श्रीर केमल श्रीर दयासे श्रीर श्रच्छे फलोंसे परिपूर्ण पच्चपात रहित श्रीर निष्कपट है। श्रीर धम्मका फल मेल १८ करवेंचोंसे मिलापमें बोया जाता है।

[ बैर विरोध ग्रीर लाभ ग्रीर घमहपर उल्ह्ना । ]

तुम्हों में लड़ाई क्ष्माड़े कहांसे होते . क्या यहांसे नहीं श्रियांत तुम्हारे सुखाभिलापोंसे जो तुम्हारे श्रेगोंमें लड़ते हैं। तुम लालसा रसते हो श्रीर तुम्हें मिलता नहीं तुम र नरिंसा श्रीर डाह करते हो श्रीर प्राप्त नहीं कर सकते तुम क्ष्मार लड़ाई करते हो परन्तु तुम्हें मिलता नहीं वृम क्षालये कि तुम नहीं मांगते हो । तुम सांगते हो श्रीर र पाते नहीं इस लिये कि बुरी रीतिसे मांगते हो जिस्तें श्रपने

४ सुख बिलासमें उड़ा देश्रो । हे ज्यभिचारियो श्रीर ज्यभिचारिणियो क्या तुम नहीं जानते हो कि संसारकी मित्रता ईश्वरकी शत्रता है. सो जो कोई संसारका मित्र हुआ चाहता है वह ईश्वरका

ধ शत्रु ठहरता है। श्रथवा क्या तुम सममते हो कि धर्म्भपुस्तक बृथा कहती है . क्या वह श्रात्मा जो हमेंग्में बसा है यहांलों

६ स्नेह करता है कि डाह भी करे। बरन वह श्रधिक श्रनुग्रह देता है इस कारण कहता है ईश्वर श्रिममानियोंसे बिरोध करता है ७ परन्तु दीनांपर श्रनुग्रह करता है। इसलिये ईरवरके श्रधीन होश्रो.

शैतानका साम्हना करो तो वह तुमखे भागेगा । ईश्वरके निकट जात्रो तो वह तुम्हारे निकट श्रावेगा . हे पापिया श्रपने हाथ शुद्ध

ह करो श्रीर हे दुचित्ते लोगो श्रपने मन पवित्र करो। दुःखी होश्रो श्रीर शोक करी श्रीर रोश्रो . तुम्हारी हंसी शोक हो जाय श्रीर

१० तुम्हारा श्रानन्द उदासी बने । प्रभुके सन्मुख दीन बना तो वह

तुम्हें अंचे करेगा।

११ हे भाइयो एक दूसरे पर श्रपबाद मत लगाश्रो . जो भाईपर श्रपबाद लगाता श्रीर श्रपने भाईका विचार करता है सी ब्यवस्थापर श्रपबाद लगाता श्रीर ब्यवस्थाका विचार करता है . परन्तु जो तू ब्यवस्थाका विचार करता है तो तू ब्यवस्थापर चलनेहारा नहीं

१२ परन्तु बिचारकर्त्ता है। एक व्यवस्थाकारक श्रीर बिचारकर्त्ता है श्रर्थात वही जिसे बचाने श्रीर नाश करनेका सामर्थ्य है . तू कीन है जो दसरेका बिचार करता है।

### ि अनित्य जीवनके भरोसेका निषेध । ]

श्रव श्राश्रो तुम जो कहते हो कि श्राज वा कल हम उस नगरमें जायेंगे श्रीर वहां एक बरस बितावेंगे श्रीर लेन देन कर

१४ कमावेंगे। पर तुम तो कलकी बात नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हारा जीवन कैसा है . वह भाफ है जो थोड़ी बेर दिखाई देती है फिर

१४ लोप हो जाती है। इसके बदले तुम्हें यह कहना था कि प्रभु १६ चाहे तो हम जीयेंगे श्रीर यह श्रधवा वह करेंगे। पर श्रब तुम

श्रपनी गलफटाकियोंपर बड़ाई करते हो . ऐसी ऐसी बड़ाई सब १७ बुरी है। सो जो भला करने जानता है श्रीर करता नहीं उसकी

पाप होता है।

### [ यनवानोक्ते उपद्वपर उलह्ना । ]

क्रीफ्रक्क जिनिता प्रमिष्ट गिरिंग नाम प्रक्र शिक्ष क्रि. क्री क्रि. क्र

### [ स्रोरक सरनेका वपदेश ।

### [ बिरवासकी प्राथेनाका बखान । ]

58 1194 . रेक ाम्थिए कि . ई 1151प छः हु ईकि सिँडिस्तु 1194 38 . ई गिर्गि द्वेदि सिँडिस्तु 1194 । ज्ञाप नत्त्रम कि . ई त्रीवाड़ द्वेदिक

तो मंडलिके प्राचीनेंको अपने पास बुलावे और वे प्रभुके नाम १४ से बसपर तेल मलके बसके लिये प्रार्थना करें। और विश्वासकी लिए प्रार्थना करो जिस्तें चंगे हो जानो . धर्मी जनकी प्रार्थना कार्यकारी होके बहुत सफल होती है। एलियाह हमारे समान हु:ख सुख भागी सनुष्य था थार प्रार्थनामें इसने प्रार्थना किई के मेंह न बरसे थार भूमिपर साढ़े तीन बरस मेंह न बरसा। के के के दिन के किर प्रार्थना किई तो आकार्यने वर्ष दिई और भूमिने थार इसने फिर प्रार्थना किई तो आकार्यने वर्ष दिई और भूमिने उसने पाप भी किये हों तो उसकी चमा किई जायगी। एक दूसरेके श्रागे श्रपने श्रपने श्रपराधोंकी सान खेन्नो श्रीर एक दूसरेके श्रपना फल डपजाया। प्रार्थना रोगीकी बचावेगी श्रीर प्रभु उसको उठावेगा श्रीर जो दसरके

# [ भाईका भ्रमरे फिरानेका फल।]

Ai O हें भाइयों जो तुम्होंसें कोई सचाई से भरमाया जाय श्रीर कोई डसको फेर खेवे. तो जान जाय कि जो जन पापीको डसके धार्मके अमर्थासे फेर खेवे सो एक प्राथको सत्सुसे बचावेगा श्रीर बहुत पापोंकी ढांपेगा॥

### पितर प्रेरितकी पहिली पत्नी।

[पत्नीका ग्रामाय।]

9 पितर जो यीशु खीष्टका प्रेरित है पन्त श्रीर गलातिया श्रीर कपदोकिया श्रीर श्राशिया श्रीर विश्वनिया देशोंमें छितरे हुए परदेशियोंको - जो ईश्वर पिताके भविष्यत ज्ञानके श्रनुसार श्रात्माकी पवित्रताके द्वारा श्राज्ञापालन श्रीर यीशु खीष्टके लोहूके छिड़कावके लिये चुने हुए हैं - तुम्हें बहुत बहुत श्रनुग्रह श्रीर शांति मिले।

> [ नये जन्म ग्रीर परिताणके लिये ईश्वरका थन्यवाद । विश्वासियोंका इससे क्लेगर्ने भी ग्रानन्दित होगा । ]

हमारे प्रभु यीशु खीष्टके पिता ईश्वरका घन्यबाद होय जिसने श्रपनी बड़ी दयाके श्रनुसार हमेंको नया जन्म दिया कि हमें यीशु खीष्टके मृतकोंमेंले जी उठनेके द्वारा जीवती श्राशा मिले . श्रीर वह श्रधिकार मिले जो श्रविनाशी श्रीर निर्मेठ श्रीर श्रजर है श्रीर स्वर्गमें तुम्हारे लिये रखा हुश्रा है . जिनकी रचा ईश्वरकी शक्तिसे बिश्वासके द्वारा किई जाती है जिस्तें तुम वह श्राण जो पिछले समयमें प्रगट किये जानेको तैयार है प्राप्त करें।

इससे तुम श्राहलादित होते हो पर श्रव थोड़ी बेरलों यदि श्रावश्यक है तो नाना प्रकारकी परीचाश्रोंसे उदास हुए हो . इस-लिये कि तुम्हारे विश्वासकी परीचा सोनेसे जो नाशमान है पर श्रागेसे परखा जाता है श्रित बहुमूल्य होके थीशु खीष्टके प्रगट होनेपर प्रशंसा श्रोर श्रादर श्रोर महिमाका हेतु पाई जाय। उस यीशुको तुम बिन देखे प्यार करते हो श्रोर उसपर यद्यपि उसे श्रव नहीं देखते हो तौभी बिरवास करके श्रकथ्य श्रीर महिमा संयुक्त श्रानन्दसे श्राहलादित होते हो . श्रीर श्रपने बिरवासका श्रन्त श्रामंत श्रपने श्रपने श्रारमाका त्राण पाते हो।

उस त्राणके विषयमें भविष्यद्वक्तात्रोंने जिन्होंने इस श्रनुअहके १० विषयमें जो तमपर किया जाता है भविष्यद्वाणी कही बहुत द्वंदा

1) श्रीर खोज विचार किया। वे ढूंढ़ते थे कि खीष्टका श्रात्मा जो हममें रहता है जब वह खीष्टके दुःखों पर श्रीर उनके पीछेकी महिमापर श्रागेले साची देता है तब कीन श्रीर कैसा समय १ र बताता है। श्रीर उनपर प्रगट किया गया कि वे श्रपने लिये १ र बताता है। श्रीर उनपर प्रगट किया गया कि वे श्रपने लिये नहीं परन्तु हमारे लिये उन बातोंकी सेवकाई करते थे जिन्हें जिन लोगोंने स्वर्गस्थ भेजे हुए पवित्र श्रात्माके द्वारा तुम्हें सुसमाचार स्वर्गदूत अक अकके देखनेकी इच्छा रखते हैं।

# पिवत आषरणका श्रीर प्रेमका उपदेश।]

NO O ९७ क्योंकि मैं पवित्र हूं। श्रोर जो तुम उसे जो बिना पचपात हर एकके कम्मेके श्रनुसार बिचार करनेहारा है पिता करके पुकारते १८ हो तो श्रपने परदेशी होनेका समय भयसे बिताश्रो। क्योंकि १४ नतामेंकी अगली श्रीभेळाषाश्रोंकी रीतिपर मत चळा करो . परन्तु बहुमूल्य लेाहू के द्वारासे पाया . जो जगतकी उत्पत्तिके आगेले उस परमपवित्रके समान जिसने तुमके। बुळाया तुम भी धाप सारी चाळ चळनेमें पवित्र बनो। क्योंकि जिखा है पवित्र होश्रो द्वारा नहीं . परन्तु निष्कलंक श्रीर निष्खोट मेम्ने सरीखे लीष्टके उसकी पूरी आशा रखो। श्राज्ञाकारी लोगोंकी नाई अपनी श्रज्ञा-कहराया गया था परन्तु पिछले समयपर तुम्हारे कारण प्रगट किया गया . जो उसके द्वारास इंश्वरपर बिश्वास करते हैं। जिसने जानते हो कि तुमने पितरोंकी ठहराई हुई श्रपनी ब्यर्थ चाल चलनक्षे जो उद्घार पाया सो नाशमान बस्तुश्रोंके श्रयात रूपे श्रथवा लोनेके इस कारण अपने अपने मनकी माना कमर बांधके सचेत रहो और जो श्रनुप्रह थीग्र कीष्टके प्रगट होनेपर तुम्हें मिलनेवाला है बिरवास और भरोसा ईरवरपर है। उसे सतकोंमेंसे उठाया श्रीर उसको महिमा दिई यहांलों कि तुम्हारा

नहीं परन्तु श्रीविनाशी बीजसे ईश्वरके जीवते श्रीर सदालों ठहरने-हारे बचनके द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राची मनले एक इसरेसे श्रतिशय प्रेम करो। क्योंकि तुमने नाशमान तुमने निष्कपट आत्रीय प्रेमके निमित्त जो श्रपने श्रपने हृदयका सत्यके श्राज्ञाकारी होनेमें श्रात्माके द्वारा पवित्र किया है तो श्रुद्ध

द्यास की नाई. श्रीर मनुष्यका सारा बिभव द्यासके फ़ूळकी नाई. है। द्यास सूख जाती है श्रीर उसका फूळ भड़े जाता है परन्तु २४ प्रभुका बचन सदालों ठहरता है श्रीर यही बचन है जो सुसमा-

चारमें तुम्हें सुनाया गया।

इस्पेलिये सब बेरमाव श्रीर सब छुळ श्रीर समस्त प्रकारकी
इस्पेलिये सब बेरमाव श्रीर सब छुळ श्रीर समस्त प्रकारकी
क्यट श्रीर डाह श्रीर दुर्बचन हूर करके. नये जन्मे वाळकोंकी र
काई वचनके निराले टूथकी ळाळसा को कि उसके हारा तुम
बढ़ लाश्रो. कि तुमने तो चीख लिया है कि प्रभु कुपाळ है।
इसके पास श्रयांत इस जीवते पत्थरके पास जो मनुष्यांते तो थ
निकमा जाना गया है परन्तु ईश्वरके श्रागे चुना हुआ श्रीर
बहुमूल्य है आके. तुम भी श्राप जीवते पत्थरोंकी नाई श्राप्तिक श्रविदानोंकी जो यीद्य खीएके हारा ईश्वरको भावते हैं जहांचो।
इस कारण अम्मेपुस्तकमें भी मिळता है कि देखो में सियोनमें ६
कोनेके सिरेका चुना हुआ श्रीर बहुमूल्य पत्थर रखता हूं श्रीर जो
इसपर बिश्वास करे सो किसी रीतिसे ळजित न होगा। सा यह ७
बहुमूल्यता तुम्हारेही लेखे हैं जो विश्वास करते हो परन्तु जो नहीं
मानते हैं उन्हें वही पत्थर जिसे थवहयोंने निकम्मा जाना कोनेका सिरा श्रीर ठेसका पत्थर श्रीर टोकरकी चटान हुआ है. कि वे तो बचनको न मानके टोकर खाते हैं श्रीर इसके लिये वे उहराये भी बाये। परन्तु तुम लोग चुना हुआ बंश श्रीर राजपद्भारी याज-कोंका समाज श्रीर पवित्र लोग श्रीर निज प्रजा हो इसलिये कि प्रजा हो जिनपर दया नहीं किई गई थी परन्तु श्रभी दया किई जिसने तुम्हें श्रंथकारमेंसे श्रपनी श्रद्धत ज्योतिमें बुळाया उसके गुण तुम् प्रचार करो . जो श्रागे प्रजा न थे परन्तु श्रभी ईश्वरकी u G

[ब्बन्यदेशियोंने सुकर्म्स करने श्रीर श्रष्टाक्षेक्षे श्रधीन होनेका उपदेश ।]

बातमें वे तुमपर जैसे कुकिमीयोपर श्रपबाद लगाते हैं उसीमें वे हे प्यारे। में विनती करता हूं बिदेशियों और अपरिमेंकी नाई ११ श्वारीरिक श्रमिलाघोंसे जो श्वात्माके बिरुद्द लड़ते हैं परे रहो। श्वन्यदेशियोंमें तुम्हारी चाल चलन भली होवे इसलिये कि जिस १२ तुम्हारे भले कम्मींकी देखके जिस दिन ईश्वर दृष्टि करे उस दिन

१३ उन कम्मोंके कारण उसका गुणानुवाद करें। प्रभुके कारण मनु-१४ ब्मोंके ठहराये हुए हर एक पदके अधीन होन्रो। चाहे राजा हो तो उसे प्रधान जानके चाहे अध्यत्त लेगि हों तो यह जानके कि वे उसके द्वारा कुकिर्मियोंके दंडके लिये परन्तु सुकिर्मियोंकी प्रशंसाके

१४ लिये भेजे जाते हैं दोनेंांके अधीन होत्रों। क्योंकि ईश्वरकी इच्छा यूंही है कि तुम सुकर्मा करने से निर्बुद्धि मनुष्योंकी

१६ श्रज्ञानताको निरुत्तर करो। निर्बन्धोंकी नाई चला पर जैसे अपनी निर्बंन्धतासे बुराईकी आड़ करते हुए वैसे नहीं परन्तु ईश्वरके १७ दासेंकी नाई चला । सभोंका आदर करा भाइयोंका प्यार करी

ईश्वरसे उरो राजाका खादर करो।

### िसेवकोंके लिये उपदेश श्रीर खीष्टकी दीनताका नमूना ।

१८ हे सेवको समस्त भय सहित स्वामियोंके श्रधीन रहे। केवल १६ भलों श्रीर मृदुभावोंके नहीं परन्तु कृटिलोंके भी। क्योंकि यदि

कोई अन्यायसे दुःख उठाता हुआ ईश्वरकी इच्छाके विवेकके कारण २० शोक सह लेता है तो यह प्रशंसाके योग्य है। क्योंकि यदि ग्रपराध करनेसे तुम घूसे खावो श्रीर धीरज धरो तो कौनसा यरा है परन्तु

यदि सुकर्म करनेसे तुम दुःख उठावो श्रीर धीरज धरो ती यह २१ ईश्वरके श्रागे प्रशंसाके योग्य है। तुम इसीके लिये बुळाये भी

गमे क्योंकि स्रीष्टने भी हमारे लिये दुःख भोगा श्रीर हमारे लिये २२ नमूना छोड़ गमा कि तुम उसकी लीक पर हो लेखी। उसने पाप

२३ नहीं किया श्रोर न उसके मुंहमें छूछ पाया गया। वह निन्दित होके उसके बदले निन्दा न करता था श्रीर दुःख उठाके धमकी न देता था परन्तु जो धर्म्मसे विचार करनेहारा है उसीके हाथ अपने की

२४ सोंपता था। उसने श्राप हमारे पापोंकी श्रपने देहमें काठपर उठा लिया जिस्तें हम लोग पापोंके लिये मर करके धर्माके लिये

२४ जीवें श्रीर उसीके मार खानेसे तुम चंगे किये गये। क्योंकि तुम भटकी हुई भेड़ोंकी नाई थे पर अब अपने प्राणोंके गड़ेरिने औ रखवालेके पास फिर श्राये हो।

। इ मिल्ल हो ।

### [। एड्मा हिली किंग्निय गहि छिल्मी]

। छाड़ न क़ि कि छि। हिम्ही है। न्मिरी फ़िक प्रवास किन्छ कि हैं कि कि कि कि -हाइ केमड़ी भिर ह की डार ग्रीह छिक साह गरे कहाए छहने ए फ़िर्मार फ़िर्ट एकं कि फ़िर्मि किनात कियु है डिफ़िर्ट। डि हैडू श्राज्ञा मानी श्रीर उसे प्रमु कहती थी जिसकी तुम लोग जो इ किमड़िकड़ र्ह:प्राप्त किर्हे। ग्रेष तिहर निधः किमा कि निष्ट रिपा की थि किएक जाम्ही कामह काह थि कि का अपन कर है कि र फि फिली हिनेए कीफि । निह गाम्ही । ग्राइस है एन्सुइ मास कंप्रवर्दे कि तड़ीस अपूर्ण सहित कास्त्राह क्लास शिंगार् न होने। प्रन्तु हृद्यका गुप्त मनुष्यत्व उस नम्र और ४ गुल्यनेका और सिना पहरनेका अथवा बस्न पहिननेका बाहरी इ छाइ गाम्भी ।माइन्ह । नाह किनी माप केछई नछन छान ह्वीप इ एडीस एम गिड़्म, ागड़ केन्छम छाम किछि फिपह सिपह किया एए फिर्स नाइन के इंकि ड्रीक ड्रीक होए की हेरीहें हैं। होशे अपने अपने स्वामीके अधीत रही हुसिले

। एट्रिक किनाई छिड़ाछ मिर्डिक राहि क्रिन्ट मर्स मिर्ह्याह

### यभेव्या नम्ना।

विश्वास् अन्तर है। मृ हो में से से से कर है ९७ अपबाद लगाने उसीम लिजत होने। क्योंक यदि हेरवरकी हुन्छ। महिम्मिक छिए भारत सहा अही । हे के हिन्दा करा है। शु गर्छ । दिर ग्राय्त । इस एक्ट्र इम्प्र हो । और भ्राष्ट्र तुमसे उस जाशाक विषयमें जो तुममें हैं कुछ जाता पूछे उसको हुकि कि गृष्टि. निाम हिनेए मिन्स निपष्ट निष्ट किंग्डिड्ड प्रहिम्पू १६ धन्य हो पर उनके भवसे भवमान मत्त हो और न घबराओ । परन्तु १४ कीन होगा। परन्तु जो तुम धम्मेक कार्या दुःख उठाशो भी तो १३ और जो तुम भवेके अनुगामी होशा ता तुम्हारी बुराई करनेहारा

निधिष्ट केसट मिकाप्र गृष्टि गिकधीष्ट गृष्टि काग्त्र गृष्टि है । तड़ा शह निद्वार कमध्ये कार १० एक एक हैं । हा हम हम् पास शुद्ध मनका अंगीकार है अभी हमें।की भी थीशु खोष्टके जी आशय बपिससा जो शरीरके में उका दूर करना नहीं परन्तु है अवरके १३ जरू द्वारा बच गये तबरों बार जोहता रहा। इस हष्टान्तका किमां जब हो वहाज बनता था जिसमें थे। इं श्रयीत जाह प्रामी २० जिन्होंने अगले समयमें न माना जिस समय हें व्यस्का धीरज नुहके , फिड़ी एड़्फ्ट कार भि किंक्शिमग्रह केम्ड्रिएड्निक नेफ्ट मिफिट ३१ श्रीरमें ते दात किया गवा परन्तु आसमों जिलाया गवा। इह की हामडूंग छाए कम्बर्ड मेड तम्ही ामाउह छ:इ एमाक कांगिप र्इ क्य नीमम् किन क्रिंग्सिमिष्ट तीष्ट्र मि रेड्रीक कींग्र् नश

त्रहुष किन्त्रक भिर्म छिन्द्र किकिएम्टि वेशक विश्व मार्ग्यनी प्र औ मतवालपन औ जीला कोड़ा था मखपान थी। धरमीबेरुद्ध मारुभीमाक कि नपन कि किनोम नाम मि है किए हि रुमम इ ईश्यरकी इच्छाके अनुसार बिताओ। वयों के हमारे कालन्ज जो समय रह गया है उसे तुम अब मनुज्योंके श्रमिछाषीके नहीं प्रस्तु कि क्मिंगीग्र हैं हो । हिंग ग्राथीं विस्त यार्गिम कि है द 

हुआ है। इससे वे लोग जब तुम उनके संग लुचपनके उसी अला- ४ चारमें नहीं दौड़ते हो तब अचंभा मानते और निन्दा करते हैं। पर ४ वे उसको जो जीवतों औ मृतकोंका बिचार करनेको तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि इसिके लिये मृतकोंको भी सुसमाचार सुनाया गया ६ कि शरीरमें तो मनुष्योंके अनुसार उनका बिचार किया जाय परन्तु आत्मामें वे ईश्वरके अनुसार जीवें।

पुक्तने बरदान पाया है वैसे ई॰वरके नाना प्रकारके अनुप्रहक भाले भंडारियोंकी नाई एक इसरेके लिये उसी बरदानकी सेवकाई करों। यदि कोई बात करे तो ई॰वरकी बाल्यियोंकी नाई बात करे यदि ११ कोई सेवकाई करे तो जैसे उस शक्तिसे जो ई॰वर देता है करे जिस्तें सब बातोंमें ई॰वरकी महिमा यीश्च खिष्टके द्वारा प्रगट किई जावे जिसकी महिमा श्रो परक्रम सदा सुब्बदा रहता है. श्रामीन। प्रार्थनाके लिमे सचेत रहो। श्रीर सबसे श्रधिक करके एक दूसरेसे श्रतिशय प्रेम रखा क्योंकि प्रेम बहुत पापांका ढांपेगा। विना कुब्कुइंग्ये एक दूसरेकी श्रतिथिसेवा किया करो। जैसे जैसे हर परन्तु सब बातोंका अन्त निकट आया है इसलिये सुबुद्धि होके

भी तुम श्रानन्दित श्रीर श्राह्मदित श्रोहो । जो तुम खीष्टके ११ नामके लिये निन्दत होते हो तो धन्य हो क्योंकि महिमाका श्रीर हैश्वरका श्रासा तुमपर ठहरता हैं . उनकी श्रोरखेतों उसकी निन्दा होती हैं परन्तु तुम्हारी श्रोरखें उसकी महिमा प्रगट होती हैं । तुममेंखें कोई जन हत्यारा श्रथवा चोर श्रथवा कुक्रमीं होनेखें ११ श्रथवा पराये काममें हाथ डालनेखें दुःख न पांचे । परन्तु यदि ११ श्रथवा पराये काममें हाथ डालनेखें दुःख न पांचे । परन्तु इस खीटियान होनेसे कोई तुःख पांचे तो लिजत व होवे परन्तु इस खीटियान होनेसे कोई तुःख पांचे तो लिजत व होवे परन्तु इस खातमें ईश्वरका गुणानुवाद करें । क्योंकि यही समय है कि दंड १५ हेरवरके वरखें श्रारंभ होवे पर यदि पहिले हमें खें श्रारंभ होता है हे प्यारे। जो ज्वलन तुम्हारे बीचमें तुम्हारी परीचाके लिये होता है उससे श्रचंभा मत करो जैसे कि कोई श्रचंभेकी बात तुमपर बीतती हो । परन्तु जितने तुम खीष्टके दुःखोंके संभागी होते हो उतने श्रानन्द करो जिस्ते उसकी महिमाके प्रगट होनेपर क्या होगा। श्रोर यदि धर्मी कठिनतासे त्राण पाता है तो भक्ति- १ म तो जो लोग ईरवरके सुसमाचारको नहीं मानते हैं उनका श्रन्त ص سر 6

। इंड गोंछ अपने प्राएको उसके हाथ जेसे विश्वास्वीग्य स्जनहारके हाथ निमक मुद्द किस्क मिस्कम कि ई कि छा भुक्त कार्य है। १६ हीन और पापी कहा हिखाई हेगा। इस कारण जा लेग इस्वरक

ा एड्रेपड क्लिका राहि । एड्रेपड हज़े क्लिका राहि लिएएए।

इस्हार प्रमिति क्रिप्र है 103क धार्रही छिंकिशामभीए पृह्यु है तुम सब एक दूसरेक अधीन होके दीनताका पहिन बेथी क्योंक is . स्टिंड निक्षिष्ट कोर्निनार निम्ह के डिफ़ेर्न । गिक्षाप उक्क् 🗲 अक्य । और प्रधान रखवालेक प्रगड़ डानेपर तुम महिमाका अचय कि। है। एडे कि है है है। है। कि है कि है। है। कि है है। कि है। है। है। है। -प्राक्धीष्ट नेप्रह निष्ट निर्मे न प्राप्त . माखन्ड किनम प्रप्रकी कड़ामक इ क्ति न गर्छ छितिमम् तिप्र प्रपृति मुहा हु ग्रह रिक द्विकि हैं मिम्हा कि किट के कारहर हैं , हैं 159क किम्बी है विनिव राह्म ह कि शिनिकार दूं पि गिगम के एकछह है प्रमिष्ठ आप प्रिह्नीम है क्ति प्रक्षि क्रिया कि विशेष कि विशेष क्षि कि विशेष कि वि

करें। क्योंकि जानते हो कि तुम्हारे भाहें, छोगीपर जो संसारमें हैं ह है कि किसको निगर जाय । विष्यस्मि हढ़ होके उसका साम्हना ाठानी ाठवृंड् ड्रान किड़ेसी युड्ड र्रिका नाति प्रिंड ।प्राड्यन कींक्रि डिंग निमास डिंग निम्म । है रात्रक मानि मिनी ग्रेडिस इह कीएन न क्षिड प्रमण्ड । इन्हें कि । अपनी सारी किन्त इन्हें प्रमण्या । इह त्मिरी क्षिड़ मिड़ मिड़ किथाइ मिकाम्प कम्बड् किलीहरू ३

। है कार किंकि पूर्य एए होने कि कि

। म्रीम्प्त लिकिए तज्रीप शक्षत्रमन त्राह गाहाम

। निमार , इंग ।इंब्लिस एइस सन्दार्ग गृष्टि ।मडीम किमिर । क्रिक इंड प्रमिन क्रिक क्रिक क्रिक मिर्क मुख्य हिस्स होता है। इस्सिक है। थाड़ाला हु:ख उठाक उसकी अनन्त महिमाम प्रबेश कर आपही ३० सार् अनुग्रहका हैंग्बर जिसने हमें सीष्ट बीश्वमें बुराया कि हम

9 एगिएमावप्रकी गुराइन्छ की हैं फिल्ममा में निर्धा थाड़ काशीम कि विषय गर्फ एड्सक गर्मि है 1873 सिर्धा कर देखें हैं

## पितर प्रेरितकी दूसरी पत्नी।

#### [पत्नीका क्राभाष।]

ति शिमोन पितर जो यीशु खीष्टका दास श्रीर प्रेरित है उन जोगोंकी जिन्होंने हमारे ईश्वर श्री त्राणकर्त्ता यीशु खीष्टके २ धर्ममें हमारे तुल्य बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है . तुम्हें ईश्वरके श्रीर हमारे प्रभु यीशुके ज्ञानके द्वारा बहुत बहुत श्रनुग्रह श्रीर शांति मिले ।

[ अर्म्ममें बढ़ते जानेका उपदेश । बिखासियोंकी चितानेमें पितरका यतन । ]

जैसे कि उसके ईरवरीय सामर्थ्यने सब कुछ जो जीवन श्रीर भक्तिसे संबंध रखता है हमें उसीके ज्ञानके द्वारा दिया है जिसने हमें ४ श्रापने ऐश्वर्य्य श्रीर श्रुभगुणके श्रनुसार बुलाया . जिनके श्रनुसार उसने हमें श्रत्यन्त बड़ी श्रीर बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दिई हैं इसलिये कि इनके द्वारा तुम लोग जो नष्टता कामाभिलाषके द्वारा जग-४ तमें है उससे बचके ईश्वरीय स्वभावके भागी हो जात्रो। श्रीर इसी कारण भी तुम सब प्रकारका यत करके त्रपने बिश्वासमें शुभ-६ गुण और शुभगुणमें ज्ञान . श्रीर ज्ञानमें संयम श्रीर संयममें धीरज ७ धीरजमें भक्ति . श्रीर भक्तिमें आत्रीय प्रेम श्रीर आत्रीय प्रेममें द प्यार संयुक्त करो । क्योंकि यह बातें जब तुममें होतीं श्रीर बढ़ती जातीं तब तुम्हें ऐसे बनाती हैं कि हमारे प्रभु यीशु खीष्टके ज्ञानके ह लिये तुम न निकम्मे न निष्फल हो। क्योंकि जिस पास बह बातें नहीं हैं वह अन्धा है और धुन्धला देखता है और अपने अगले १० पापोंसे श्रपना शुद्ध किया जाना भूल गया है। इस कारण हे भाइया श्रीर भी श्रपने बुलाये जाने श्रीर चुन लिये जानेकी दढ़ करनेका यल करे। क्योंकि जो तुम ये कर्म करो तो कभी किसी रीतिसे ११ ठोकर न खात्रोगे। क्योंकि इस प्रकारसे तुम्हें हमारे प्रभु श्री त्राणकर्त्ता यीशु स्रीष्टके श्रनन्त राज्यमें प्रवेश करनेका श्रधिकार श्रधिकाईसे दिया जायगा।

% हिंगि किएनुस हिंम की गान्नेक हार में उप । ई उकती समास कितार कागृत करंड रीम किएन समक कामण प्राप्त से हो। तुरहें सचेत करना सुभे उचित हैं। क्योंकि जानता हूं कि जैसा १४ भिना है एति कर है सिर्ड सह में कि है की है। कि सम हैं में प्रम । गरेंड्र न जन्छीनी मिनाऊड़ी तम छनी ड्रेस्ट संप्रमित र्काताक नद्र में मिर्रात दि शिर दिकी प्राध्नी में में इस है । भारत है शाप राइस्त इसिलिये यद्यपि तुम यह बात जानत है। श्री एक प्रमु शिष्ट ह

। हर छिने घापट किनेक एरसर किने हे हैं है।

३१ ग्रीह किएश्माम क्यांक छाथ स्था शम ह इस्ट नमड कीर्यम

। जिन्न पुर काम्लक कामग्रस हिम नम हिम काम्प्रेड ह्नाप द्वाप्त द्वित पिक शिक्ष्य दे किम्यात ग्रिग्डाप्य निमा १५ कीएक । ई कि।ई रिड़ा हिमाख्याक डिनिगर किसिकी ग्रिगड्सण्डीप्र ०९ ड्रांक किकारपुरममध की निवास छिडीए दिए एए । 1ई त्रिक छिन्छ कि 1ई नाम्छ नम छिन्न कि न मिण्डू शहरत । गात कार्मि प्रक्षि देस म इए छिक्ट है । छक्मर मिनाथर प्राथमी है ए प्रकारि किए प्रमुख कि मह कि इंड कि ग्रेष्ट उक्ती शमह नव्य वसाया है 98 -फ़र्किस आह । एका सन हुए सुन सन किया। श्रीर सानेव्य- 98 न क्षेत्र है। और यह शब्द स्वांस सुनाया हुआ हमन १८ उसका ऐसा शब्द सेनाया गया कि यह मेरा भिय पुत्र है जिसके छिएत एममानम की ड्राप ामडीम ग्राहर इहाह छित्तमी राहर है निसह 0? कींफि । कि पृत्रु कि एम काम काम होम किए ए ए हिम कि श्रमिका समाचार विद्यास स्ची हुई कहानियोंके अनुसार जो सुनाया

[। एड्स तकड़ किन्छ अपि किनिड डाम्प किंक्एईपछ हुम ]

४ ।इन्हि म पिकी पाप निर्देशी किंग्निड़ निरम्पट्ट हीए कीफिन उतका दंड आरुस नहीं करता और उनका विनाश कंबता नहीं। उपर शीघ बिनाश कार्यो । श्रीर बहुत्तरे उनके जनपनका पीख़ ? एक्क् करंगे जिनके कारण सत्तक मार्गकी निन्हा किहै जापगी । श्रीर है कीमसे ने सुम्हें बनाई हुई बातों नेन खायेंगे पर पूर्वकालसे क्पल ग्रीह फ्रिक्स प्रकी काम इन्ह नेमधी भूम ग्रीह फिलक क्पेक्षा किंग्रिक क्षित्र काष्ट्राकि ती विनाशक कुपन्थीका किएक मिमह की मिर्छ पृष्ट मिर्गिरिक कि किइएकीम रेक्स हुनाए

। कार्र कार्राष्ट्रम किल्फ्ड्रस्थ्वीम केछा मिकि के उन्हर एक । किया । का अवाद में इंदेर में किया है। किथा अध्यक्त किया मन्त्री मन्त्री किया वाना । वर्तन अस्त क्षा है क्षेत्र हैं किही 1ई क्रोगिस कमारुव हुए क्रिग्रिक्ष हैं किए क्डम केड़ हि किंगम ही है। है माठन समाय है। इस है। इस है। इस है। में कार्का प्रावाकित कुसराते हैं उनका मन लोग जान में िक्स का रिड़ा कार्र स्पाप ग्रह है कि रेस स्थितिक कि 51346 र्ड किन डाक महि करक र ई रिक्सम छत् किमारि 9३ सिलानाश हो। केम अध्यक्त कम कार्य है। है। हिन अभ्य मानप्रस्र निगष्ट गृष्टि ई निग्रक । इन्नी मिडिन्ट ई नोह्रष्ट मिनिष्ट निही है यह समद वान और नाय होनेका वस्त हुए हैं निह 9 हिनार नहीं सुनाते हैं। परन्तु में लोग स्वभाववश अनेतन्य पशु-क्री पराकामा वह है इनके किस्ट्र परमश्य करा मिनकार कि क्तीय कि फ़ाफ़्र फ़िर्म । हैं किस्ड डिंग केरिक इन्ही किंडिए ११ निहम प्राप्ति हैं हिड़ कि दिड़ है . है हिमार इन्हे कि प्रमुख क्रिके क्षेत्रक क्षेत्रक कार्रकृष्ट कार्या कार्या है। १० देखकी दशामें बिचाएक दिनलों एखने जानता हैं . निज करके उन किर्िममीद्य प्राप्ट नाइक निर्माष्ट्रीम किर्तेत्रम प्रवृद्धपूर रि. १४ 3 प्रतिदिन अपने धम्मी प्राणको उनके हुए कम्मीसे पीड़ित करता वह तम्मी वन उनके बीचमें बास करता हुआ देखने और सननेख कींफि । फ़ाम्ह एए । ताई कि: इ तिष्ट किन ऊह केन प्रमृष्ट कें किसनी हार न कि कित्रक भिनष्ट और . ई एए। इंड हन। इंड कि किंति इंडिया थ काहिता अस्म करक विध्वसका इंड हिला आ ए उन्हें मान करका मान कारामिष्ट ग्रिष्ट माईछ ग्रिष्ट . हेकी एका किंगिस ठाष्ट काएछ ३ किंद्रुक क्राप्टम क्मेम्स हन्रुभ छाउ एक्सक्र रूपनाक कांनीइक्रीम क्र देवत एकी मोंभे मांभिक्त किमका के काइ महाताम हुन्गम

किन्छ. ई हिम भृडू भिड्ड किथिए भृष्टि भृष्ट रुक्त रुक्ति गिकि ह 🗼 ०१

क्रीमप्रकृष्ट शिमारुमीह क्रिपीए पृद्व त्रिक ताक किकि।उनका केट हे कीए सहका है। इस साम है। व्याह है। व्याह है ।

भिरिंगड़िक छाष्ट कितींस कि हैं शिरुप्तमु किर्गिर्छ हु १५ हैं १६ एड्सिए किर्मिड़ स्प्केरी इंप्ट है । १९ किस्पी एड एप्ट्रम् है 1000 ग्रड़ हैं कि भिरुष्टी कीर्प्य हैं भार कारद्र डिगाष्ट ५०

उसका वह दास भी बन गया है। वसके जास की शायकना पाश्च खोषक ज्ञानक द्वारा संसारकी २०

[। म्लेब क्षिमिक कड्डनमें निप्तकी प्रार्क महादिए क्रिकिम

हैं फिछाड़ी छाए राइस्तु छह में ग्रिए है हिए प्रिस्ट ड्रुप्ट किस्म उपकारी प्राइस्तु फिर्साइस्क क्रिसम में मेंसेंगेंड़ ग्रीह है किस्म उपकारी प्राइस्तु फिर्साइस्क क्रिसम हैं एउस प्रचित्त क्रिस्त हैं किस्म हैं। किस्म हैं एउस क्रिस्त क्रिस्त क्रिस्त क्रिस्त क्रिस्त क्रिस्त में क्रिस्त क्रिस क्रिस

[ । एईस तर्मा क्षा मंद्री क्ष्म ]

न कैंग्र की डैंग्र न फिड़ी मिमह ताब कए ड्रष्ट ग्रीफ ई क्तुप्र कैन्द्री कए छग्न छड़्छ ग्राष्ट फ्युट केछग्र छड़्छ न्द्री कुए हिड़ ग्रीफ ई 157क डिंग्ट ब्रिक्टी संप्रप्रधी काव्रतीय भूष । ई प्रयूट कितने लेाग बिलंब समकते हैं परन्तु हमारे कारण धीरज धरता

है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट होवें परन्तु सब जोग १० परचात्तापको पहुंचें। पर जैसा रातको चोर स्राता है तैसा प्रस्का दिन त्रावेगा जिसमें श्राकाश हड़हड़ाहटसे जाता रहेगा श्रीर तन्व श्रति तप्त हो गळ जायेंगे श्रीर पृथिवी श्रीर उसमेंके कार्य्य जळ

११ जायेंगे। सो जब कि यह सब बस्तु गल जानेवाली हैं तुम्हें पवित्र चालचलन श्रीर भक्तिमें कैसे मनुष्य होना श्रीर किस रीतिले ईश्वरके दिनकी बाट जोहना और उसके शीव श्रानेकी चेष्टा करना

१२ उचित है . जिस दिनके कारण श्राकाश ज्वलित है। गल जायगा

१३ श्रीर तन्त्व श्रति तप्त हो पिघल जायेंगे। परन्तु उसकी प्रतिज्ञाके अनुसार हम नये श्राकाश श्रीर नई पृथिवीकी श्रास देखते हैं जिनमें धर्मा बास करेगा ।

### ि उपदेश सहित पत्नीकी समाप्ति । ]

इसिनये हे प्यारो तुम जो इन बातोंकी श्रास देखते हो तो यत करे। कि तुम कुशलसे उसके श्रागे निष्कलंक श्री निर्दोष

१५ ठहरो । श्रीर हमारे प्रमुके धीरजको त्राण समको जैसे हमारे प्रिय भाई पावलने भी उस ज्ञानके श्रनुसार जो उसे दिया गया तुम्हारे

१६ पास लिखा । वैसेही उसने सब पत्रियोंमें भी लिखा है श्रीर उनमें इन बातोंके विषयमें कहा है जिनमेंसे कितनी बातें गृढ़ हैं जिनका श्रनसिख श्रीर श्रस्थिर लोग जैसे धर्म्मपुस्तककी श्रीर श्रीर बातोंका भी बिपरीत अर्थ लगाके उन्हें अपनेही बिनाशका कारण

१७ बनाते हैं। सो हे प्यारो तुम लोग इसकी त्रागेसे जानके श्रपने तई बचाये रही ऐसा न हो कि श्रधिमियोंके श्रमसे बहकाये जाके

१८ अपनी स्थिरतासे पतित हो खो। परन्तु हमारे प्रभु श्री त्राणकर्त्ता यीशु क्षीष्टके अनुम्रह श्रीर ज्ञानमें बढ़ते जाश्री . उसका गुणान-बाद श्रभी श्रीर सदाकाललों भी होवे। श्रामीन ॥

# । तिहम कि इति कि निर्मिष्ट न इपि

[पत्रोका खामपाव वनासन जायमका सनावार ।]

निशक आहि निश्रक मित्रावित किली किमिक्त किम किस है त्रावित उस्टूर ] । एडि १४५ इसिक्ये किखते हैं कि तुम्हारा आनन्द पूरा होता अस अस उसके पुत्र वीयु सीयक साथ है। और यह बात हम ४ कारमी तीम्छं उप गिमड़ गृष्टि छाई तीम्छं गिड़म् थाम ग्रामड़ की मिला है उसका समाचार तुम्ह मुनात है इसिलिये कि ह निमड़ कि . १४ हु अपर रुगाँमड़ गृष्टि १४ एस कारण कि है निानमु मानामभ किन्निक मान सुम्हें अस स्वातन जीवनका समाचार प्रार्ट हैकी औड नेमड़ रुपमधी है । छाई भिरित नेपष्ट । है है जो आदिसे था जो हमने जीवनके बचनके विषयमें सुना

श्रुपने पाप मान लेनेको आवर्षकाता।]

उसका वचन हससे नहीं है। ज़िल है नान बार किया है तो उसका करा बनाते हैं और सब सम्मिले शुद्ध करनेको बिष्यासमाम और धमाम है। मा हम १० मिंडे गृष्टि किन्रिक । सक किमिय रीमिड इह कि विक लाम किमिय उ निगर मड़ कि । है डिन मिएड ड्राइम ग्रिंड है िह । छादि दिन्ह युद्ध करता है। जो हक मिमड़ की ड्रेक मड़ कि। ई 15 कि हिरेसर के कि छें में सिक्ष मड़ कि डिसे हैं में तीकि ड्रा एक e हुन्प्र । ई रिकड डिंग प्राई। इस प्रक्रिड प्रहे हिराब क्य कि कंट मिर्गाम्योधं मड प्राप्त कु जीएमं गिमक थाम क्रिप्त की इंक मड है कि है हिम प्राकारनार कि इन्हें सिम्ह प्रार्ट है निक्षि प्रमण्डे की ई जो समाचार हमने उससे चुना है और तुम्हें सुनाते हैं से। यह 🗴

। इ जन्द्रीग्रह क्ली क्षिंगिए कि समाय स्थापित । मार्ज हिएए समाय सहायक

हाए काहिम कि रेक माए हैं कि हीए गृष्टि छिक ह माए सह है मेरे बारको में बह बातें तुम्हारे पास जिखता हूं जिस्तें

। फि किंकों कांगिए कागण राम हन्प्र डिक रामइ छव्दे गृष्टि ई हम्छीयाय धंकी क्रिंगिए रामइ इक प्रक्षि । ब्रिक स्थिक कमेरी इ प्रथिष ई कण इस ए । प्राप्त इ

#### [। गतक्षप्रद्राक्ष किनिक्रत्र कि शिष्ट्रवृत्त त्राक्ष निलम त्रप्राक्षाक्ष ]

हिं है ए हैं 1539 मिर में हैं 153क कि । हैं मिर मह की हैं 3 तिनार मड्र केसड़ . है। कार फिकी इसी मध । कब्द इ चस्ति संसह ४ उसमें समाई नहीं हैं। परन्तु जो कोई उसके बचनको पालन करे हें और उससे कि है। एउंच महात है। वहीं वाहर है अनान के उसके पहचानते हैं। कि कहता है में उसे पहचानता भिष्टिइ कि 'ईक म्हाप किलिए हाए कि एक कि एक मुद्र मुद्र ह

मिराकप्रक्र गृष्टि ई मिराकप्रक्ष कि ई राष्ट्र गृष्ट भिट्टीम नेप्रक्ष कि प्रम ११ 1 है हिन मिल कारक किना के उन्हें आहे हैं 1539 मिलायिह 19 है 159क जार किई। फेर कि । है में अवस्थे छिन्छ कि ०१ है गिछा, में हैं सिहास से अपने साईस है मिलाश्ची है । तहता है । ई फिक्मम भिष्ट जिएकीर इस गृष्टि ई फिल कि भिक्स है क्रींफिन ई फार पंसत गृष्ट मिरह कि इस गृष्टि हूं 15छा हो।ए इहा ह्याप्ट क्षिप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त है। ह्याप्ट क्षिप्त है। ह्याप्त क्षाप्त है। ह्याप्त है। ह्याप्त है। ह्याप्त है। ह्याप्त है। ह्याप्त है। हुनभर हुं । किछाड़ी हिंह । हाए हैं है । साथ है । हैं । हैं । । रिक्ट इस मिर्स किस दिशाई भिर पास की है

। ई इंकी फिंह छोए किएह न्प्रकथंट कीएंट हुं फाए रंडक में फिनार रंडन ग्रंट है रिछन

### [ । भवनी क्रमिक्टर तिर्मि मित्रका

र्त्म । र्राक्त के र कि कि एक कि कि कि कि कि कि कि कि कि है। छाने मार्क क्षेत्रक स्म हिन्सी है। हि स्मान क्षित्र मह की ४९ पर जय किया है . ई छड़का में तुम्हारे पास जिसता हूं इसिलिये हे जवानी में तुम्हारे पास जिखता हूं इस किये कि तुमने उस हुए . डि रिनार है भेड़ीए कि भेड़ मह की म्छीभड़ है छिछि साप राइन्हें मि रिक्ति है। है जिर बेकी ामक फ़ुराक कमान किछड एाए ह ? राउन्हें की किलीएड़ डूं रिस्किली साए राइन्हें में किलाक ई ९९

। ई ।क्स्रुड मिर

किम्हर है एस दि एनहरू मह की की मिलीसह है एस ही साप शहुर । है एकी एए एमड्ड स्मर्ट निम्ह गर्डि है एनड़ा समह नहा १९ है कि हीए , कि तिथि सिंस्हिम्ड किस्पासरे ह सिंपासरे हि ह

30 कीएक। ई डिम फेसर मध तकाकी रि ई एकए कीए स्प्राप्त में तकाहित प्राक्ष प्राक्षमीष्ट तकप्रीप्त कीष्ट्रण ई संप्राप्तमं हुक रि क्रिप ई डिम स्प्रिश कितिमी प्रिश्मेष विक्रमित प्राक्ष प्राक्षमीष्ट था कि प्राक्षमीष्ट तकप्तर प्राक्ष प्राप्तमं प्राप्ति । ई स्प्राप्ति किप्राप्तमं रिकाम कि विक्रम प्राप्तक किप्रमण्डे कि क्रिप्त किप्राप्तमं है किप्रमण्डे किप्

# [। क्षिमित्रमी किन्द्राष्ट्र मिक्पिरिक्षित्री

न की ानसु निम्ह गिर्फ ई एमस ठिक्रम इए एक्ट्रिंग है। कि निम्हें अर्थ कि निम्हें कि निर्में कि निरमें कि निर्में कि निरमें कि

45 निम्हा कि , कि मिम्हा का एन निमंग्राप्ट निम्हा कुकु कि एन मिंग्राप्ट मिंग्रिम गाँट मिंग्रिम मिंहा कि माहा कि कि मेंग्रिम मिंहा मिंग्रिम मिंहा निम्हा निम्हा मिंहा मिंहा निम्हा कि मिंहा कि मिंहा कि मिंहा कि मिंहा कि मिंहा कि मिंग्रिक कि मिंग्रिक मिंग

मुकरता है फिता भी उसका नहीं है जो पुत्रका मानवेता है फिता

 २८ उसमें रहा । श्रीर श्रब हे बालका उसमें रहा कि जब वह प्रगट होय तब हमें साहस हो श्रीर हम उसके श्रानेपर उसके श्रागेसे २६ लजित होके न जावें। जो तुम जाना कि वह धर्मी हैं तो जानते हो कि जो कोई धर्म्मका कार्य्य करता है सो उससे उत्पन्न हुन्ना है।

[ बिरवासिबोंका अपनी पदवी ख्रीर आशाकी कारण पापरी बचे रहना ! ]

देखा पिताने हमोंपर कैसा प्रेम किया है कि हम ईश्वरके र सन्तान कहावें . इस कारण संसार हमें नहीं पहचानता है २ क्योंकि उसकी नहीं पहचाना । हे प्यारी श्रभी हम ईश्वरके सन्तान हैं श्रीर श्रव लों यह नहीं प्रगट हुशा कि हम क्या होंगे परन्तु जानते हैं कि जो प्रगट होय तो हम उसके समान होंगे क्योंकि ३ उसको जैसा वह है तैसा देखेंगे। श्रीर जो कोई उस पर थह श्राशा

रखता है सो जैसा वह पवित है तैसाही ऋपनेका पवित्र करता है। ४ जो कोई पाप करता है सो ब्यवस्थालंघन भी करता है श्रीर पाप

ধ तो ब्यवस्थालंघन है। श्रीर तुम जानते हो कि वह तो इसलिये प्रगट हुआ कि हमारे पापेंकी उठा लेवे और उसमें पाप नहीं है।

६ जो कोई उसमें रहता हैं सा पाप नहीं करता है - जो कोई पाप करता है उसने न उसका देखा है न उसका जाना है।

 हे बालको कोई तुम्हें न भरमावे . जैसा वह धर्म्मी है तैसा = वह जो धर्म्मका कार्य्य करता है धर्मी है। जो पाप करता है सो शैतानसे है क्योंकि शैतान आरंभसे पाप करता है . ईश्वरका पुत्र

ह इसीलिये प्रगट हुआ कि शैतानके कामोंका लोप करे। जो कोई ईश्वरसे उत्पन्न हुआ है सो पाप नहीं करता है क्योंकि उसका बीज उसमें रहता है श्रीर वह पाप नहीं कर सकता है क्योंकि ईश्वरसं

१० उत्पन्न हुन्ना है। इसीमें ईश्वरके सन्तान श्रीर शैतानके सन्तान प्रगट होते हैं . जो कोई धर्मीका कार्य्य नहीं करता है सो ईश्वरसे ११ नहीं है श्रीर न वह जो श्रपने भाईको प्यार नहीं करता है। क्योंकि

यही समाचार है जो तुमने श्रारंभसे सुना कि हम एक दूसरेका १२ प्यार करें। ऐसा नहीं जैसा काइन उस दुष्टसे था श्रीर अपने

भाईको बध किया . श्रीर उसको किस कारण बध किया . इस कारण कि उसके श्रपने कार्य्य बुरे थे परन्तु उसके भाईके कार्य्य धर्म्मके थे।

१३ हे मेरे भाइया यदि संसार तुमसे बेर करता है ती ऋचंभा मत करे।।

न्ह मह किला में हैं। हैं। कि एम एक एक हैं एक सिस सिस हैं। हैं सिस सिस हैं। हैं। के सिस सिस हैं कि सिस सिस हैं सिंद के हैं। के सिस हैं के हैं। हैं। सिस सिस सिस हैं के सिस सिस हैं। हैं

आगे अपने मानको सम्मानिंगे। क्योंकि जो हमारा मानहमें २० आगे अपने अपने मानको सम्मानिंगे। क्योंकि जो हमारा मानहमें २० होष हेंने तो जानते हैं कि ईंग्बर्र हमारे मानसे बड़ा हैं और सब

25 मिड़ कि ईड़ रूप कि मिड़ एस एसमुड कि छिएए है। है एकास हुक 55 छेसर हैं किएंस इक्ट कि मुड़ ग्रिट । ई सुड़ाए छुमुन्स कुम्ब्यु दिर्घ पढ़ि ई किस्क रूकाए विवेद साथ किसर कींएन ई काए

डिर्ड प्रक्रि हैं किएक म्हाम किसिटाद्वाप्ट किस्स्ट कीस्प्र हैं किए इट्ट ग्रह्माप्ट किस्स्ट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट किस्स्ट प्रक्रिट क्रा प्रक्रिट क्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट क्रिट प्रक्रिट प्रक्र प्रक्रिट प्रक्र प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्र प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्र प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्रिट प्रक्र प्र

केसा उसने हमें आजा दिई वैसा एक दूसरेको प्यार करें। और १४ को उसने आजाओं को पालन करता है भि उसमें रहता है और उस उसमें और इसीसे हम जानते हैं कि वह हमेंमें रहता है अथात उस आसासे जो उसने हमें दिया है।

आपसने प्रम करनेका उपहेंग । प्रमि हेयुरने रहनेका प्रमाण मिलता है

ि। क्रिंगि किस्सिक इक्ष्यिन हक्तु । नक्ष्य क्रिक्स

हुन प्रक हम फाहरबी किमशह कुए पृत्र फ्रिस्ट हैं कीएंक डिंग्ट की डैं किपह कि फ्रिस्ट कि की किप्म किस्टिमशह हैं किपह हैं मह लिस्ट्रिंग हैं शिष्ट जरूनी मिताम्ह किस्ट्रिंग हैं।

अस्मा पहचानते हैं। इर एक आसा जो मान जेता है कि बीचु खीष्ट ग्रास्त जाशा है ईश्वरकी अस्मि हैं। और जो आसा नहीं है मान जेता है कि बीचु खीष्ट ग्रासि जापा है ईश्वरकी श्रास्ते नहीं

है श्रीर यही तो लीप्टिबरोधीका श्रात्मा है जिसे तुमने सुना है कि ४ त्राता है त्रीर श्रव भी वह जगतमें है। हे बालको तुम तो ईश्वरके हो श्रीर तमने उनपर जय किया है क्योंकि जो तुममें है सो उससे श्री को संसारमें है बड़ा है। वे तो संसारके हैं इस कारण वे संसारकी ६ बातें बोलते हैं श्रीर संसार उनकी सुनता है। हम तो ईश्चरके हैं. जो ईरवरको जानता है सो हमारी सुनता है • जो ईरवरका नहीं है से। हमारी नहीं सुनता . इससे हम सच्चाईका श्रात्मा श्रीर भ्रांतिका श्रात्मा पहचानते हैं।

[ईश्वरका प्रेम ग्रीर भाइयोंने एक दूसरेकी प्यार करनेका निर्णय ।]

हे प्यारो हम एक दूसरेको प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वरसे है श्रीर जो कोई प्रेम करता है सो ईश्वरसे उत्पन्न हुश्रा है श्रीर ईश्वरकी प्रजानता है। जो प्रेम नहीं करता है उसने ईश्वरको नहीं जाना ६ क्योंकि ईरवर प्रेम है। इसीमें ईरवरका प्रेम हमारी श्रीर प्रगट हुत्रा कि ईश्वरने श्रपने एकळीते पुत्रका जगतमें भेजा है जिस्तें

१० हम लोग उसके द्वारासे जीवें। इसीमें प्रेम है यह नहीं कि हमने ईश्वरको प्यार किया परन्तु यह कि उसने हमें प्यार किया श्रीर श्रपने पुत्रको हमारे पापोंके लिये प्रायश्चित्त होनेको भेज दिया।

११ हे प्यारो यदि ईश्वरने इस रीतिसे हमें प्यार किया ते। उचित है कि हम भी एक दूसरेकी प्यार करें।

किसीने ईश्वरको कभी नहीं देखा है . जो हम एक दूसरेका प्यार करें तो ईश्वर हममें रहता है श्रीर उसका श्रेम हममें सिद्ध

१३ किया हुआ है। इसीसे हम जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं श्रीर १४ वह हममें कि उसने श्रपने श्रात्मामेंसे हमें दिया है। श्रीर हमने देखा है श्रीर साची देते हैं कि पिताने पुत्रकी भेजा है कि जगतका

१४ त्राणकर्ता होवे । जो कोई मान लेता है कि यीशु ईश्वरका पुत्र

१६ है ईश्वर उसमें रहता है श्रीर वह ईश्वरमें । श्रीर हमारी श्रीर जो ईश्वरका प्रेम है उसकी हमने जान लिया है श्रीर उसकी प्रतीति किई है • ईश्वर प्रेम है श्रीर जो प्रेममें रहता है सो ईश्वरमें रहता

१७ है श्रीर ईश्वर उसमें। इसीमें प्रेम हमेंामें सिद्ध किया गया है जिस्तें हमें बिचारके दिनमें साहस होवे कि जैसा वह है हम भी १८ इस संसारमें वैसेही हैं। प्रेममें भय नहीं है परन्तु पूरा प्रेम भयके।

त्यार् कर्रे भि किंद्राभ नेपक्ष ामें है । तरक राष्ट्र किएटर्ड कि की है किसी १५ मेडे ।सार उर भेमर गर्थ । डे । फिर्म अप अपने के प्राप्त है । छेड़े जिंद किया कि क्रिक्ट है । एउट हिम राष्ट्र है । क्रिक्ट किया कि है। ए नेगर कि कीएक है छित्र कि छिर में छेड़ी में नेगर ग्रेट है किएक ०९ गारु किया । यदि केह के हैं के हेरवरको ज्यार ७३ पिड है से प्रमास है हिस्स है। इस उसके पार करने हैं क्यों कि है 

मिण्ड्यू सिंगियडो । राग्ड्र उगम क्लम्स रिनाम ग्राप्त कियडड्रे

। ई ह्यू कि क्रिक्ट हुमें की है । हारक प्रमाय । स्राप्त वर कार्य है निक ।ग्रहिनक एक रूप्राप्तमं । माधनी बह जय जिसने संसाएपर जय पाया है यह है अथात हमारा ग्रहि है 167क एस प्रभास है ग्रह है शह है स्थर करता है अपर 8 कीएक । ई डिम फ़ाफ प्राम्नाह किएट गृष्ट फ़्क महाप किहिं इ -ाहाफ़ किछह मड़ की ई इफ मर्फ़ किएफ़्ड़े कीं फ़्हा । ई िएक ग्राष्ट किंनिक्ति केम्बर्ड का है निक न्छाप किंकिएल किसर महि है। इससे हम जानते हैं कि जब हम इरवरको जार करते हैं ? पार करता है से उसे भी व्यार करता है जो उत्तर इसा वह है अर्थ उत्पन्न है जा है और जो की है उरपन करनेहारेका जै हो कि सार करता है। कि मी है सा क्षि है। ा विश्वात तिवास्त्राक्ष्मित

है स्थि होष्ट है इस कि एवर है। भार के हैं कि भार है है है।

है 1त्रक हिंद साहर विवाह है . के इंस्करका विश्वास महिनेयह भिष्यमें हिं हैं हैं हैं सिर्फ के प्रमार के रेड हैं हैं सिर्फ हो किह्म निपन्न निम्ह कि है कि सि कि क्षेत्र है इस कि हि है हि निम्ह 3 जिगम किम्बर्ड 16 ई किम्क एड्स किकिम किथिर हम मह कि । ई रिरुमी मिक्य रिंकि ग्रष्ट द्वाकि ग्रष्ट रुष्ट ग्रष्टि मिग्राष्ट ई रिइ जात्मा और वे तीने एक हैं। और तीन हैं जा पृथिनी पर) साची न हिना अहि निष्क माहि । हिने हैं कि । साम साम्ह ) कि है नि थ होए आस्मा है जी साकी देता है क्योंक आस्मा सस है। क्योंक . गिर केवल जरूर नहीं परन्तु जरूर हो है । वह से अपर

। छिर साहर्ष रिमान कहा तुस जाने। कि तुमको अनन्त जीवन है और जिस्ते तुम ईश्वरक की है किकी पिक्रीएड डि हरक छारहा उपमान केरप कार्य केरपड़े कि छाए राइन्हें र्स होड़ है। यह बाद स्टिन है हिम है। ाकामि हम । कुरिय है । है महिए दिसका है । है सहसे है । क्सट ननित इस प्राह्म है गर्न निवत निवस सह क्रिक्टर की ई उर कि छ अहे । ई ईड़ी संप्रमित कहा रिमा में है है है है एकी डिल मारूबी रुपियाम सर कीएंक है फ़ानक रिक्र किस

### । नाम्क्रम लिलिंग क्रिया कार प्राप्त प्रमान किरमान

होता . स्लुजनक पाप भी होता है उसके निष्णमें में नहीं कहता नाप स्खुननक नहीं है ऐसा पाप करनेहारोंके लिये वह उसे जीवन देखें की स्थायन का पाप कहा है है हो वह किनकी करमा और मी हिरम PIP रिस् रिक्ट्राफ निष्ट इंग्रिक हीए । ई किसी मेंड है रिग्रेस ३१ हमर हमड़ कि हुन्छ हुंडू गिगंम की ईं हिनार कि ई 15नमें छिमड़ इह फिल्म मड़ इस एक वी हैं किनार मड़ कि ग्रेष्ट । ई गिन पूर िमा बेह हि ए ए से इन्हा के अनुसार कुछ मांगे में इह हमारी कि की है उर कि है । हाई देश केसर किसर सड़ास कि ग्राहर 👚 ४१

इद्य जानते हैं कि जो कोई ईध्वर्से उत्पन्न हुआ है से। पाप र्सेखेयपक पदी है। कि है कि जाप 199 अर्थ है जाप किया का । निम इह की हुं ए?

हुम स्टबंकी पहचाने और हम उस सन्चम उसके पुत्र योथ जानते हैं कि देशवरका पुत्र आया है और हमें बुद्धि दिहें हैं कि १० ईव्यस्ते हैं और सारा संसार उस दुष्टे नयामें पड़ा है। और हम १६ सबता है और वह दृष्ट उस नहीं छुता है। हम जानते हैं कि हम बहीं करता है परन्तु जी हेव्यर्स उत्पन्न हुया सी अपने तहें बचा

। निमास । क्षिनिक सिंतिरुमु इंत नेप्र किछाव है। हैं मिनि किनि एक श्री सन्धा है । हैं । हैं एक सन्धा सन्धा है।

# । हिम ऐमड़ किन्ग्रिय मड़िक

[ पत्नोका आभाप । ]

क्षेत्र इस्हार । तिर्द्धा कि।इस थास रामह ग्राप्त है कि इर मामिड कि लेगा भी जो सबाहको जानते है उस सबाहक कारण प्यार करते हैं 5 हार हुन्प्र डिह में रहिन गृष्टि . हु 169क गृष्ट मेड़ी हार में प्राचीन पुरुष चुनी हुई कुरियाकी और उसके उड़कोंकी जिन्हें

किंकिकी निर्मिक्डिं कि कि कि कि कि कि कि कि कि 8 [। भवनी किन्द्रक प्राप्त कार्यक किंकिए हैं एट राजुना स्ट्राप्त कार्य वास्त्र कार्य । शिष्टकी आरस सबाइ और प्रमंद्र क्रमंद्र गाँउ होगोंके संग होया । द्या और शान्ति हेश्वर पिताकी आरसे और पिताक पुत्र प्रभु पीशु

उसपर चला। क्योंकि बहुत भरमानेहारे जगतमे आपे हैं जो सार चढ़ . यही आज़ा है जैसी तुमने आएभसे सुनी जिस्ते तुम जार करें। और जार पही है कि हम उसकी आज्ञाशके अनु-3 विष्ति हुआ अपसे विनिक्त का है । है कि हम एक हुन हैन तेसा नहीं परन्तु जो शाजा हमें शारंभरी भिषी उसीको आपके पाया है। और अब हे कुरिया में जेसा नहें आसा जिखता हुआ भृत् हिस भारत आहा है। है। से से से हैं हैं हैं हैं हैं हैं है

कि की छंडीए छक्ति मिष्यकी निषय । है थि।ईब्रिश होए । एड =नहीं मान लेते हैं कि योशु खीष्ट शरीरमें आया. यह भरमाने-ର

०१ ईकि हीए। ईकिसिर मिंह स्पृ ग्रष्ट छिमें ई १५३५ सामधी कियुक्ति कि है डिन क्लिड म्हर्ड़ है छिड़ हिन मान्छी किड़ाक महि है छिड़ किम हमने कि । हा । हा अप । कि निर्मा हम ह ह ह ह ह । हो । हो है अपराध

। है रताई रिगम मिरिक्क रेड्ड केंस्ट रिस है रत्रहरू छाड़ फाएज़क १९ भिम्रेट कि कींपिन। फेडीक न छाड़ ग्राफ्रक भिम्रेट ग्राप्ट फेसीक न त्राप छोगेंके पास आके यह शिला नहीं छाता है तो उसे घरमें प्रहन

इनित आर आर सन्मुख होक वात कक जिस्त हमारा आनन्द भियाहीके द्वारा लिखनेकी इच्छा न थी परन्तु आशा है कि में आप दृर कि हा कि कार के मिर के [ । मो। मि कि कि

# योहन प्रेरितकी तीसरी पत्नी।

[ पत्नीका ग्राभाय । गायसकी भक्ति ग्रीर ग्रक्तियिसेवाकी प्रशंसा । ]

प्राचीन पुरुष प्यारे गायसको जिसे में सचाईमें प्यार करता हं।

२ हे प्यारे मेरी प्रार्थना है कि जैसे त्रापका प्राण कुशल चेमसे रहता

३ है तैसे सब बातों में श्राप कुशल चेमसे रहें श्रीर भले चंगे हों। क्योंकि भाई लोग जो श्राये श्रीर श्रापकी सचाईकी जैसे श्राप सचाई पर

४ चलते हैं साची दिई तो मैंने बहुत ग्रानन्द किया। मुक्ते इससे बड़ा कोई ग्रानन्द नहीं है कि मैं सुनू कि मेरे लड़के सचाई पर चलते हैं।

काइ आगन्द नहा है कि से सुनू कि सर छड़क सचाइ पर चलत है। ४ है प्यारे श्राप भाइमेंकि लिये श्रीर श्रतिथियोंके लिये जो कुछ करते हैं ६ सो बिश्वासीकी रीतिसे करते हैं। इन्हेंनि मंडलीके श्रागे श्रापके प्रेमकी

साची दिई . जो श्राप ईश्वरके येग्य ब्यवहार करके उन्हें श्रागे पहुंचावें ७ तो भला करेंगे। क्योंकि वे उसके नामपर निकले हैं श्रीर देवपूजकेंासे

ता भला करंगे। क्योंकि वे उसके नामपर निकले है श्रीर देवपूजकेंसि
 कुछ नहीं लेते हैं। इसलिये हमें उचित है कि ऐसेंको प्रहण करें जिस्तें

हम सचाईके लिये सहकम्मी है। जावें।

[ दियोतिकी श्रीर दीमीत्रियकी कुछ चर्चा। पत्नीकी समाप्ति। ]

के मैंने मंडलीके पास लिखा परन्तु दियोत्रिकी जो उनमें प्रधान होनेकी १० इच्छा रखता है हमें प्रहण नहीं करता है। इस कारण मैं जो आऊं ती उसके कम्मेंकी जो वह करता हैस्मरण कराऊंगा कि बुरी बातेंसे हमारे बिरुद्ध बकता है और इनपर सन्तोष न करके वह आपही भाइयोंकी प्रहण नहीं करता है और उन्हें जो प्रहण किया चाहते हैं बर्जता है

११ श्रीर मंडलीमेंसे निकालता है। हे प्यारे बुराईके नहीं परन्तु भलाईके श्रनुगामी हुजिये . जो भला करता है सो ईश्वरसे हे परन्तु जो बुरा

१२ करता है उसने ईश्वरको नहीं देखा है। दीमीत्रियके लिये सब लोगोंने श्रीर सचाईने श्रापही साची दिई है बरन हम भी साची देते हैं श्रीर श्राप लोग जानते हैं कि हमारी साची सत्य है।

१३ सुभे बहुत कुछ लिखना था पर में श्रापके पास सियाही श्रीर कलमके १४ द्वारा लिखने नहीं चाहता हूं। परन्तु सुभे श्राशा है कि शीघृ श्रापके।

1४ देखूं तब हम सन्मुख होके बात करेंगे। श्रापका कल्याण होय . मित्र छोगोंका श्रापसे नमस्कार नाम ले ले मित्रोंसे नमस्कार कहिये॥

# । किए कि। इहुए।

[। मामाछ ग्रमिक ]

[ 1 एड्रेंस क्षांत्रक रेड्र क्षांत्र प्रक्षि विष्ट्रेश्य हिंग ]

इ किनिक्रिक्ती छाए ग्रिड्स में मिक्स्म क्याह एग्राप्टा में ग्रिएट डु की 1823 एप्टाब्ट क्स्म 15 गाउँ निक्र कि का क्याक्स हम किंगिरिड हिनेए कि किंडी कियाहण्डी छड़ किछाकी छाए ग्रिड्स इ कींग्रिक । जेक एड्नेएट किनिक छड़ाम गरण गर्गीम १६ डिक्स कि भार किडी एगर्फ केड्डे मड़ मिडाकड़ेट्य कि एट्स निह्ती -ट्राब्ट क्याहर्ष्ट्र ग्रीमड ग्रिंड ड्रे निह्नमीस कि डैं माप्ट मह क्याही प्रमुद्ध मिष्ट निहेंद्र ग्रीहर्ष्ट डे निह्नमीस कि डैं माप्ट मह क्याही

और हमारे प्रभु शीय सीहसे मुक्त जातो हैं। पर यथीप तुपने हसके। एक बेर जाना था तीभी में तुम्हें र

से एट से सिंह के स्वाह के स्वाह के स्वाह का स्वाह के स्व

। ई तिगीप इंड किगाह न इष्टुष्ट किगीप ।ई प्रिड्मफ़ िम गिर्छ कि सिति किंडिंग नित्रम गर्छ ई निवास करन विश्वासप गर्छ ई नहत

 निन्दासंयुक्त बिचार करनेका साहस न किया परन्तु कहा परमे-

१० श्वर तुमें डांटे। पर ये लोग जिन जिन बातोंको नहीं जानते हैं उनकी निन्दा करते हैं परन्तु जिन जिन बातोंको अचैतन्य पशुश्रोंकी

११ नाई स्वभावहीले बूकते हैं उनमें अष्ट होते हैं। उनपर सन्ताप कि वे काइनके मार्गपर चले हैं और मजूरीके लिये बलामकी

1२ मूलमें ढल गये हैं श्रीर कोरहके बिवादमें नाश हुए हैं। तुम्हारे प्रमके भोजोंमें ये लोग समुद्रमें छिपे हुए पब्बेत सरीखे हैं कि वे तुम्हारे संग निभय जेंवते हुए श्रपने तई पालते हैं वे निर्जल मेध हैं जो बयारोंसे इधर उधर उड़ाये जाते हैं पतमहके निष्फल पेड़

13 जो दो दो बेर मरे हैं श्रीर उखाड़े गये हैं · समुद्रकी प्रचंड लहरें जो श्रपनी लजाका फेन निकालती हैं भरमते हुए तारे जिनके

18 लिये सदाका घोर अन्धकार रखा गया है। श्रीर हनाकने भी जो आदमसे सातवां था इन्होंका भविष्यद्वाक्य कहा कि देखा परमे-

१४ श्वर श्रपने सहस्रों पिवत्रोंके बीचमें श्राया . कि सभोंका बिचार करे श्रीर उनमेंके सब भक्तिहीन लोगोंको उनके सब श्रभक्तिके कम्मोंके विषयमें जो उन्होंने भक्तिहीन होके किये हैं श्रीर उन सब कठोर बातोंके विषयमें जो भक्तिहीन पापियोंने उसके बिरुद्ध कही

१६ हैं दोषी ठहरावे। ये तो कुड़कुड़ानेहारे श्रपने भाग्यके दूसनेहारे श्रीर श्रपने श्रभिलाषोंके श्रनुसार चलनेहारे हैं श्रीर उनका मुंह गलफटाकीकी बातें बोलता है श्रीर वे लामके निमित्त मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं।

 पर हे प्यारा तुम उन बातोंको स्मरण करा जा हमारे प्रभु यीशु
 भ लीष्टके प्रेरितोंने श्रागेसे कही हैं . कि वे तुमसे बोले कि पिछले समयमें निन्दक छोग होंगे जा श्रपने श्रमक्तिके श्रमिछापोंके

१६ श्रनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो श्रपने तई श्रलग करते हैं शारीरिक लोग जिन्हें श्रात्मा नहीं है।

# [ उपदेश ग्रीर धन्यवाद । ]

२० परन्तु हे प्यारो तुम लोग श्रपने श्रित पवित्र बिश्वासके द्वारा श्रपने तई सुधारते हुए पवित्र श्रात्माकी सहायतासे प्रार्थना करते २१ हुए . श्रपनेको ईश्वरके प्रेममें रखो श्रीर श्रनन्त जीवनके लिये २२ हमारे प्रभु थीशु खीष्टकी दयाकी श्रास देखे। । श्रीर भेद करते हुए २१ न सुनने न फिरने सकती हैं। श्रीर न उन्होंने श्रपनी नरहिंसाश्रेंासे न श्रपने टोनेांसे न श्रपने ब्यभिचारसे न श्रपनी चोरियेांसे पश्चात्ताप किया।

> [स्क पराक्रमी दूत श्रीर छोटी पीघी श्रीर सात नेचगर्जनका वर्शन। योहनका उस पीघीको लेके खा जाना।]

श्रीर मेंने दूसरे पराक्रमी दूतको स्वर्गक्षे उतरते देखा जो मेवको श्रोहे था श्रीर उसके सिरपर मेवधनुष था श्रीर उसके पांव श्रागके खंभोंके ऐसे रेथे। श्रीर वह एक छोटी पोधी खुली हुई श्रपने हाथमें लिये था श्रीर उसने श्रपना दिहना पांव समुद्रपर श्रीर बांया पृथिवीपर रखा. श्रीर जैसा सिंह गर्जता है तैसा बड़े राब्द्से पुकारा श्रीर जव उसने पुकारा तव सात मेवगर्जनेंने श्रपने श्रपने शब्द उचारण किये। श्रीर जब उन सात गर्जनेंने श्रपने श्रपने शब्द उचारण किये तब में लिखनेपर था श्रीर मेंने स्वर्गसे एक राब्द सुना जो मुक्तसे बोला जो बाते उन सात गर्जनेंने कहीं उनपर छाप दे श्रीर उन्हें मत लिख। श्रीर उस दूतने जिसे मेंने समुद्रपर श्रीर इ पृथिवीपर खड़े देखा श्रपना हाथ स्वर्गकी श्रोर उठाया श्रीर जो सदा सर्ब्व जीवता है जिसने स्वर्ग श्री जो कुछ उसमें है श्रीर पृथिवी श्री जो कुछ उसमें है श्रीर समुद्र श्री जो कुछ उसमें है श्रीर प्रावा उसीकी किरिया खाई कि श्रव तो बिलंब न होगा परन्तु सातवें दृतके शब्दके दिनोंमें जब वह तुरही फूंकनेपर होय तब ई श्रवरका भेद पूरा हो जागगा जैसा उसने श्रपने दासोंको श्रर्थात

भविष्यद्वक्ताओंको इसका सुसमाचार सुनाया।

में श्रीर जो शब्द मैंने स्वर्गसे सुना था वह फिर मेरे संग वात करने लगा श्रीर वोला जा जो दूत समुद्रपर श्रीर पृथिवीपर खड़ा है उसके हाथमेंकी खुली हुई छोटी पोथी ले ले। श्रीर मैंने दूतके पास जाके उससे कहा वह छोटी पोथी मुक्ते दीजिये श्रीर उसने सुक्ते कहा उसे लेके खा जा श्रीर वह तेरे पेटको कड़वा करेगी

१० परन्तु तेरे मुंहमें मधुसी मीठी लगेगी। श्रीर मैंने छे।टी पे।धी द्तके हाथसे ले लिई श्रीर उसे खा गया श्रीर वह मेरे मुंहमें मधुसी मीठी लगे खा गया श्रीर वह मेरे मुंहमें मधुसी मीठी लगी श्रीर जब मैंने उसे खाया था तब मेरा पेट कड़वा

समान थे श्रीर उनके सिरेंपर जैसे मुकुट थे जो सोनेकी नाईं थे श्रीर उनके मुंह मनुष्योंके मुंहके ऐसे थे। श्रीर उन्हें खिमोंके मालकी नाईं वाल था श्रीर उनके दांत सिंहोंकेसे थे। श्रीर उन्हें ह लोहेकी मिलमकी नाईं मिलम थी श्रीर उनके पंखोंका राज्य बहुत घोड़ोंके रथोंके राज्यके ऐसा था जो युद्धको होड़ते हों। श्रीर १० उन्हें पूंखें थीं जो बिच्लूश्रोंके समान थीं श्रीर उनकी प्रंखोंमें उंक थे श्रीर पांच मास मनुष्योंकी दुःख देनेका उन्हें श्रीधकार था। श्रीर उनपर एक राजा है श्रीर श्रथाह कुंडका दूत जिसका नाम ११ इब्रीय भाषामें श्रवहोन है श्रीर यूनानीयमें उसका नाम श्रपहलु-श्रोन है। पहिला सन्ताप बीत गया है देखो इस पीछे दे। संताप १२ श्रीर श्राते हैं।

[ बर्टवें दूतकी तुरहीके शब्द श्रीर दूसरे संतापका वर्णन । ]

श्रीर छठवें दूतने तुरही फूंकी श्रीर जो सोनेकी बेदी ईस्वरके १३ श्रागे है उसके चारा सींगोंमेंसे मैंने एक शब्द सुना . जो छठवें दूतसे १४ जिस पास तुरही थी बोला उन चार दूतोंकी जो बड़ी नदी फ़रातपर बंधे हैं खोल दे। श्रीर वे चार दूत खोल दिये गये जो १४ उस घड़ी श्रीर दिन श्रीर मास श्रीर बरसके लिये तैयार किये गये थे कि वे मनुष्योंकी एक तिहाईको मार डालें । श्रीर १६ घुड़चढ़ोंकी सेनाओंकी संख्या बीस करोड़ थी श्रीर मैंने उनकी संख्या सुनी । श्रौर मैंने दर्शनमें उन घोड़ोंको यू देखा श्रीर १७ उन्हें जो उनपर चढ़े हुए थे कि उन्हें श्रागकीसी श्रीर धूम्रकान्तकीसी श्रीर गन्धककीसी किलम है श्रीर घोड़ोंके सिर सिंहोंके सिरोंकी नाई हैं श्रीर उनके मुंहमेंसे श्राग श्रीर धूंश्रा श्रीर गन्धक निकलते हैं। इन तीनोंसे श्रर्थात श्रागसे श्रीर धूएसे श्रीर गन्धकसे १८ जा उनके सुंहसे निकलते हैं मनुष्योंकी एक तिहाई मार डाली गई । क्योंकि घोड़ोंका सामर्थ्य उनके मुंहमें श्रीर उनकी पूंछोंमें है १६ क्योंकि उनकी पूंछें सांपांके समान हैं कि उनके सिर होते हैं श्रीर इनले वे दुःख देते हैं। श्रीर जो मनुष्य रह गये जो इन २० विपतोंमें नहीं मार डाले गये उन्होंने श्रपने हाथोंके कार्योंसे परचा-त्ताप भी नहीं किया जिस्तें भूतों की श्रीर सोने श्री चान्दी श्री पीतल श्री पत्थर श्री काठकी मूरतोंकी पूजा न करें जो न देखने

तिहाई जिन्हें जीव था सर गई श्रोर जहाजोंकी एक तिहाई

प्रमृहाइही कप किंपिहीन और अर्रि को कि वाहे में अर्थ कि विहाई ते -गएम कि 1915 इंड कप्र और किंद्र डिग्रु निरुद्ध रिग्री ग्रीहर ०१ नाश हुई ।

र्गोष्ट ड्राइनि क्य किथ्रप्त प्रीष्ट किय्र द्विपन नित्र थिटि पृष्टि । 1ए। एकी कड़क ड़ह कीएिक भार उस एए। क कड़त सह फर्नुस कहानता है और एक तिहाई जरु नगर्नेनासा हा गरि कुर्मेर १ श्रिक्त सान मान । अरे उस अरे । वहा । अरे अरा साम नगहोना

इ और मेंने हिए कि इंग्रें कर रेंक है की ओ अस्ति है । हाउ डिसेंह ग्रीह छाड़ न एएकप नही फिड़े। इति क्य किन्दी रिष्ट पास दि गिष्टिशिंट ड्राइति क्य किन्ह की ड्रा िम इंडिनी क्य किरिक पृष्टि इंडिनी क्य किड़ांड

किसमें उड़ता हुआ वह शब्दर्भ कहता था कि जो तीन इत फ़िक्र

। गाम्ब्रे माहन्स्र माहन्स्र माहन्स्र माहन्स्रो। होग क्रिक्रिपु है सन हुए जा भारत कार्या की रह गये हैं प्रथिवीक

[। मण्ड क्रिया क्रिया अह इत्राह क्षित्र क्षित्र हिमा ]

कांड्रीड पृद्ध ऐकी प्रष्टि किन्नी केन्नुष्ट मानाहर क्रिंड्रीडी नह महि ध । गिगिम फ्रिक कुछ ग्रीह गिज़क । वाजनीह किनेग्रम ग्रीह विह्या ह मिड़ श्रीह एड्डें किए से से से से हैं है । हि । है । किन्ह डिसेंह है एवंड फिर्फ डिसें होने हैं प्रियं है प्रियं है किस्ट न हाल प्रन्तु पांच सास उन्हें पीड़ा दिई जाय और बिच्छू जब भ हैं खर की लाग कही है। और उन्हें यह दिया गाया कि ने उन्हें भार पेड़की हानि करो परन्तु केवल उन मनुष्यांकी जिनके माथेपर भिकी न किशिएमेड फिकी न किसाव किविष्येषु न की एए। १ अधिकार होता है नेसा बन्हें आधिकार हिना गण और है १६६ इ और आकाश क्षम भूपसे आधिवारे हुए। और उस भूपमेस खोला और क्षमसे बड़ी भड़ीके धृषकी नाहें धृत्रा उठा और सुख पृक् । कहकु द्वाथर नेसर ग्रेंड । श्री हो। क्रिस धराह हिन्दू ह कड़क द्वायक प्रार्थ एव । इस । अथा है । अथा है । इस । इस । इस । राछड़ किरात क्य रिंस श्रेष्ट किंस्नु किरा है हिए।

जर गहें । जर गहें और वे प्रधिवीपर डाज गवे और प्रथिवीकी एक तिहाई जरु गहें और पेड़ेकी एक तिहाई जरु गई और सब हरी घास

न कुण एषड्ड 158रू जिगार और किंसू डिश्ट र्रिट्ड रेस्ट्र और कुण किइसुस और 1201 छाड भेंस्प्रस कुक 18ट्डाड्रप 1ड्डा इ कुण किरिष्टिक हेड्ड किस किर्मेड्स्स और 1 ट्राप्ट 1ई द्वींड ड्रीड्डी

रिक्ट प्रक्षि रिष्ट्रं इस रिक्ट्रं प्रक्षि ड्रेकी डीड रिप्ते इसि केसडू 3 हमको परम्यातिका वर्षत्।] मीनके कुलमेंसे वारह सहस्रपर छाप दिहे गई। नाम्ह अहस्त . प्रमान केरा हे सार हो है से स्वार . प्रमान हो हो हो हो है से -छङ् केम्प्रेट्सी । प्रसिश्चम इप्राथ भिम्छङ् केम्सास्त्र . प्रसिश्चम न डुगान सिंदिक किलि . प्रमास्त मार्ट हमार किमिक किलिक किलिक्सियी थ । ग्राहर सहस्र । महस्रक किस्प्रिक क्यांक स्थाप किशिएन . प्रमान हा हो हो है कि कि के में हैं है । भिष्ठक कज़ार , प्राम इस इसा भिष्ठक किर्मा , द्वार इंदी १ गाड़ प्राप्त इस इस भिष्टिक काइड्रुधी । है। ईड़ी गाड़ प्रम इसिवेडके सन्तानिक समस्त कुरू में एक लाख बवालीस सह-ध सन्त करे। कि जिन्दर हिंद है। हैंडी काइ राज्य हो है। कि नीड़ किंड्रि शक्ष्य क्षित्रका स्था स्था क्ष्य है है है शाहर प्रविधा कांन्राइ कारहरू है मिल मड़ कियत . 1डक कांकिए एका इ राष्ट्री प्राक्ष्योष्ट रक्ते फ्रिक्स विक्रम्स ग्रीहर किथा है नहीं सिंह राष्ट्र निस पास नीवते ईष्टरस्की खाप भी खार उसने बड़े शब्द हो निस्त बवार शुधवीपर अथवा ससुद्रपर अथवा किसी पेड़पर न

। मिमास . इंग्रे १३ छन्। सम नाग कि ध्वमास कि ज़ाह कि छोड़ा कि छोड़ कि मिड़ीस कि इ। इस मार्का स्थार कांक मामाज निष्य है। कि अन्द्रे रिक्ष हिता राष्ट्र कि होते कि एड्ड कि एड्ड इछ प्रसिद्धेन किंकिणीय गिन प्रसि किंकिनिय गर्ध किन्छाउँछी ११ सिंहासन पर बेठा है और मोनेकी जय जय होय। श्रीर सब इतगण १० वस पहिने हुए और अपने अपने हाभमें लजूरके पने लिए हुए हैं। छत्वा था सिंहासन के मार किन्में महिल है है के एक होंगी डिम ड्रांक इनकी मार्क हडूब क्षेमांक्षाशास ग्रांक ग्रांक ग्रांक

छुए ई इिक छिप्तर निर्मे । निष्ट भिड़िक गृहि हैं निक हैं भृडू नेडी० ४९ ३३ इसपर गानानामंत्र तकने सम्दन कहा ह या वयल बक्ष शब्द यह कहते सुना कि आ और देख । और मैंने दृष्टि किई प श्रीर देखो एक पीलासा घोड़ा है श्रीर जो उसपर बैठा है उसका नाम मृत्यु है श्रीर परलोक उसके संग हो लेता है श्रीर उन्हें पृथिवीकी एक चौथाईपर श्रधिकार दिया गया कि खड़से श्रीर श्रकालसे श्रीर मरीसे श्रीर पृथिवीके बन पशुश्रोंके द्वारासे मारडालें।

श्रीर जब उसने पांचवीं छाप खोली तब जो लोग ईश्वरके ६ बचनके कारण श्रीर उस साचीके कारण जो उनके पास थे बध किये गये थे उनके प्राणोंको मैंने बेदीके नीचे देखा। श्रीर वे बड़े १० शब्दसे पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र श्रीर सत्य कबलों तू न्याय नहीं करता है श्रीर पृथिवीके निवासियोंसे हमारे ले।हुका पलटा नहीं लेता है। श्रीर हर एकको उजला वस्त्र दिया गया ११ श्रीर उनसे कहा गया कि ज़बलों तुम्हारे संगी दास भी श्रीर तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बघ किये जानेपर हैं पूरे न हों तबलों श्रीर थोड़ी बेर बिश्राम करो।

श्रीर जब उसने छठवीं छाप खोली तब मैंने दृष्टि किई श्रीर १२ देखो बड़ा भुईडोल हुम्रा भ्रीर सूर्यं कम्मलकी नाई काला हुम्रा भ्रीर चांद लोहूकी नाई हुम्रा। भ्रीर जैसे बड़ी बयारसे हिलाये १३ जानेपर गूलरके बृत्तसे उसके कच्चे गूलर भड़ते हैं तैसे आकाशके तारे पृथिवीपर गिर पड़े। श्रीर श्राकाश पत्रकी नाई जो लपेटा जाता १४ है श्रत्या हो गया श्रीर सब पब्बंत श्रीर टापू श्रपने श्रपने स्थानसे हट गये। श्रीर पृथिवीके राजाओं श्रीर प्रधानों श्री धनवानों श्री ११ सहस्रपतियों श्री सामधीं लोगोंने श्रीर हर एक दासने श्री हर एक निर्वन्धने अपने अपनेको खोहोंमें और पब्बेतोंके पत्थरींके बीचमें छिपाया . श्रीर पर्व्वती श्रीर पत्थरींसे बीले हमपर गिरी श्रीर १६ हमें सिंहासनपर बैठानेहारेके सन्मुखसे श्रीर मेम्नेके क्रोधसे छिपात्रो । क्योंकि उसके क्रोधका बड़ा दिन आ पहुंचा है और १७ कौन उहर सकता है।

> इस्तायेली भिष्ठवासिवांपर स्वाप दिये जानेका वर्शन जिस्तें उनपर हानि न होते।

9 चौर इसके पीछे मेंने चार दूतोंकी देखा कि पृथिवीके चारों कोनोंपर खड़े हा पृथिवीकी चारों बयारोंको थांमे हैं

ईश्वरके यहां राजा श्रीर याजक बनाया श्रीर हम पृथिवीषर श राज्य करेंगे। श्रीर मेंने दृष्टि किई श्रीर सिंहासनकी श्रीर प्राणियोंकी श्रीर प्राचिनोंकी चहुं शार बहुत हुतोंका शब्द सुना श श्रीर वे गिन्तीमें लाखों लाख श्रीर सहस्तों सहस्त थे। श्रीर व वृद्धे शब्दसे कहते थे मेग्ना जो बध किया गया सामर्थ्य श्रीर धन श्री खुद्धि श्री शांति श्री शांदर श्री महिमा श्री धन्यवाद लोनेके शेव वाय है। श्रीर हर एक सजी हुई बस्तुको जो स्वर्गमें श्रीर पृथिवीपर श्रीर पृथिवीके नीचे श्रीर समुद्रपर है श्रीर सब कुछ जो उनमें है मैंने कहते सुना कि उसका जो सिंहासनपर वैठा है श्रीर मोनेका धन्यवाद श्री शांदर श्री महिमा श्री पराक्रम सदा श्रीर मोनेका धन्यवाद श्री शांदर श्री महिमा श्री पराक्रम सदा श्रीर सब्बेदा रहे। श्रीर चारों प्राणी श्रामीन बोलें श्रीर चौबीसों प्राचीनोने गिरके उसको जो सदा सब्बेदा जीवता है प्र**याम किया।** 

# िबः द्वाप खेलनेका बतान्त ।

र यह कहते सुना कि आ श्रोर देखा। श्रोर मेंने दृष्टि किई श्रोर देखो एक रवेत घोड़ा है श्रोर जो उसपर बैठा है उस पास धनुप है श्रीर उसे मुक्ट दिया गया श्रोर वह जय करता हुआ श्रीर जय करनेको निकला। है और जब मेन्नेने छापोमेंसे एकको खोला तब मैंने दृष्टिय किई और चारों प्राणियोमेंसे एकको जैसे मेघ गर्जनके शब्दको

श्रीर जब उसने दूसरी छाप खोली तब मैंने दूसरे प्राणिका ४ यह कहते सुना कि श्रा श्रीर देख । श्रीर दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला श्रीर जो उसपर बैठा था उसको यह दिया गया कि पृथिवीपरसे मेल उठा देवे श्रीर कि लोग एक दूसरेको बध करें

श्रीर एक बड़ा खड़ उसको दिया गया।

र श्रीर पत्र उसने तीसरी झाप खोली तब मैंने तीसरे प्राणीको

यह कहते सुना कि श्रा श्रीर देख श्रीर मैंने दृष्टि किई श्रीर
देखो एक काला बोड़ा है श्रीर जो उसपर बैठा है सो अपने
६ हाथमें तुला लिये हुए हैं। श्रीर मैंने चारों प्राणियेंके बीचमेंसे

एक राज्य यह कहते सुना कि सुकीका सेर भर गेहूं श्रीर सुकीका तीन सेर जब और तेळ थाँ दाख रसकी हानि न करना। श्रीर जब इसने चौथी छाप ृखोली तब मैंने चौथे प्रार्णीका

तुने सब बस्तु स्जी और तेरी इच्छाक कारण वे हुई ' और स्जी गई'। कींकि ई फार केरिक क्यास कि महास कि ।मडीम है उनरई १९ शिषड़ फ़्ट्रमिर्फ है. ईं हिड़क कछाड़ गिष्ट क्ना अधि उकुम निष्ट रिमार ग्रस्टि है किंग्स माण्या है तिनिति विकास गर्म कि कि

ानि कार्रपृ इह ।सवह आहि नरेड़ ।सर्नि में प्राप्त किनिछा के कि प्रकार स्थान है। वास हो है। यह साम किन

। 11-7 में निहुर किएड प्रमुखे छै। में में

हास किसर गृष्टि है असक किस्से है असे किइनाइ सर कि ई क्रिमिछकु काइब्रुधी कि ब्रेमी ब्रुष्ट छाई हि हम डिक सिम्ममु नेक्य अथवा उस देखनेके भाग्य कोई नहीं भिरत। श्रीर प्राचिनेमें से × नेड़म मुक्षि नेठाकि काम्यु की एकीएड़ गाम्छ नीर नहुन में मुक्षि 8 न के हैं वह प्रस्तक खेरल अथवा उस देखने सकता था। किविधापु म प्रपिविधापु म सँगास्त्र म प्राप्ति । है मिक क्रापि किव्हार्त पाह्न ú दिक्स महा महा करात है वह प्रस्त के बाद भिक्र है है की 195 कित्र किलाप कप निर्म गृहि। पि ड्रेड्ड ईडी पाछ ग्र प्रह लिगिड़ 5 होस प्रक्रि के हुई कि हो पोरपर पिरिंद हुई थी और उत्ति कि कार्म कुए मिया है निहा क्राइम्डि राममा होती ही मिर्स

हाएँ तोइनेके लिये जयवन्त हुआ है।

नेसर गृष्टि । हैं । मगष्ट किस केम्बर्ड मृह किस सिविधिष्ट गिस कि है हि जाए अहि गीं जाए केमरी है। इस एउड़ एकी एक 19र्ह 1न्मिम कृप मिनिक कांनिनाए गर्छ मेनिक कांग्रियाए ३ फ़िल् मिर किम्माइसि किई मिर हेकी छोड निर्म मिर

ाष्ट्रा उसकी छात्र है क्यां के किस्ट मिक्र किस है। र्क कार्र है की है नाग नीम एक के प्रक्षि। है जानियाय किर्मिक हिम कि काष्मी किनि पृत्व देस भिष्ट प्रक्षि कि क्रिक माम कक्ष्र मुद्र मार्थ इप मार्ग गिष्ट किन्म मोमार मिनिह प्राप्ट किया छित हो। किया कम्प्रेट नेस्ट किया हो। काके वह धुस्तक सिहासनपर बेंडनेहारेके दृष्टिने हाथसे ले

०१ रामड मंड प्रक्रि . एकी छाम होती कांप्रपूर्ड में मेंप्रर्ड प्रक्रि ाकि ग्ररि विषय ग्रिस छक् क्य एड मेड छेड़िक नेगर नेतृ ग्रस्टि २१ खायेगा। जो जय करे उसे में श्रपने संग श्रपने सिंहासनपर बैठने देजंगा जैसा मैंने भी जय किया श्रीर श्रपने पिताके संग उसके २२ सिंहासनपर बैठा। जिसका कान हो सो सुने कि श्रात्मा मंडिलियोंसे क्या कहता है।

> [ईश्वरके सिंहासनका श्रीर स्तुति करनेहारे प्राचीनों श्रीर प्राणियोंका दश्रेन ।]

ह इसके पीछे मैंने दृष्टि किई श्रीर देखे। स्वर्गमें एक द्वार खुला-हुआ है श्रीर वह पहिला शब्द जो मैंने सुना श्रर्थात मेरे संग वात करनेहारी तुरहीकासा शब्द यह कहता है कि इधर जपर श्रा श्रीर में वह बार्ते जिनका इस पीछे पूरा होना श्रवश्य है तुक्ते २ दिखाऊंगा । श्रीर तुरन्त में श्रात्मामें हुश्रा श्रीर देखा एक सिंहा-३ सन स्वर्गमें धरा था श्रीर सिंहासनपर एक बैठा है। श्रीर जो बैठा है सो देखनेमें सूर्य्यकान्त मिण श्रीर माणिक्यकी नाई है श्रीर सिंहासनकी चहुंत्र्योर मेघधनुष है जो देखनेमें मरकतकी नाई है। अ श्रीर उस सिंहासनकी चहुंत्र्योर चौबीस सिंहासन हैं श्रीर इन सिंहासनों पर मेंने चौबीस प्राचीनोंको बैठे देखा जो उजला बस्न पहिने हुए श्रीर श्रपने श्रपने सिरपर सेानेके मुकुट दिये हुए थे। \* श्रीर सिंहासनमेंसे बिजलियां श्रीर गर्जन श्रीर शब्द निकलते हैं श्रीर सात श्रग्निदीपक सिंहासनके श्रागे जलते हैं जो ईश्वरके ६ सातों श्रात्मा हैं। श्रीर सिंहासनके श्रागे कांचका समुद्र है जो स्फटिककी नाई है श्रीर सिंहासनके बीचमें श्रीर सिंहासनके ७ ग्रासपास चार प्राणी हैं जो श्रागे श्रीर पीछे नेत्रोंसे भरे हैं। श्रीर पहिला प्राणी सिंहके समान श्रीर दूसरा प्राणी बछडुके समान है श्रीर तीसरे प्राणीके। मनुष्यकासा मुंह है श्रीर चौथा प्राणी उड़ते म हुए गिद्धके समान है। श्रीर चारों प्राणियोंमेंसे एक एककी छुः छः पंख हैं श्रीर चहुंश्रीर श्रीर भीतर वे नेत्रोंसे भरे हैं श्रीर वे रात दिन बिश्राम न लेके कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र परमेश्वर ईश्वर ६ सर्ब्बराक्तिमान जो था और जो है और जो आनेवाला है। और जब जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासनपर वैठा है जो सदा सर्व्वदा १० जीवता है महिमा ग्री श्रादर श्री धन्यवाद करते हैं सव तब चौबीसों प्राचीन सिंहासनपर बैंडनेहारेके आगे गिर पड़ते हैं और

शैतानकी सभामेंसे अर्थात जो लोग श्रपने तई विहूदी कहते हैं श्रीर नहीं हैं परन्तु भूठ बोछते हैं उनमेंसे कितनेंको सोंप देता हूं देख में उनसे ऐसा करूँगा कि वे श्राके तेरे पांवोंके श्रागे प्रणाम करेंगे श्रीर जान छेंगे कि मैंने तुभे प्यार किया है। तूने मेरे १० धीरजके बचनको पाछन किया इसिलये में भी तुभे उस परीचाके समयसे बचा रख्ंगा जो सारे संसारपर श्रानेवाछा है कि पृथिवीके निवासियोंकी परीचा करे। देख मैं शीष्ट्र श्राता हूं जो तेरे पास है उसे १९ धरे रह कि कोई तेरा मुकुट न ले ले। जो जय करे उसे मैं श्रपने १२ ईश्वरके मन्दिरमें खंभा बनाऊंगा श्रीर वह फिर कभी बाहर न निकलेगा श्रीर में श्रपने ईश्वरका नाम श्रीर श्रपने ईश्वरके नगरका नाम अर्थात नई विख्शालीमका जो स्वर्गमेंसे मेरे ईश्वरके पाससे उत्तरती है श्रीर श्रपना नया नाम उसपर लिख्ंगा। जिसका १२ कान है। सो सुने कि श्रारमा मंडलियोंसे क्या कहता है।

[सातवीं पत्नी साम्रोदिकीयार्नेकी नण्डलीकी पास ।]

श्रीर लाश्रीदिकेयामें की मंडलीके दूतके पास लिख . जो 18 श्रामीन है जो बिरवास योग्य श्रीर सचा सास्री है जो ईश्वरकी सृष्टिका त्रादि है सो यही कहता है। मैं तेरे १४ कारयोंको जानता हूं कि तू न टंढा है न तस है . में चाहता हूं कि तू ठंढा ग्रथवा तप्त होता । सो इसिलये कि तू गुनगुना है ग्रीर १६ न ठंढा न तस है मैं तुम्ने श्रपने मुंहमेंसे उगल डालूंगा। तू जो १७ कहता है कि में धनी हूं श्रीर धनवान हुआ हूं श्रीर मुक्ते किसी वस्तुका प्रयोजन नहीं है श्रीर नहीं जानता है कि तूही दीनहीन श्रीर ग्रभागा है ग्रीर कंगाल श्रीर ग्रन्धा ग्रीर नंगा है . इसीलिये १८ में तुके परामर्श देता हूं कि श्रागसे ताया हुश्रा सोना मुकसे मोल ले जिस्तें तू धनवान होय श्रीर उजला बस्न जिस्तें तू पहिन लेवे श्रीर तेरी नंगाईकी लज्जा न प्रगट किई जाय श्रीर श्रपनी श्रांसीं-पर लगानेके लिये श्रंजन ले जिस्तें त् देखे । में जिन जिन लोगोंकी १६ प्यार करता हूं उनका उलहना श्रीर ताड़ना करता हूं इसलिये उद्योगी हो श्रीर पश्चात्ताप कर । देख में द्वारपर खड़ा हुत्रा खट- २० खटाता हूं . यदि कोई मेरा शब्द सुनके द्वार खोले तो में उस पास भीतर त्राऊंगा और उसके संग बियारी खाऊंगा और वह मेरे संग

। है 115 डेक 11म भेंकिछिड़ मामजार की नेसु भि है जाक किसकी । गार्क्ड । गार ३६ विभा मेर मिर्टी करतन चुर किये जाते हैं। और मेर के अरक ज़िलासे पाया है तेसा वह भी के हिका इंड के उनकी चरवाही इक म्हाप कित्रम्ह किक्षिशक ईम प्रार्थि इक एम कि प्रार्थि । ाइप्र ३९

#### [ पांचवी पति चादी मेकी नण्हलीके पास ।

। है 15इक एक हिंकियें में मिल आरम की मेरी क्या कहता है। इ शपने पिताक आग और उसके हतोक आग मान लेका। जिसका मान जिवनकी पुरवक्रमें सिकी शिति न मिराज्ञा पर उसका नाम र जा जय करे उसे उनला बख पहिनाया जाया। श्रीर में उसका । है छा ह कि कि एक एमें एमें हम पूर्व मेडीय रिक्ट ह ग्राप्ट शाईसे नास है जिन्होंने अपना अपना बसा अशुद्ध नहीं किया क्षेत्रिक्त प्रहे विक्रा । पहुंचा । पर्स्त की वाही प्राप्त साही है। के। ति ताई विक पर आ पहुंगा और तु कुछ नहीं जानेग कि में में 16 गिल कर्न प्राचाप कर . हा जा ह न कान कर करन करन इ । हा और एकी एड़ए एक क्रू की एक एक एक । है। एए इ डिक णपूर गिष्ट केम्बड्ड किरियाक रिक्त मिं कीरिक एक प्रश्री श्ट है 15315 1914 अर्थि है 1थार हुए गीए उह गाह । है कि सु इ र्गीष्ट है 15छ। मान किनिय के की है 15नाय किनियाक रित मि . इ 153क डिफ 19 रात काम है और डि मजह कि के के के हैं भार सही महा महलीक दूतक पास निष् । निष

### [। माम इतिष्ठणम किमायमान्साम् एक दिख् ]

इ पाउन किया है और मेरे नामने नहीं मुक्र गया है। इंस में फ़्क इन्ह डि़म डे़ार्क फ़िली डे गफ़्डी एए ग्रह गहड़ू रिगष्ट ाहरा है। होक प्रीहर है। एसक इन्ह भिक्ष एएक हिंग इन्ह है। महि है किसारि कि है किह किहर हि मार मिरी है कि कि है हिन्म कि , छोड़ा साम केत्र कि कि में कि माम कि की छो। छो। कि

वहां तरे पास कितने हैं जो बलामकी शिक्षाको धारण करते हैं जिसने वालाकको शिक्षा दिई कि इस्लायेलके सन्तानोंके आगे ठोकरका कारण डाले जिस्तें वे मूर्तके आगे बिलदान खायें और व्यभिचार करें। वैसेही तरे पास भी कितने हैं जो १४ निकोलावियोंकी शिक्षाको धारण करते हैं जिस बातसे में धिन्न करता हूं। पश्चात्ताप कर नहीं तो में शीघ तरे पास आता हूं और १६ अपने मुखके खड़ासे उनके साथ लहूंगा। जिसका कान हो सो १७ सुने कि आत्मा मंडलियोंसे क्या कहता है जो जय करे उसके। में गुप्त मन्नामेंसे खानेको देंजंगा और उसको एक रवेत पत्थर देंजंगा और उस पत्थरपर एक नया नाम लिखा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता है केवल वह जो उसे पाता है।

[ चैाथी पत्नी युद्धातीशमेंकी मण्डलीकी पास । ]

श्रीर शुश्रातीरामेंकी मंडलीके दूतके पास लिख • ईश्वरका पुत्र १८ जिसके नेत्र श्रक्षिकी ज्वालाकी नाई श्रीर उसके पांव उत्तम पीत-लके समान हैं यही कहता है। मैं तेरे कारयोंकी श्रीर प्रेमकी १६ श्रीर सेवकाईकी श्रीर विश्वासकी श्रीर तेरे धीरजकी जानता हूं और यह कि तेरे पिछले कार्य्य पहिलोखे श्रधिक हैं। परन्तु मेरे मनमें तेरी श्रोर यह है कि तू उस स्त्री ईजिवलको जो २० श्रपने तई भविष्यद्वनत्री कहती है मेरे दासोंको सिखाने श्रीर भर-माने देता है जिस्तें वे ब्यभिचार करें श्रीर मूर्त्तिके श्रागेके बलि-दान खायें। श्रीर मैंने उसकी समय दिया कि वह पश्चात्ताप करे २ 3 पर वह अपने ब्यभिचारसे पश्चात्ताप करने नहीं चाहती है। देख २२ में उसे खाट पर डालता हूं श्रीर जो उसके संग ब्यभिचार करते हैं जो वे अपने कर्मोंसे पश्चात्ताप न करें ते। बड़े क्लेशमें डालूंगा। श्रीर में उसके लड़कोंकी मार डालूंगा श्रीर सब मंडलियां जानेंगीं २३ कि मैंही हूं जो लंकको श्रीर हृदयोंकी जांचता हूं श्रीर मैं तुममें ले हर एकको तुम्हारे कम्भींके श्रनुसार देऊंगा। पर में तुम्होंसे २४ श्रर्थात श्रुत्रातीरामेंके श्रीर श्रीर लोगोंसे जितने इस शिचाको नहीं रखते हैं और जिन्होंने शैतानकी गंभीर बातेंकी जैसा वे कहते हैं नहीं जाना है कहता हूं कि में तुमपर श्रीर कुछ भार न डालूंगा। परन्तु जो तुम्हारे पास है उसे जबलों में न स्रार्ज तबलों धरे २४

। गाम्ह्र किनाम है मिकाशिष्म केम्बर्ड कि मि -मंड्रोलयोस क्या कहता है . जा जय कर उसको में जीवनक वृष्में-ामाष्ट की नेमु कि कि नक किमरी। है कि कही कि मैं ध किन्छी है ात्रक छंडी भिर्मिक कांग्रेडी र्राक्ति है की है कि निन्हें कि हो । गार्क्ड 15ड़ किनाअ कार किडा है कि में 15 रेक इ क गालाक्ष्य के कि गरि है काल साम के घीड़ में कि डिन उक किधिउतक छिड़ीप प्रस्टि एक पालाक्षप प्रस्टि ई एप्रिंग शिंडक है की एक र्रह कि । ई एड़ी इन्हें मर्स रिडीए निपष्ट मेरू की ई हुए 🗴 अहि रिए सिनम रिम हिन्छा । है । छा का डिम अहि है । छकी ४ सह जिया और धीरज रखता है औ मेरे नामके कारण परिश्रम

## [ 1 छाए कालक निकानिक निकानिक पास । ]

। तिमाइ हिंग हो। है . जो जय के रे स्पुरे सिक्स है । एडे पाइक । एक ११ मुक्ट देनेगा। जिसका कान हो सी सुने कि आत्मा मंडलियोस इत्या होगा . तू सृखुली विष्वासनीम्य रह और में तुभे जीवनका उलिया कि तुम्हारी परीचा किई जाय ओर तुम्हें दस दिनका इस कुछ पत डर देख योतान सममसे किनोक्त कह प्रमुहमें ३० ग्रुवानकी सभा है उनकी मिन्हाको जानता हूं। जो दुःख द मोगोगा हैं और जो लोग अपने तहें जिहूदी कहते हैं और नहीं हैं परन्तु किछ हि मिक्ति हुं किनाह कि कि हिंगुड़ अहि कि कि कि कि ६ मिंह हो में मुखा था और जी गया हो यह कहता है। में तेरे प्राह्म 15 हीए कि . छात्री छाए कि इ क्षिष्टिम किमाणुम् रहि न

[। छाप क्रिकिंग किममीग किप छिछिति

की है लाह फ़िहिरिंड इन्हें ग़िंह फिन मिनम र्फ़ लिग । एका एकी ४९ हाछ डिहा है 153क साब नाहाए डिहा मिडिस्ह कि 1थ कि 1स उन दिनोमें भी नहीं सुकर गया जिनमें अन्तिपा भेरा विष्वास्थाम्य मिलाव्य है भी भी है । एडर देश किसान देस है भी है मिलाइसी विनाहों के विकास है । एक साम हिन्द है । हिन है । हिन है । हिन है । १३ जो दोषारा और ने। वह से। यही कहता है। में ते दे 9 र हा साप सिंत के कि सार कि देव के साम सिंस पार है है

पर्गामको श्रीर शुश्चातीराको श्रीर सार्दीको श्रीर फिलादिलफियाको श्रीर लान्नोदिकेयाको। हं श्रीर जो तू देखता है उसे पत्रमें लिख श्रीर श्राशियामेंकी सात कहते सुना . कि मेंही श्रलका श्रीर श्रीमिगा पहिला श्रीर पिछला ११ मंडिलयोंके पास भेज श्रयांत इफिसको श्रीर स्मुणांको श्रीर

सुमस्ये कहा मत डर मेंही पहिला श्रीर पिक्रला श्रीर जीवता हूं। श्रीर में मूत्रा था श्रीर देख में सदा सब्बेदा जीवता हूं श्रीर में मूत्रा था श्रीर देख में सदा सब्बेदा जीवता हूं श्रामीन . अम् श्रीर मत्यु श्रीर परलोककी कुंजियां मेरे पास हैं । इसिलिये जो अहे कुछ तूने देखा है श्रीर जो कुछ होता है श्रीर जो कुछ इसके पीछे होनेवाला है सी लिख . श्रथांत सात तारोंका भेद जो तूने मेरे २० होनेवाला है सी लिख . श्रथांत सात तारोंका भेद जो तूने मेरे २० हिने हाथमें देखे श्रीर जे सात सोनेकी दीवटें . सात तारे सातों मंडली हैं। मंडलियोंके दूत हैं श्रीर सात दीवट जो तूने देखीं सातों मंडली हैं। जो पांवांतकका बस्न पहिने छोर छातीपर सुनहला पटुका बांधे हुए था। इसके सिर और वाल श्वेत जनके ऐसे छोर पालेके ऐसे श इजले हैं श्रीर उसके तित्र श्रीर वाल श्वेत जनके ऐसे छोर पालेके ऐसे श इजले हैं श्रीर उसके तित्र श्रीक्षी ज्वालाकी नाई हैं। श्रीर उसके श वाल इजले हैं श्रीर उसके श वह आपने दहिने हाथमें श शब्द बहुत जलके शब्दकी नाई है। श्रीर वह आपने दहिने हाथमें श शब्द बहुत जलके शब्दकी नाई है। श्रीर वह आपने दिनो हाथमें श स्थात तारे लिये हुए हैं श्रीर उसके मुखसे चोखा दोधारा ख़ विकलता है श्रीर उसका मुंह ऐसा है जैसा सूर्थ अपने पराक्रममें चमकता है। श्रीर जब मैंने उसे देखा तब स्रतककी नाई उसके श श्रीर जिस शब्दने मेरे संग बातें किई उसे देखनेको में पीछे फिरा श्रीर पीछे फिरके मैंने सात सोनेकी दीवट देखीं। श्रीर उन सात दीवटोंके बीचमें मनुष्यके पुत्रके समान एक पुरुषको देखा पांचों पास गिर पड़ा श्रोर उसने श्रपना दहिना हाथ सुभपर रखके [पहिली पत्नी इफ्सिमेंकी मण्डलीके,पास।] مه اخ an m

इफित्ममेंकी मंडलीके दूतके पास लिख . जो सातों तारे अपने दिने हाथमें घरे रहता है जो सातों सोनेकी दीवटोंके बीचमें फिरता है तो यही कहता है। में तरे कार्योंको और तेरे र पिश्रमको और तेरे धीरजको जानता हूं और यह कि तू ज़रे लोगोंकी नहीं सह सकता है और जो लोग अपने तई प्रेरित कहते हैं पर नहीं हैं उन्हें तूने परखा और उन्हें सूठे पाया । और तूने र

# । एका नाष्ट्रीकिय । किन्ड्रि

[ गुस्तक्षमा सामाच । ]

हाछ किन्बुटि छाए हिंदिलीडपन हाछ कि।ध्याप्त ] [ । छामाङ क्रांग्रिहीय

[ 1 मन् जीयुक्त वीहनकी पत्मस टाप्से द्वांत हेता । ]

हैं में बेहन जो तुम्हारा भाई और शिशु खोश्च हैं हुए और एउन और धीरजमें सम्भाती हूं हैंखरके बचनके कार्रा भीर भीर्य के १० भीशु खोशकी साचीके कार्या परमा नाम राष्ट्रों था भीर भीके विकास मार्गाम था और अपने पीछे तुरहोकासा बहा शब्द यह

। गृङ्कुछी

हुए बचात्रो । 593 काक छा। है एक शास्त्र कि कि छे छे है। इस कि है इ ९ छ किनोह छिमागा किंकिनकी उप । फिक फड़ कि प्रणिकिकी

४९ किएष्ट प्रार्क है । एक छ। एडू भाष्ट्र भिष्कि भिष्कि हैं कि कि

श मामाह । हाई भि कि इन्नि भिष्ट भक्षित भूकि मकाप्र हि मक्षा मि ३९ थिम्प्रेम किकिकणाह शमइ म्ध्ये नामझिह नईष्ट निष्यह किस् . ई फिक्स एक एड्रिक निर्देश हा छाड़ अस्ति कि मिडीप

११ प्रक्रि गिर्दे प्रक्रि गिर्मा प्रमी मिट्ट । उद्यो सिमिस डोट प्रक्रि । ग्रह

ग्राक निक्रम कि ग्राक्षि नाल प्राप्त ग्राक्ष नाड़ अध्य प्रत्यां क्षांक्रियोग । इ

स्वर्गपर चह जानेका बर्धन ।

। गाफ रड ।इंछ किर्गिडिन के कि गाँछ पृड्ड ईछ रागेंहींग निप्र क मह किया की एक समा कारमा के मारम के मारम के मारम के मारम के मारम १९ किन्दी निि इंछ गृष्टि । वि ईदी ।इपि किंक्सि। नि विविधा निक्षित इस्प्रेक्ष मह मह कींकि किस उस माप कीमड़ कप प्रथिवीके निवासी उत्तप्र आनन्द कर्य श्रीर मागन होंगे श्रीर ०१ ग्राप्ट । कि न नार कि मार्गक प्राक्त कित्त ग्रीप्ट किन्ह मिनहों मीर हेशों हैं कि किन किन हैं। हैं सि हैं सि हिनलों 3 प्राप्ट किंक प्रक्रि गिराकि वस प्राप्ट । एका कार्यहार प्रपादक कि भूप तकन्ह रेजह है तिमा के भिसर कहावता है जहां उनका प्रभ जीर उनकी लीयें उस बड़े नगरको सङ्कपर पड़ी रहेंगी जो न । गारिक कुछ करेगा और उन्हें जीतेगा और उन्हें भार दाखेगा। अपनी साची दे चुका तब वह पथु जो अथाह कुडमेंसे उठता कार है कि उसे लोह बनावें और जब जब बाहें तब तब भिक्त हाणीके दिनेते मेह न बर्स और उन्हें सब जलपर अधि-जाय। इन्हें आधिकार है कि आकाशका कार करें जिस्तें उनकी ६ ारु हास हिम्सी मह के की है एसम्स रिहाम कि छा है। किम्ह इकि शिष्ट गृष्टि है फिरक मरम किछि हाए केन्ट गृष्टि है फिछकिने क्रीर यदि कोह उनको दुःख दिया चाह तो आप उनके सुंहरी 🛠 । है नेद्र इंक भूमन कमूप किविध कि है उनदि दि गृहि छड़ इं स्ट्री सार दिन भवित्यहाबय कहा को है। यही वे हैं। जलपाईक ४ ए इस क्यू पृद्ध निद्वीप डाड की गरेहरू इफ किंपिकी सि हि निपष्ट में इ ग्राह । फिड़ों क्याक स्वीप बंसिस सिसार है ग्रिह है एड़ी किंपिश्रीइम्बद्ध कुम कींक्षि पान तम छुछ गृहि छुर रहाइ द किनागंद्र का हा का इनाम गाँछ। मान किर्गितक नहास किस्स प्राष्टि किड़िक प्राष्टि किप्रहेगीम किप्रकाड़े उर की एए। डिक और त्यानि समान एक नरकट सुन्ध हिया गाया श्रीह

20 शार उन्हान स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्व ईश्वरका गुणानुबाद श्रीर उन्होंने स्वर्गसे बड़ा शब्द सुना जो उनसे बोला हथर जपर तीसरा सन्ताप शीघ्र श्राता है। किया। दूसरा सन्ताप बीत गया है देखो

# [ सातवें द्रतको तुरहीके शब्दका वर्षन ।]

an an 20 हुए कि जगतका राज्य हमारे प्रभुका श्रोर उसके श्रीमिषिक जनका १६ हुआ है श्रोर वह सदा सर्ज्यदा राज्य करेगा। श्रीर चौकी में प्राचीन जो ईप्जरके सन्मुख अपने अपने सिंहासनपर बैठते हैं श्राचीन जो ईप्जरके सन्मुख अपने अपने सिंहासनपर बैठते हैं श्रापने श्रपने मुंहके बळ गिरे श्रीर ईरवरको प्रणाम करके बोले • १७ हे परमेरवर ईरवर सर्ज्याकिमान जो है श्रीर जो था श्रीर जो श्राचाला है हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने श्रपना बड़ा सामर्थ्य आनेवाळा है हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने श्रपना बड़ा सामर्थ्य श्राप किया है। श्रीर अन्यदेशी लोग कृद्ध हुए श्रीर तेरा क्रोध श्रा पड़ा श्रीर मृतकोंका समय पहुंचा कि उनका बिचार किया जाय श्रीर कि तू श्रपने दाखों श्रथांत भविष्यहक्ताश्रोंको श्रीर पवित्र लोगोंको श्रीर छोटा श्रीर बड़ोंको जो तेरे नामसे उत्ते हैं प्रति- होते श्रीर छोटा श्रीर बड़ोंको जो तेरे नामसे उत्ते हैं प्रति-ईश्वरका मन्दिर खोटा गया और उसके नियमका संद्रक उसके मन्दिरमें दिखाई दिया और बिजालियां और शब्द और गर्जन और अईडोल हुए और बड़े श्रोले पड़े। श्रीर सातवें दूतने तुरही फ़्रंकी श्रीर स्वर्गमें बड़े बड़े शब्द

ि एक रती थार उसके बेटे थार एक बड़े थाजगरका दर्शन। याजगरका स्वर्गसे निकाला जाना द्वीर स्त्रीकी सताना।

है और उसके सिरपर बारह तारोंका सुकुट है। और वह गर्भवती होके चिछाती हैं, क्योंकि प्रसक्की पीड़ इसे उसी हैं और वह जननेको पीड़ित है। श्रीर दूसरा श्रारचर्य्य खर्गमें दिखाई दिया ९ श्रीर एक बड़ा श्राश्चर्य्य स्वर्गमें दिखाई दिया श्रयांत एक स्त्री जो सूर्य्य पहिने हैं श्रीर चांद उसके पांवां तको

N

श्रीर देखो एक बड़ा लाल श्रजगर है जिसके सात सिर श्रीर दस सींग हैं श्रीर उसके सिरोंपर सात राजमुकुट हैं। श्रीर उसकी ४ पूंछने श्राकाशके तारोंकी एक तिहाईको खींचके उन्हें पृथिवीपर डाला श्रीर वह श्रजगर उस खींके साम्हने जो जना चाहती थी खड़ा हुशा इसलिये कि जब वह जने तब उसके बालकको खा जाय। श्रीर वह एक बेटा जनी जो ले।हेका दंड लेके सब देशोंके ४ लोगोंकी चरवाही करनेपर है श्रीर उसका बालक ईरवरके पास श्रीर उसके सिंहासनके पास उठा लिया गया। श्रीर वह खी ६ जंगलको भाग गई जहां उसका एक स्थान है जो ईश्वरसे तैयार किया गया है जिस्तें वे उसे वहां एक सहस्र दें। सी साठ दिनलों पालें।

श्रीर स्वर्गमें युद्ध हुश्रा मीखायेल श्रीर उसके दूत श्रजगरसे ७ लड़े श्रीर श्रजगर श्रीर उसके दूत लड़े श्रीर प्रबल न हुए श्रीर प्रवर्गमें उन्हें जगह श्रीर न मिली। श्रीर वह बड़ा श्रजगर गिराया ६ गया हां वह प्राचीन सांप जो दियाबल श्रीर शेतान कहावता है जो सारे संसारका भरमानेहारा है पृथिवीपर गिराया गया श्रीर उसके दूत उसके संग गिराये गये। श्रीर मैंने एक बड़ा शब्द सुना १० जो स्वर्गमें बोला श्रभी हमारे ईश्वरका त्राण श्री पराक्रम श्री राज्य श्री उसके श्रभिपिक्त जनका श्रिषकार हुश्रा है क्यांकि हमारे भाइयोंका दोषदायक जो रात दिन हमारे ईश्वरके श्रागे उनपर दोष लगाता था गिराया गया है। श्रीर उन्होंने मेन्नेके लोहूके १९ कारण श्रीर श्रपनी साचीके बचनके कारण उसपर जय किया श्रीर उन्होंने मृत्युलों श्रपने प्राणोंको प्रिय न जाना। इस कारण है १२ स्वर्ग श्रीर उसमें बास करनेहारा श्रानन्द करो हाय पृथिवी श्रीर १३ समुद्रके निवासियो क्योंकि शैतान तुम पास उतरा है श्रीर यह जानके कि मेरा समय थोड़ा है बड़ा क्रोध किये है।

श्रीर जब श्रजगरने देखा कि में पृथिवीपर गिराया गया हूं तब १४ उसने उस खीको जो वह पुरुष जनी थी सताया। श्रीर बड़े गिद्धके दो पंख खीको दिये गये इसलिये कि वह जंगलको श्रपने स्थानको इड जाय जहां वह एक समय श्रीर दो समय श्रीर श्राधे समयलों सांपकी दृष्टिसे छिपी हुई पाली जाती है। श्रीर सांवने श्रपने सुह- १४ मेंसे खीके पीछे नदीके नाई जल बहाया कि उसे नदीमें वहा देवे।

[ दस सीमनाने पणुका द्यान को समूद्रमेरे रहा।]

। ई छारुही ग्रहि हर्गि क्लिंग हिम दिस . माह रहाइ प्राप्त भिह्न हिह की है एरहरू 16 है। वही बंधुआईमें जाता है थिह कोई खद्रसे मार हाने तो र यदि किसीका काय होय ते पुरे यदि के इंबर्गिको घर लेता । रिग्रेक प्रमु किस्ट है मार किही डिंह मंक्तिमु किम्बिस किस्मी भृष्ट्र किकी छा छिम्मीएक कितास मान केनकी गाकि भिगवनी वस किविधिष्ट ग्रिष्ट । एका एक्टी प्रकाशीक्ष किस्ट प्रपष्टि ग्रिष्ट विविधि न्नाष्टि छकु क्यू रह नाष्टि देक एक न्यानक नाष्ट्र फ्रिंगिक हिनीए की 1या एड़ी ड्रिय विस्ति अप्र १ कि हिन्दी किंग्रेडिनेक ध छाइ मिंग्छ प्राप्त किकृत कछर ग्राप्त किमान कछर की रठाकि इ गणा। और उसने ईश्वरके विरुद्ध निन्दा करनेको आपना सुह गफ़ी सेट ग़क्कीस किनेक कुड़ किसाम झिकाए और प्रग एड़ी इह । । अन्त्रां हो हो है। एड़े हो हो है है है । किस्ट माक्ष । है 10कार इंछ निष्ठ निक निक नामस कथुर सह 🟃 की 13क प्रिंट ड्रेकी 10पू किप्ट्रम प्रिंट 10ड़ी प्राक्टीहर किप्ट्रम निर्मित इकी 1हरू किप्राप्तक नीइन्ह प्रक्षि। मा निरक प्रमंद्र श्रीर केष्ट्रप ४ प्राथहारक घाव चंगा किया गया और सारी प्रथिवीके लाग उस क्रिक इसी ई प्रमित्रम की ई हिए। एकी रुपा । सर्व सिंगम एक दिक्क मिर्मारिमी कैसर निर्म प्रक्रि। एकी दिसर प्राकृषीय ह था और अजगरने अपना सामध्ये और अपना सिंहासन और बड़ा ार्फ़् कड़में कड़में। इम रक्छ गृष्टि है छिक्छाम घांप कछ गृष्टि ाड़ है। इस कि हि । है कि इस कि महि । साम काइन्ही द किर्दे रार्फी क्षट गृष्टि उक्छितार एक स्र्रामिक क्षट गृष्टि हैं मिस सड़ प्रक्षि प्रमी हाम कैमिही किंड किंस होस है है जीर में ससुद्रके वालूपर खड़ा हुआ और एक पश्चको

# ि। एक हिम्मियार कि नाय क्यून किया है रिस्ट कर

। हैं। तार्वा क्या पूर्वा एक विकास क्या है विकास क्या है। इह क्षिट्रिस की किंग्रेड हैं 155क सम्बन्ध क्ष्मिट्स हैं इंड इंड उंड उंड प्रहिट इह कि गृष्टि। हैं 153155 सि विष्टित क्षिता हैंगिस

थाड़ निडीड़ किछट की डैं 1690 1810 डेट सिर्गित कास साड़ कि था डेरिक की गर्थि. 1था एवड़ी 1थाड़ कुण प्राथित केनट 15थर प्रप । इपर 1थाइ ड्रफ कि डोट इंडिक केस में निर्देश कि छोटी

ाह होए। ाई 1595 एकमें किमान केमर विशव मान विद्युप इंड क्रीएम रेक तिहास किएकमें कियुप पंते घांडे होस्स मेसी. ईं । ई रामाम्ही कि : इंग्लिम कियर ग्रेंड हैं एकमें मिकियन्त्रम

[ । नर्छ प्रकारिक स्थाप आहे । किनमें प्रप्त हैं । ]

। ई ष्राइही कार के नहीं पाया गया क्यों के इंदर्ड के कार्य क्रिक अधि । क्षा किसी छामि सिमीकिक्स छत्र राज्ञीप क्य किसी 🗴 किनम ग्रांक केम्बड़े कि है . ई िक दि क्षिफ कमर है ई क्षार अध्यद न हुए क्योंकि वे कुमार हैं . ये वे हैं कि जहां कहीं मेना एमें क्रिक्री कि र्डे कि कि । कि कार किकी कार्म भिकिन्निष्ट ४

# ि। हि तिरस प्राथम प्राथकी सम्प्रधाई कि नकेश स्मितिह मित

। 15क माण्य ।कस्ट धाम्क िछि केडल गृष्टि इसुस गृष्टि किथिए गृष्टि गृष्टि है उसका गुणानुवाद का क्यों क्यों का कि विकार करने हा हा भारत है भ सुनावे। श्रीर वह वड़े शब्दसे बेरहता था कि ईश्वरसे डरे। श्रीर हर एक देश भीर कुछ भीर भाषा और लेगाके। सुसमाचार पास सनातन सुसमाचार या कि वह पृथिबीके निवासियोको और हिला क्षेत्र हेस्ट भिष्टिक काषाकाष्ट्र विषये हेस् भिष्ट ह

किछती है । छाड़ि पारक कि एए। इ क्राइमीहरू निपष्ट किंगिगकि क्षिट्ट व्य नेप्तर कीरिक है है। प्राथ शिगम डिक इक रुष्टाव है। ज़ित की एक इंडिंग एड के एक के हैं। एक ज़िल की एक एक हैं।

। 'इ इंग्डिम । ग्रीम

कि ई रुप्रि क्रिंगिकि हिम दिया है। यह एक एक एक एक है। क्सट ड्रांक र्क प्राप्ट है किक एता करते हैं अर अरह ति है कित्र मारकी तार न नहीं न शिंह है 1635 विश्वास हिं । कि । कि । कि । विकास कि । कि । कि । कि । कि । ए। इस्ताम किन्मि गृष्टि निमाम काँ है हिए गृष्टि गिष्टि है हार क्षिण्ड क्षिण्डि मिर्डिक कथिक कप्तर गिर एडीम किएक कर्षाट्ड ि केह कि . विक्र विश्व विश्व क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कि कि कि कि कि कि कि कि कि एक किलीपूर किसर राष्ट्र किष्ट्रम सर है कि दीए की एकी हि हिंपि किन्ह । एड के इक में इक एड एमिए । है ।

15 इक 1411र . ई फांड किए 16 ई 614 में पर कि छेड़र की ३३ श्रीर मेने खगले एक शब्द सुना जो मुभले बोछ। यह लिख । ई रिफ़्क म्छाप किसाम्हों कृष्टि ग्राप्ट किंग्सिहा कि कि है।

। ई िक डि एमें किए र्ठाक किन हिएए गिरेक मास्बी छिमस्रीए निष्ट ह की है है

्रिविशेक अनाजकी करनी और दाख लताके पलका प्रयोजन।

किन्छि प्रमुखी नेम्प्र कि है हि क्य नामा केष्य कायना प्राविध अर मेर हो हि है अप उन्हां को एक उन्हां है अप उन्हां भी

है। और जो मेचपर बेंडा था उसने पृथिवीपर श्रपना हसुआ १६ कि कम समय पहुंचा है इसिक्षित कि शिविवी की भी कि कि केली कि कीरिक एक निव्छ काग्छ ।स्पृत्र ।स्पृत्र ।स्पृत्र ।स्पृ उपनि कि निरुद्ध का अह है है है है है कि विकास मित्री में पह सुकुट और शपने हाथमें नाला हंसुया लिये हुए हैं। श्रीर इसरा ११

। है। ईकी किछि किछिए गृष्टि ।।।।।।

थि। हत स्वाम के मिन्द्रम्म विकास के मान्द्र मार्क

किस्त इंक क्रमांक कारपूर्ट किह गृष्टि ग्रिट डाक रूप कामाज्ञ छाड़ किविधिषु प्रक्षि ाधाएछ ।इसुञ्च ।म्पक्ष प्रपिविधिषु रित्र 3? ग्रहि । ई शिर कप छाड़ केप्तर कींग्रिक कि डाक ईव्या कीत्र छाड़ विविधार भारत विश्व हसुआ लगा स्रोति हिस्सा हिस्स हिस्स छिम्ह एष एक्छें छिम् माप मिन्ने गृष्टि रिक्म हिम्पिई ए भी चोखा हंसुया था। श्रोर दूसरा दूत जिसे जागपर अधिकार १८

। ठिक्ना इव कताप्रार कि क्यू ड्राफ कतमाएड किडिश में में इक किए राष्ट ०९ ाणा एकी रड़ाव कप्राप्त मड़ों, किड़क़ किएर प्रक्रि। छाड़ मेडकु

है देखा श्रश्रोत सात हुत जिनके पास सात विपन थो जो में सिंग है हिंदी की प्रमुद्द मिंग स्में । हारि ग्रहिमिह

किसर ग्रिष्ट प्रमिश्च किसर ग्रीष्ट प्रमिष्ट किसर ग्रीष्ट ग्राष्ट्रम ह ग्रीं किह्मुस कहांक युद्ध किसी झिमाष्ट क्यू समूह हमें ग्रीह । एका क्यों क्यों हेश्वरका कोय पूरा किया गया।

नामकाष्ट्रेट है की हैं नाम नीम किन्में ग्रीह नीम कामपूर ईरवरकी बीयाँ छिये हुए खड़े हेखा। ग्रोर वे हेरवरके दास है उक्ती कृत्मुस कमांक प्रच किर्धाइनितक एक प्रमाष्ट्रिस किमान

साम्रह गिष्ट रिंत काल गिरु काएई का ग्रीह है हिना कि क्रहंक क्लीएक . गार्रक डिंग ही छ किमान रेर्ड में मार्रह डिंग छ साज राजि राज्य है। ई हिन्छ श्रीह थिया है। मार्ग है। क्यांगिक हिने हैं . हैं तहार मिल इह फ़राक रित प्रक्षाप्त प्रहरू

। ई शिर देवी उत्तर प्राप्तनी रिंत कीएक विशेष

च कर संका। हिंदे में प्रजी सिक्त कि हैं हैं है है सामस नेपने कि कि है उसके सामध्यक्ष महिर भूण्ये भर गया थार जनका उन सात प्रक्षि शिमशीम किम्प्रहें गृष्टि । किही क्षिक्रियों किनिस हास पृष्ट रिस न क्षेप्रार्क है 16निक्ति 15हन 15स कि कारपूर्व कितिह हो। कि कि लिमिकिशाय रिग्न गृष्टि । किकती सिमिन्नीम पृद्ध धांक केड्रप किंड ए भी युद्ध और वसकता हुआ बचा पहिने हुए और इपरा ६ मन्दिर खोला गया । श्रीर साती इत जिन पास छाती जिपते किट्टो कि कि सिए कि है आहे हैकी छोड़ हींस कि ए कि ए है शिक कि कि है शिक कि है कि कि है कि कि है कि कि है कि कि

# [ । मनात क्षिडण्ड क्लांक्षाप्रमी तिष्ठ किमांक क्षेत्रकार्ड ]

। किईह मिनिष्रि काष्ट्री। हाछ क्षाक कारहड़े शक्ष क्षिक छाड़ हाह है है और मेंने मंदिरमेंले एक बड़ा शब्द सुना जी उन

प्राक्ष रफ़र्डं प्रमिथिए काफ्गी क्रिप्ट कार र्रिडीए प्रक्रि

रूपा करते थे बुरा श्रीर दुःखदाई घाव हुआ। उन मनुष्योंकी जिनपर पशुका छापा था श्रीर जो उसकी मूर्तिकी

तिकति कुए उड़ संद्र्यस और समुद्रम है। मुद्र १६६ हे से अपना विवास समुद्रपर इंडेका और

किछा गृष्टि प्रगिष्ठीन छाष्ट्रभी ात्रपष्ट नेतृ प्रमित्र गृष्टि ४ । 1कार इस गिग्राप

इष रिमाहिक रिम प्रक्रि । ई एमि छड़ र क्रीएक ई फड़ी किसीए ए ब्रुंडि इन्ट मृत्र प्राष्ट्र काइक ब्रुंडि कोहाक इध्यिम प्राष्ट्र गिर्धि हिंग मिन है है । हिंग के कि में कि की है मिन है है हिम कि अहि कि महि है कि उन्हें के कि कि कि कि कि कि कि किएड़ किछार निर्म एकि । किए डि ड्रिंड के मुक्ति रिडेट मांति। १ शब्द सुना कि हां हे सर्ब्बशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर तेरे बिचार सच्चे श्रीर यथार्थ हैं।

श्रीर चौथे दूतने अपना पियाला सूर्यपर उंडेला श्रीर मन- म क्योंकी त्रागसे अलुसानेका ऋधिकार उसे दिया गया। श्रीर ६ मनुष्य बड़ी तपनसे फुलसाये गये श्रीर ईरवरके नामकी निन्दा किई जिसे इन बिपतोंपर अधिकार है और उसका गुगानवाद करनेके लिये पश्चात्ताप नकिया।

श्रीर पांचवें दूतने श्रपना पियाला पशुके सिंहासनपर १० इंडेला श्रीर उसका राज्य श्रंधियारा हो गया श्रीर लोगोंने क्लेशके मारे श्रपनी श्रपनी जीभ चबाई । श्रीर उन्होंने श्रपने क्रेशोंके ११ कारण श्रीर श्रपने घानोंके कारण स्वर्गके ईश्वरकी निन्दा किई श्रीर अपने अपने कर्मोंसे पश्चात्ताप न किया।

श्रीर छठवें दतने श्रपना पियाला बड़ी नदी फ़रात पर उंडेला १२ श्रीर उसका जल सुल गया जिस्ते सूर्योदयकी दिशाके राजाश्रोंका सार्ग तैयार किया जाय । श्रीर मैंने श्रजगरके मुंहमेंसे श्रीर पशुके १३ मुंहमंसे श्रीर सूठे भविष्यद्वक्ताके मुंहमेंसे निकले हुए तीन श्रशुद्ध श्रात्मात्रोंकी देखा जा मेंडकोंकी नाई थे। क्योंकि वे भूतोंके १४ श्रात्मा हैं जो श्राश्चर्य कर्म करते हैं श्रीर जो सारे संसारके राजाओंके पास जाते हैं कि उन्हें सब्बेशक्तिमान ईश्वरके उस बड़े दिनके युद्धके लिए एकट्टे करें। देखों में चोरकी नाई आता १४ हुं । धन्य वह जो जागता रहे श्रीर श्रपने बखकी रचा करे जिस्ते वह नंगा न फिरे श्रीर लोग उसकी लज्जा न देखें। श्रीर १६ उन्होंने उन्हें उस स्थानपर एकट्टे किया जो इब्रीय भाषामें हर्म-गिही कहावता है।

श्रीर सातवें दूतने श्रपना पियाला श्राकाशमें उंडेला श्रीर १७ स्वर्गके मन्दिरमेंसे अर्थात सिंहासनसे एक बहा शब्द निकला कि हो चुका। श्रीर शब्द श्रीर गर्जन श्रीर विजलियां हुई श्रीर बड़ा १८ भुईडोल हुश्रा ऐसा कि जबसे मनुष्य पृथिनीपर हुए तबसे वैसा श्रीर इतना बड़ा मुईडोल न हुश्रा। श्रीर वह बड़ा नगर १६ तीन खंड हो गया श्रीर देश देशके नगर गिर पड़े श्रीर ईरवरने बडे बाबुलको स्मरण किया कि अपने क्रोधकी जलजलाहटकी

२० मिंदराका कटोरा उसे देवे । श्रौर हर एक टापू भाग गया श्रौर २१ कोई पब्बंत न मिले । श्रौर बड़े श्रोले जैसे मन मन भरके स्वर्गसे मनुष्यों पर पड़े श्रौर श्रोलेंकी विपत्तिके कारण मनु-ष्योंने ईश्वरकी निन्दा किई क्योंकि उससे निपट बड़ी विपत्ति हुई।

[ बाबुलके नाथ होनेका बर्णन । बही वेश्याका दर्शन श्रीर उस पशुका जी उसका बाहन था । ]

श्रीर जिन सात दूतोंके पास वे सात पियाले थे उनमेंसे 9 9 एकने त्राके मेरे संग बात कर मुक्तसे कहा त्रा में तुक्ते उस २ बड़ी बेरयाका दंड दिखाऊंगा जो बहुत जलपर बैठी है. जिसके संग पृथिवीके राजात्रोंने ब्यभिचार किया है श्रीर पृथिवीके निवासी छोग उसके ब्यभिचारकी मदिरासे मतवाले हुए हैं। ३ श्रीर वह श्रात्मामें मुभे जंगलमें ले गया श्रीर मैंने एक स्त्रीका देखा कि लाल पशु पर बैठी थी जा ईश्वरकी निन्दाक नामोंसे भरा था श्रीर जिसके सात सिर श्रीर दस ४ सींग थे। श्रीर वह स्त्री वैजनी श्रीर लाल बस्न पहिने थी श्रीर सोने श्रीर बहुमूल्य पत्थर श्रीर मोतियोंसे बिभूषित थी श्रीर उसके हाथमें एक सोनेका कटोरा था जो घिनित वस्तुश्रांस ४ श्रीर उसके व्यभिचारकी श्रशुद्ध बस्तुश्रींसे भरा था। श्रीर उसके माथेपर एक नाम लिखा था अर्थात भेद . वडी बाबुल . पृथिवीकी ६ बेश्याओं श्रीर घिनित बस्तुश्रोंकी माता। श्रीर मैंने उस स्त्रीको पवित्र लोगोंके लोहसे त्रीर यीशुके साचित्रींके लोहसे मतवाली देखी और उसे देखके मैंने बड़ा श्राश्चर्य करके श्रचंभा किया। ७ श्रीर दूतने मुक्तसे कहा तूने क्यों श्रचंभा किया. मैं स्त्रीका श्रीर उस पशुका भेद जो उसका बाहन है जिसके सात सिर श्रीर दस म सींग हैं तुक्तसे कहूंगा। जो पशु तूने देखा सा था और नहीं है और श्रथाह कुंडमेंसे उठने श्रीर बिनाशकी पहुंचनेपर है श्रीर पृथिवीके निवासी छोग जिनके नाम जगतकी उत्पत्तिसे जीवनकी पुस्तकमें नहीं लिखे गये हैं पशुको देखके कि वह था श्रीर नहीं है श्रीर आवेगा ह श्रचंभा करेंगे। यहीं वह मन है जिसे बुद्धि है . वे सात सिर सात १० पर्ब्यत हैं जिनपर स्त्री बैठी है। श्रीर सात राजा हैं पांच गिर गये हैं और एक है और दूसरा अवलों नहीं आया है और जब

। ई किएक ष्टार प्रणिकारात किविधिष्ट कि है गिगन डि्ड अपना अपना राज्य पशुको देवे। और जो हो तुने देखी सो वह । द मामशे रखे और जबलो ईरवर्क बचन पूरे न होने तबलों मनमें यह दिया है कि वे उसका परामशे पूरा कर और एक 0 १ किन्छ नेप्रवर्ड कींकि । गिष्ठाछत मिगाष्ट भेड गृष्टि गिष्ठा भाम बश्वास वर्र कर्ने और वस उताइंगे और नक्षे कर्ने कर्ने अपेर उसका ३१ हिंद क्रिय और केंद्र किंद्र कि एक स्था और वहा और १६ जर तुने देखा जहां नेखा वेठी हैं सो बहुत बहुत होता और देश १९ कि रिल है के मेर विश्वासिय हैं। फिर सुम्ह मेह मेर है भस श्रीर शायाका राजा है और जो उसके संग है भी बुरान से युद्ध करने और मेम्ना उनपर जय करेगा क्योंकि वह प्रभुआका ४९ निर्म कि है। कि कि कि मिक्सि आक्रिक ग्रेंडि कि मास कि कि १ इ? प्राप्ट है दिमाप्र हिक्ए कांइन्ह । ई िाए प्रकाशक ईान किसिलाउ इह क्यू एमं क्षुप्र हुन्म है छाए डिन फ्या छिन होईन्छी 9१ है । श्रीर जो इस सींग कुरे हें भी इस राजा है १९ क्रियान ही है और भी आठवां है और सातेंगेंसे है और प्राप्त है। आवेगा तब उसे बोड़ी देर रहते होगा। जीर वह पशु मे। था ११

[ बाबुलके नाय हीनेका वर्षन । पृथिवीक राजाओं और ब्योगारिशोका

### [ । गुन्माना

ाकसित । कई तंत्रत्व स्नित का के स्में क्षि किस इ ग्रीह । इंडु नामायकार सेक्टर्स क्स्म कियु ग्रीह ।। अन्याय । इंड ६ ऊहाड डिंड्ड् के मार्ग की एमक्ष सेक्स इंड सिमकाप्र नेस्ट ग्रीह ह अन्याय क्रिक्ट्स कप एड ग्रीह स्नेड्ड् । अन्याय है है ।। जुन क्रिक्ट्र के मार्ग के हैं । जुन क्रिक्ट्र का एड ग्रीह है ।। जुन क्रिक्ट्र के क्रिक्ट्र के क्रिक्ट्र के क्रिक्ट्र । इंड कि क्रिक्ट्र । इंड क्रिक्ट्र । इंड कि क्रिक्ट्र । इंड कि क्रिक्ट्र । क्रिक्ट्र | क्रि

की थि तिमीपूर्वी क्षांकितामि प्राहि प्रथम फ्राप्ट्रिक प्राहि प्रहि थि नेडीए एक छाछ कि निष्टें गृष्टि छमछम कि ग्रिग्न दिव ड्रह माइ माइ . फिड़ेक पृड्ड िमरूक क्षि कार्ड गृष्टि गिंड इंछ पृड्ड नाम ३१ कांड़ क्यांशारी लेगा ज वसले धनवान हो गण उसकी पोड़ाक दिस्क १५ तेरे पाससे नह हु है और तू उन्हें किस कमी न पार्वेग। । इन बस्तु-कर तेरे पासले जाते रहे और सब निकती और भड़कीबी बस्तु तिष्ठींक किछाए ५६ महि । छाए कांकेक्स गृष्टि द्वासीह किछित् ४१ कि कि हिंदि गृहि ईप हि रेड हि दें। हि मारेपाछी। कि रुप कि एकीम कि नार्कार कि रुप प्राप्त कि प्रमु कि किमारु हि मिनिगड़ गृहि . हाप किताम का कम्माम हि इहि है? क्षि रुति। कि कराक फर्जुमुड्ड गृष्टि हाए कितांशिश कामकर रह गृष्टि ठाक थांग्सु तक प्रकार एड गृष्टि द्वामा विकास छाछ प्रधर् कोर मेरी मेरी मरुक की बेचनी बच्च और पारम्बर और १२ वासाई नहीं मोल लगा . अथात मिल और क्रि होसाई किर्मि इस किर देकि कि हस की एक रिएछक कि रिस्ति अपस्ट र्गिक भिष्मिक किनिधारु महि । ई ।इप एट मन्नि ११ सिंह है वही नगरी बाबुल है हढ़ नगरी के एकही प्रहों फिड़ेक रह इंछ गुरू शाम काइ काइपि किछछ गृष्टि . फिडिपि ०१ तिह गृष्टि रिष्ठी कि के कि कि कि रिष्ठि । कि विकास जिन्होंने उसके संग व्यभियार और मुख विरुप्त किया जब । उसका निवारकता है । कामकार है । किकार निवार है । इसका कि प्रवर्ट्ड प्रवर्षप्रप्र कींकि शिष्णक देखि सागाए इव गृष्टि छाकछ प्राहि क्रिय असि छिप्न तीषह री। इस है। इस है। इस है। एग़ाक छड़ । फिक़र्ज़ न छिती फिकी कीए ग्रीह हूं डिन कायण ग्राहि हु ठिन 15 लिए। में है किड़क मिनम निश्रष्ट इन कींपिन फिर्ड क्लि मारू गर्फ । इसके सिक्ट फिकी मारुकी छार ग्रिष्ट इंकी इंडिंक िम्प्रह निम्ह निम्ही। हिंह प्रम । नजू फिली कम्ह थ भिमित एड़ी प्रम नेमर मिरीडक मिती . किंड इ मेर निर्दे प्रमिस उसने तुरहें दिया है तैसा उसको भर देश की इसके कमिक । भिर्म । है । एकी फ़ुरम क्रिमिक सु कामर निप्रवह प्राष्टि हैं हिंहू ।

किंगिस कप रह गृष्टि । ई फाग छिने नध । इन गरतह सिड़िय दिक्य ०१

। है एछी १५६० मिल इस्हे माइस्ट मेरहरू की फ़ि एक इननाय प्रमुख गिर्मित कि इक्टिमिर अपि हिमीय हिमीय वान ही गये कि एकही बड़ीमें वह उजड़ गई है। है स्वगं और २० सब छोग जिनके समुद्रमें जहाज थे उसके बहुमूएय द्रब्यसे धन-।ग्राह्र केमिकी विपन हो वह वह वह कि कारिक क्राकपृ भृत्रु कि 3? -छक कि नार गरि गरि कार छा अप अप अप नेपार नेपार नंहिन्छ गरि ह साम कि हुए तुकारक बोले कीन नगर इस बड़ी नगरीक काम के नश किए किन्छ किन के अप हु हु । अप इस कि है शिमक प्रमूसिम र्मार नहायोगर के सब अप महाह महा है। महाह महिल्ला है।

शेर एक प्राक्रमी दूतने बड़े नक्कीक पारकी नाई पुरु प्रवासक ? ?

। गिगा गिग सिप्त इति किंमिस हे मिन पिया गाया । भिक्त कि कि कि अहि इकि क्षिणिक हिन्त में कि कि कि ४५ महि । केम केम मर्ग क्यांक कार्य हम हिन्दि है की किश मह ध नाम स्वाया नाया। क्योंक देह की का प्राथम सम्बन्ध मिक प्रमी ऋष किन्डिगीइ प्रक्षि डिग्ड प्रक्षि गिक्सक ह मिस्कृ इ ९ फिक प्रमी ही।कि किकारि ग्रिश । गामा ह गम्स समा कि १३ कारीगर किर कभी तुममें न मिलेगा श्रीर चक्कीक चलनेका शब्द श्रद्ध किसी क्षेत्र में सुना न जायगा श्रीर किसी उद्यासका कोई श्रीर बजानेथी श्रीर बंशी बजानेहारी और तुरही फूकनहारिका 55 गिराइ नायरा और क्या न मिलेगा । और बीय बनानेहारी 

[ बाब्लक् नाग्र है।नेका वर्णन । पांवेह लोगोका स्वर्गने थत्यवाद करना । ]

जो सिंहासनपर बेठा है प्रणाम करके बोने शामीन इिल्युगाह। ४ किंग्डर्ड ग्रहि इंप ग्रेंग क्यार ग्रेंग्ड ग्रह निवाय मिलिक ग्रह । ई 1735 छिन्द्र स्था स्था स्था स्था स्था है। इ प्राव फिलड़ के प्रारंख । है एक्जी छिलह १५७० एक हुकि कांमाइ र्त्पाष्ट ग्रस्टि है एक्स जानकी कि किएक छप्ट किकिशीप्ट भिग्रानमीए ९ मिए कि काएर हिंह मेप्रद कींपिक है शिष्ट ग्रीह इस ग्राम्ही क्रम की फिछा मद्र । छाड़ फिमाम कि मृजाह कि महीम कि एक हर है कि का विशेष्टर में समझ महत्त्र मान है कि है है और इसके पीक़े मेंने स्वर्गमें बहुत रुगोंका बड़ा शब्द सुना

र और एक शब्द सिंहासनसे निकला कि है हमारे ईरवरके सब दासी और उससे उरनेहारो क्या छोटे क्या बड़े सब उसकी स्तुति ह करो। और उससे उरनेहारो क्या छोटे क्या बड़े सब उसकी स्तुति करो। और मैंने जैसे बहुत लोगोंका शब्द और जैसे बहुत जलका शब्द और जैसे बहुत जलेंका शब्द वैसा शब्द सुना कि हलिलु- धाह परमेरवर ईरवर सब्बंशक्तिमानने राज्य लिया है। आओ हम आनिन्दत और आद्धादित होवें और उसका गुधानुबाद करें क्योंकि मेमेका बिवाह आ पहुंचा है और उसकी खीने अपनेको म तैयार किया है। और उसकी यह दिया गया कि शुद्ध और उजली मलमल पहिने क्योंकि वह मलमल पवित्त लोगोंका धम्में उजली मलमल पहिने क्योंकि वह मलमल पवित्त लोगोंका धम्में 10 है। श्रीर वह सुभसे बोला यह लिख कि धन्य वे जो मेन्नेके बिवाहके भोजनमें बुलाये गये हैं • फिर सुभसे बोला ये बचन ईश्वरके सत्य बचन हैं। श्रीर मैं उसकी प्रणाम करनेके लिये उसके द्वाणीका आत्मा है। दास हूं . ईश्वरको प्रयाम कर क्योंकि योधको साची भविष्य-चरणोंके श्रागे गिर पड़ा श्रीर उसने सुकस्से कहा देख ऐसा मत कर में तेरा श्रीर तेरे भाइयोंका जिन पास यीशुकी साची है संगी

ि ग्रभु योशु स्नीष्टका पश्चका और क्तृते भविष्यद्वक्ताको जीतना और आगकी

# भीलमें डालना।

हैं श्रीर बतके सिरपर बहुतसे राजमुक्तर हैं श्रीर उसका एक नाम १३ लिखा है जिसे श्रीर कोई नहीं केवळ वहीं श्राय जानता है। श्रीर वह लोहमें डबाया हुआ बक्ष पहिने हैं श्रीर उसका नाम यूं कहावता १४ हैं कि इंश्वरका बचन। श्रीर स्वर्गमंकी सेना रवेत घोड़ोंपर चढ़े हुए उजली श्रीर श्रुद्ध मलमल पितने हुए उसके पीछे हो सेती १४ श्री। श्रीर उसके मुंहसे चोखा खड़ निकलता है कि उससे वह देशोंके लोगोंको मारे श्रीर वही लोहका दंड लेके उनकी चरवाही करेगा श्रीर वही सन्वर्श क्रीयकी जलजला- वही करेगा श्रीर वही सन्वर्श कार्यके क्रीयकी जलजला- १६ हटकी मिदराके क्रण्डमें रोंदन करता है। श्रीर इसके ब्रह्मपर श्रीर AD AU مه نار धर्मसे विचार श्रीर युद्ध करता है। उसके नेत्र श्रामकी ज्वालाकी नाई श्रीर मैंने स्वर्गको खुले देखा श्रीर देखो एक श्वेत घोड़ा है श्रीर जो उसपर बैठा है सी बिश्वासंग्राग श्रीर सच्चा कहावता है श्रीर वह

ज़िल्ल उसका यह नाम लिखा है कि लानाओंका राजा और

। सिए कि कि हिस

श्रीर मेंने बुक हतका सुर्थमें खड़े हुए देवा श्रीर उसने नड़े १७

३१ किंक्शिक्ति किहर शक्षितिक कालायां कि एक कि स्था कि है। । जिल्हे मां दर्गा द्वार क्या वह वह सब क्या क्या है। फिन ग्रीह भ्रोम किग्रिडिन कुर प्रमन्त ग्रिडि कि भ्रिडि भ्रोम किमिन्त मिलाप्र प्रकि छोम किमिनिष्ठ छ प्रकि छोम किसिन्त न भह नेम्हा । हिन्हें इक्त कि । उक ई नइट फ्रेमिटीक काप्राकास गर्छ मिंग्रेक्शे कम कंग्राकप मिल्ला

हुए देखा। और पशु पकड़ा गया और उसके संग वह भूठा भावे- २० मिकी हुक्य ।केनिक क्रुष्ट शिनि किसड गृहि निराइनिक् प्रश्रृहि

। पृत्रु मुरु मिमाम केन्छ किए हम ग्रीह कार काइ जाम है । तरुकती छिड्ड किसर । कि छिड्ड करे। इन्हेम प्रवृद्धि । छि १९ भार हर गांक कि । देश का है है कि उस मिकार कि सिरुक्ति किए। ए छह कि कि एं है है है । है है है । कि कि है कि है कि है है । उसि उन लेगोंकी भरमाया जिन्होंने पशुका झामा किया जिया ।ग्राह कनारी धिकी समक धेप्रमाथ अपुनम कमा विभाग । विभाग

[यहत बरवला जैतानका बंधा रहना भार मभु योगु खोष्टके पांचल

साहिक्षीका उसके सग राज्य कारना ।

। गागइ नाह उक्ष काम मह मह मह मह मह मह मह मह हास ह विकास कीएड़ जिली वह जबको सहस्र मग्न हुन मान है जबने किए हैं जिल्हों उसकी अथाह कुटमें दाला और बन्द कर्क उसके अपर ख़ाप प्राप्ति । एक हो सहस्र वर्ष हा क्षेत्र के के के कि है कि हो है । क्षां अजगर्भ अजगर्भ अथात् प्राचीन सांका जो । विशवक प्रतिष्ट दिसे सेमा इ कार प्रति कि कि कि कि हो हा हा ० ६ मार मिले कि करतह सिर्म क्रिक क्ष मिर ग्राह

कार गर्व थे और जिन्होंने न पशुका न उसकी मूर्तिकी पूजा णग़क किनम कंग्नड्ड ग्राह प्रांत किशाभ कि एस में क्रिया कि उन लोगोंको विचार करनेका खासकार दिसा गया और जिन और मैंने सिंहासनदी देखा और उनपर लोग बेंडे थे और 8

किई श्रीर श्रपने श्रपने माथेपर श्रीर श्रपने श्रपने हाश्रपर छापा न लिया मैंने उनके प्राणोंका देला श्रीर वे जी गये श्रीर सिष्टके १ संग सहस्र बरस राज्य किया। परन्तु श्रीर सब मृतक लोग जबलों सहस्र बरस पूरे न हुए तबलों नहीं जी गये • यह तो ६ पहिला पुनरूथान है। जो पहिले पुनरूथानका भागी है सो धन्य श्रीर पिन्तु है . इन्होंपर दूसरी मृत्युका कुछ श्रिकार नहीं है परन्तु वे ईश्वरके श्रीर सिष्टके याजक होंगे श्रीर सहस्र बरस उसके संग राज्य करेंगे।

> [ श्रीतानका फिर लोगोंको भरनाना श्रीर प्रभुवे लड़ना श्रीर सुनातनले। इण्ड पाना ।]

श्रीर जब सहस्र बरस पूरे होंगे तब शैतान अपने बन्दीगृहसे महु जावगा श्रीर चहुं खूंट पृथिवीके देशोंके लोगोंका अर्थात् जूज श्रीर माजूज को जिनकी संख्या समुद्रके बालूकी नाई होगी ह भरमानेको निकलेगा कि उन्हें युद्धके लिये एकट्टे करे। श्रीर वे पृथिवीकी चौड़ाईपर चढ़ श्राये श्रीर पित्रत्र लोगोंकी छावनी श्रीर प्रिय नगरको घेर लिया श्रीर ईश्वरकी श्रीरसे श्राग स्वर्गसे उतरी ३० श्रीर उन्हें भस्म किया। श्रीर उनका भरमानेहारा शैतान श्राग श्रीर गंधककी भीठमें जिसमें पशु श्रीर सूठा भविष्यहक्ता हैं डाठा गया श्रीर वे रात दिन सहा सब्बदा पीड़ित किये जायेंगे।

# [सहाविचारका वर्णना]

११ श्रीर मैंने एक बड़े रवेत सिंहासनकी श्रीर उसपर बैठनेहारेको देखा जिसके सन्मुखसे पृथिवी श्रीर श्राकाश भाग गये श्रीर उनके लिये १२ जगह न मिली ! श्रीर मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकोंको ईरवरके श्रागे खड़े देखा श्रीर पुस्तकें खोळी गई श्रीर दूसरी पुस्तक श्रर्थात जीवनकी पुस्तक खोळी गयी श्रीर पुस्तकोंमें ळिखी हुई बातेंासे १३ कृतकोंका बिचार उनके कम्मोंके श्रनुसार किया गया । श्रीर

भर्म समुद्रने उन मृतकोंको जो उसमें थे दे दिया श्रीर मृत्यु श्रीर पर-लोकने उन मृतकोंको जो उनमें थे दे दिया श्रीर उनमेंसे हर एकका

१४ बिचार उसके कम्मेंकि अनुसार किया गया । श्रीर मृत्यु श्रीर पर-१४ लोक श्रागकी भीलमें डाले गये . यह तो दूसरी मृत्यु है । श्रीर

। ।।।। ।।।। मिलिम विगा निस किसीका नाम जीवनकी पुस्तकर्मे लिखा हुआ न मिला नह

[ नवे स्वगं और नहें शृथवीका ह्यान । ]

। इ सुम रिसरू डिम • ई फिरुक्स सि -क्षां गृष्टि ए। इ. हे नह जन क्षां में किया है है । हसारी और ब्विमिचारियों और रिन्हों और सुतिषुत्रको और सब गृष्टि रिनिछी गृष्टि किस्रीय श्रीह अविश्वीय ग्रीह अधिकारी होगा और में उसका देश्वर हूंगा और वह मेरा पुत्र नके जरुक सातमिस सतमत देका।।जा जय कर् सा सब बस्तु शाका -निक्त में किछड है। छाष्ट गर्ह , हे हन्छ गर्ड ही। ह गामिक गर्ह 5 थीर विश्वासयोग्य हैं। शिर उसने सुक्से कहा है। तुका में अलका नया करता हूं. जिस् मुक्स वाठा जिख ने क्योंक व बचन सस्य अति हिं। और जिल्लासम्बद्ध नेराहित केर ने हिंद । है हिंद भि हाइ क्रिएड कींफ्र गार्ड गृष्टि एक्ट ह पाकही ह काए ह गृष्टि तिगई न गृष्टि कुछ गृष्टि गिकाइ होए मुोह कम मिंहिग़ष्ट किन्ह और ईश्वर आप उनके साथ उनका इंश्वर होगा। और ईश्वर अ गिंडु गिकि केमर हे गृष्टि गिर्फ मान एमं केमर इह गृष्टि है एएम मेंने स्वासे एक बड़ा शब्द खना कि देखी हैं अवरका देश मनुष्योंके प्रक्रि । एक है हरक हिमाए केम्ब्रेड मिरा है है है की प्राप्त मिर्फ à ई हुं हुं की गाम्मी हिंडी कीमाम् निष्य कि नड़की है कि किमिक ह नाइ होए व था। श्रीर सुरू वीह निम्हो पवित्र नगर नहीं विस्ता- २ पहिला आकाश और पहिला प्राथिन जाते रहे और कींफ़ मार्क किविधिषु हैन गृष्टि एकाष्ट्र फेन नीर गृष्टि

[नहे विस्त्रभीनका द्यान ।]

कडीत्र र्जायह द्वार किएक्स किछार हत्यह लीकि किसर ग्राह स्वास हे खर्क पाससे वर्तरा है। श्रीर हे खर्का सेन वसमें है १ १ ने गया और बड़े नगर् पनित्र विस्थानीयको सुन्हे दिलाया कि िलाजा। श्रीर वह मुक्ते आस्माम एक वह और ते प्रवित्तपर १० कर्त कि का कि मा में दृष्ट्निक अवात मेमनेकी का कि विभक्त हाह एमें रेह ग्रह काय हाए हम दे के विकार है हाएमें हिए मृड्ड रेम्ड क्षिंतिम्बी किङ्मी ठाम छाए कांर्डड्र ठाम नही गृष्टि

१२ सरीखे सूर्य्यकान्त मिसकी नाईं है। श्रीर उसकी बड़ी श्रीर ऊंची भीत है और उसके बारह फाटक हैं और उन फाटकोंपर बारह दूत हैं श्रीर नाम उनपर लिखे हैं अर्थात इस्रायेलके सन्तानेंके १३ बारह कुलोंके नाम । पूर्विकी श्रीर तीन फाटक उत्तरकी श्रीर तीन फाटक दक्षिणकी श्रोर तीन फाटक श्रीर पश्चिमकी श्रीर तीन १४ फाटक हैं। श्रीर नगरकी भीतकी बारह नेव हैं श्रीर उनपर मेम्नेके १४ बारह प्रेरितोंके नाम । श्रीर जो मेरे संग बात करता था उस पास एक सोनेका नल था जिस्तें वह नगरकी और उसके फाटकोंकी १६ और उसकी भीतको नापे। श्रीर नगर चौखुंटा बसा है श्रीर जितनी उसकी चौड़ाई उतनी उसकी छंबाई भी है श्रीर उसने उस नलसे नगरका नापा कि साढ़े सात सौ काशका है . उसकी लंबाई १७ श्रीर चौड़ाई श्रीर जंचाई एक समान हैं। श्रीर उसने उसकी भीतको मनुष्यके अर्थात दृतके नाषसे नापा कि एक सौ चवालीस 🐚 = हाथकी है। श्रीर उसकी भीतकी जोड़ाई सूर्य्यकान्तकी थी श्रीर १६ नगर निर्मेळ सोनेका था जो निर्मेळ कांचके समान था। श्रीर नगरकी भीतकी नेवें हर एक बहुमुल्य पत्थरले संवारी हुई थीं पहिली नेव सूर्यकान्तकी थी दूसरी नीलमणिकी तीसरी लालड़ीकी २० चौथी मरकतकी . पांचवीं गोसेदककी छठवीं माणिक्यकी सातवीं पीतमसिकी श्राठवीं पेराजकी नवीं पुखराजकी दसवीं २१ लहसनियेकी एग्यारहवीं भूम्रकान्तकी बारहवीं मटीपकी। श्रीर बारह फाटक बारह मोती थे एक एक मोतीसे एक एक फाटक बना था और नगरकी सड़क स्वच्छ कांचके ऐसे निर्मल सोनेकी २२ थी । श्रीर मैंने उसमें मन्दिर न देखा क्योंकि परमेश्वर ईश्वर २३ सर्व्वशिक्तिमान श्रीर मेम्ना उसका मन्दिर हैं । श्रीर नगरको सूर्य्य श्रथवा चन्द्रमाका प्रवेशिजन नहीं कि वे उसमें चमकें क्योंकि ईश्वरके तेजने उसे ज्योति दिई और मेम्ना उसका दीपक २४ है। श्रीर देशोंके लोग जो त्रास पानेहारे हैं उसकी ज्यातिसें फिरेंगे और पृथिबीके राजा लोग अपना अपना विभव और २४ मर्खादा उसमें लावेंगे । श्रीर उसके फाटक दिनको कभी २६ बन्द न किबे जात्रेंगे क्योंकि वहां रात न होगी। श्रीर वे देशोंके

२७ होगोंका विभव और मर्स्वादा उसमें लावेंगे। और कोई अपवित्र

अश्व अथवा शितिस कम्मे करनेहारा अथवा मूठ्यर चढनेहारा कम्मा गिरु के किसी शिर्म मार्क मार्क स्वी शिर्म सम्ब

-तम् दिन रुपे हो है। है। है। किए केम्प्री किए किम्प्री पिता किया पान -तम् दिन रुपे हैं। किरुप्त केम्प्री स्प्री स्पर्य है। किरुप्त है। किर्म्य स्पर्य है। किरुप्त है। किर्म्य सिंग्य किर्मित स्पर्य के हैं। किर्म्य है। किर्म्य सिंग्य किर्मित स्पर्य के किर्मित सिंग्य किर्मित सिं

र मिनिक कि कि एक प्राप्ट के सुम कि ग्राम । ई कि उक्नि सिन साहां से कुल कि साम कुए कुए कि ई छुड़ । किन्निक प्राप्ट मुद्द माम छुड़ कि कि कि से कुछ कुछ कि कुछ । कुछ कुछ कुछ कुछ । कुछ साम हु है कि कि कुछ से कुछ । कुछ कुछ ।

। फिक रिया । इंडेक्स । इस ई ग्रिहा । एई त्रीपिट इंड् रहाई

ि। प्रीाम्क किलाइए तज्जाक किलाइएकोम् ग्राह्म हुन्छ

विकास मिल्ला क्रियां के स्वार्थ के स्वार

। एक माण्य किएरहे . हे छाड़ शिए १९ -किएर किएरहे इस प्रत्यक्ति किएरहे स्टेड हो है । १०

ें हैं 15% हाफ़्ल कि । ई उक्ती एसस कींक्ट ई हम पाड़ प्र पिर हाट पि ई कुछुट कि मृद्धि ईप 157क हाफ़्ल पिर हाट छि छिनेए प्रेट कि सिम्पेट पिर हाट कि सिम्पेट प्रेट ईप कुछुट है। 15मि प्रेटि इं 151ट बिह में छुई। ईप हिनेए पिर हाट कह

जीवनका जरु संतमंत खेवे। कि द्वार कि प्रक्रिक कि है। इस कि विकास कि प्रक्रिक कि कि के सार हूं। और आस्मा और हिन्दन कहते हैं आ और जो सुने छाएट किर्मा में होन हो है और छो । कहन है है हि। स किंक्षित क्रम के मिल हैं कि विन्हें संप्रक्रिय हैं कि विन्द्रें १६ जन जो सूरको थिय जानता श्रीर उसपर चढता है। सुरू कए रह प्रक्षि है कल्प्रेसिक प्रक्षि प्राष्ट्र प्रक्षि गिल्मीए गिष्ट इत्तर प्रक्षि क्रिक प्रवाध हुत्या । प्रक छित संप्राप्त काई छिकियान १६ ह ग्रीह किया ग्राकानीस । कामक क्षाका कामिका है कि के प्रभाष । हाह किस कि है। है। है। एक में अहि । है। है। है। है। है। है। ज़ीए गामिशिक प्रदेश कि एक मि । दे कि कि । प्रिकेट है ? क्षेत्र साथ है जिस्ते हरू पुरुक्त जैसा उसका कारण

म्ह ग्राष्ट्र शिम्नाक हिमा ग्राष्ट्र सिमकत्रम् किल्हिक अहत्रहे कि वहि हस अविष्यहास्यकी पुस्तकको बाताससे कुछ वटा लेवे शिष्ट । गर्महारूक अपसद है किकी दिकत्त्रम् सद्ध कि किंगिएकी रूट 3? प्रमुद्रे कि विष्ठ्य हुन्छ प्रमंतिक कड़ ड्रीक ठीक की ड्रे 1 छ छि। छि १ हर एकका जो इस वस्तक मोनिव्यहान्यको बात सुनता

१३ आता हूं. आमीन हे प्रमु थीखु आ। हमारे प्रमु बीखु खीदका विषि में डि ई 15इक कि ई 15ई कि कि कि कि कि कि ातिस को इस पुस्तकर्म लिखी है उसका साग उठा लेगा।

and netting that maker soils it der alle untergran-uner all de mis fing an gengelt und bied anderen eten gen

का का कर हुन, जार बेट्स पर की हत सुरू वह पद पद हिलाता था के उत्तर्के बहु कि बाते, बहु कि उद्देश की पह । बार उसने

भनुपह तम सभीने संग होने । आमीन ॥

AREMONT, CALIF. 98319 HEOLOGY LIBRARY I THE STATE OF THE SER THE STATE OF H3878 he was a in second side of the

stell that I was not be trained and t